# 

## पाचीन शिलालेख-संग्रह:-



श्री मोदी बालचन्द्रजी ( लेखक के पिता )

दे अप्राचीता क्ष्मित्र करके मुझे जो कुंछ विद्यादान व धार्मिक झान दिलाया है, उसीके फलस्वरूप यह प्रथम भेंट आपके करकमळोंमें सादर समर्थित है। आपका पुत्र, हीरालाल

## विषय-सूची *->>>* €€

| Preface   |                      |           |          |                |           | Ão                       |
|-----------|----------------------|-----------|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| प्राथमिक  | वक्तव्य              |           |          |                |           |                          |
| भूमिका-   | -( श्रवणबेल्गोल      | के स्मारक | )        | •••            | •••       | १-१६२                    |
| ~         | चन्द्रगिरि           |           | •••      | •••            | • • •     | 3-9€                     |
|           | विन्ध्यगिरि          | • • •     | •••      | •••            | •••       | 95-85                    |
|           | श्रवणबेल्गोल         | नगर       | •••      | •••            | •••       | 85-40                    |
|           | श्रवणबेलगोलवे        | आसपास     | के ग्राम | •••            | • • •     | 40-48                    |
|           | लेखोंकी ऐतिह         | तिक उप    | योगिता व | भिन्न २ रा     | जवंश      | 48-993                   |
|           | ठेखोंका मूल          | प्रयोजन   |          | ****           | •••       | 993-933                  |
|           | छेखोसे तत्कार        | तीन दूधके | सावका ३  | <b>त्नुमान</b> | ***       | १२२–१२३                  |
|           | आचायोंकी वं          | शावली     |          | • • •          | • • •     | १२५–१४४                  |
|           | संघ, गण, गन          | व्छ और ब  | ालि भेद  | •••            |           | 188-185                  |
|           | आचायोंकी न           | ामावली-   | •••      | • • •          | ***       | 186-165                  |
| स्रेख     |                      | •••       |          | •••            | •••       | १-४२७                    |
|           | चन्द्रगिरिके वि      | ोलालेख    |          | • • •          | •••       | 3-344                    |
|           | विन्ध्यगिरिके        |           |          | ***            |           | १५७–२३२                  |
|           | <b>श्रवणबे</b> ल्गोल |           |          | ***            | •••       | २३३–२९३                  |
|           | श्रवणबेल्गोलवे       |           |          |                | •••       | २ <b>९</b> ४-२ <b>९९</b> |
|           | श्रवणबेल्गोल         |           |          |                | ष्ट्र लेख | ३०१-४२७                  |
|           | अवशिष्ट लेखी         | के समयक   | ा अनुमान | T++-           | ***       | ३०३-३०५                  |
| अनुक्रमणि | ाका १                | • • •     | •••      | •••            | •••       | 9-98                     |
| अनकमणि    | का २                 | • • •     | ***      | •••            | •••       | 94-36                    |

### PREFACE

The inscriptions at Sravana Belgola were first collected and published by Mr. B. Lewis Rice, C.I.E., M.R.A.S., Director of Archaeological Researches in Mysore, as far back as 1889. A thoroughly revised and enlarged edition of the same was brought out by the late Director of Mysore Archaeological Researches, Práktana Vimarsha Vichakshana Rao Bahadur R. Narsinhachar, M. A., M.R.A.S. While the first edition contained only 144 inscriptions, Rao Bahadur Narsinhachar has brought to light hundreds of other inscriptions from the same locality and his edition contains no less than 500 of them. The site may now be said to be more or less thoroughly explored.

These inscriptions have a peculiar interest for the historian in so far as all of them are associated in one way or another with the Jain Religion. Interest in historical researches has of late been awakened in almost all the important communities of India and it is a happy augury of the times that the Directors of the Manikachandia Digambara Jain Granthamala have decided to include in their distinguished series a set of volumes bringing together in a handy form, all the known inscriptions of the Digambara Jains, thus facilitating the work of the future Jain Historian. It was thought suitable and convenient to start this series with a volume of Sravana Belgola inscriptions and the work was entrusted to me.

The present edition is based upon the above mentioned two editions. It has, thus, nothing new to offer to the scholar; but to the general reader, who is interested in Jain History but who for one reason or another can not go to the previous costly editions in Roman and Kanarese characters, this edition has a few advantages. The text of the inscriptions is here presented for the first time in Devanagari characters, the numbers of the inscriptions in the previous

two editions have been given and the verses have been numbered to facilitate reference; the substance of the inscriptions having portions of Kanarese in them has been given in Hindi; all the important information about Sravana Belgola and its surroundings, as contained in the previous two editions is given in the introduction and the historical importance of the inscriptions from the Jain point of view is more thoroughly discussed and the index of the names of Jain monks, poets and works has been separated from the general index.

My sincere thanks are due to the Mysore Government and its distinguished Directors of Archaeology, mentioned above, without whose previous labours this edition would have been impossible and to Pandit Nathuram Premi, the able Secretary of the Manikachandra Digambara Jaina Granthamala without whose initiative and encouragement the work would have never been undertaken,

AMRAOTI.
King Edward College.
March 21st 1928.

HIRALAL

## निवेदन

-: 0:--

दिगम्बर जैन सम्प्रदायके शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मूर्तिलेखों और प्रन्थप्रशस्ति-यों में जैनधर्म और जैन समाजके इतिहासकी विपुल सामग्री बिखरी हुई पड़ी है जिसको एकत्रित करनेकी बहुत हैं बड़ी आवश्यकता है। जब तक 'जैनहितेषी' निकलता रहा, तब तक में बराबर जैनसमाजके शुभिचन्तकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूँ। परन्तु अभी तक इस ओर कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ है और जो कुछ थोदासा इधर उधरसे हुआ भी है वह नहीं होनेके बराबर है।

वबी प्रसन्नताकी बात है कि बाबू हीराठालजीकी कृपा और निस्वार्थ सेवासे आज मेरी एक बहुत पुरानी इच्छा सफल हो रही है और जैन श्विलालेखसंप्रहका यह प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। बाबू हीरालालजी इतिहासके और परिश्रमशील विद्वान है। उनके द्वारा मुझे बढ़ी बढ़ी आशायें हैं। वे संस्कृतके एम० ए० है। इलाहाबाद यूनीवर्सिटीकी ओरसे उन्हें दो वर्ष तक रिसर्च स्कालाईप मिल चुकी है और इस समय अमरावतीके किंग एडवर्ड कालेजमें वे संस्कृतके प्रोफेसर है। कारंजाके जैनशास्त्रभण्डारोंका एक अन्वेषणात्मक विस्तृत सूचीपत्र सी० पी० गवर्नमेण्टकी ओरसे आपने ही नैयार किया था, जो मुद्रित हो चुका है। आपकी इच्छा है कि शिलालेखसंग्रहके और भी कई भाग प्रकाशित किये जाय और उनके सम्पादनका भार भी आप ही लेना चाहते है। मुझे आशा है कि माणिकचन्द-प्रन्थमालाकी प्रबन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान आगेके भागोंको भी प्रकाशित करनेका श्रेय सम्पादन करेगी। अस्तल्यस्त और जीर्णशीर्ण अवस्थामें पढ़े हुए जैन इतिहासके साधनोंको अच्छे रूपमें प्रकाशित करना बढ़े ही पुण्यका कार्य है।

निवेदक— नाथुराम प्रेमी

## प्राथमिक वक्तव्य

\$ 0 € KEY

अवण बेलाल के शिलालेख सबसे प्रथम मैसूर सरकार की कृपासे सन् १५८९ में प्रकाशित हुए थे। मैसूर पुरातस्विनमाग के तत्कालीन अधिकारी ल्र्इम राइस साहब ने उस समय अवण बेल्गुल के १४४ लेखों का संम्रह प्रकाित किया। इस संग्रह की भूमिका में राइस साहब ने पहले पहल इन लेखों के माहित्य-सौन्दर्य व ऐतिहासिक-महत्व की ओर विद्वासमाज का ध्यान आकर्षित किया व चन्द्रगुप्त और मद्रबाहु वाले प्रश्न का विस्तृत विवेचन कर व इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चन्द्रगुप्त ने यथार्थतः मद्रबाहु मुनिसे दीक्षा ली यी व लेख नं० १ उन्हीं का स्मारक है। तबसे इस प्रश्न पर विद्वानों में बराबर वाद्विवाद होता आया है। उक्त मंग्रह का द्रसरा संस्करण अभी सन् १९२२ इस्वी में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह के रचयिता प्रावननिवमर्ष-विचन्नण राव बहादुर आर० नरसिंहाचारजी हैं, जिन्होंने श्रवणवेल्योल के मब लेखों की पुनः स्क्ष्मतः जाँच की व परिश्रमपूर्वक खोज करके अन्य सैकड़ों लेखों का पना लगाया। इस संस्करण में उन्होंने पाँच मौ लेखों का मंग्रह किया है व एक विस्तृत व विशद भूमिका में वहाँ के समस्त स्मारकों का वर्णन व लेखों के ऐतिहासिक महत्त्व का विवेचन किया है।

किन्तु ये संप्रह कनाड़ी व रोमन लिपिमें प्रकाशित किये जाने व बहु-मृल्य होनेके कारण बहुतसे इतिहासभ्रेमियों को उनमे कुछ लाभ न हो सका और अधिकांश जैन छेखक इनका उपयोग न कर सके। वास्तवमें इन लेखोंका परिशीलन किये बिना आजकल जैन साहित्यिक, धार्मिक व राजनै-तिक इतिहास के विषयमें कुछ लिखना एक प्रकारसे अनिधकार चेष्टा है, क्योंकि ये छेख प्रायः समस्त प्राचीन दिगम्बर जैनाचार्यों के कृत्यों के प्राची-नतम ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस प्रकार के समस्त उपलब्ध जैन छेख जब तक संब्रह रूपमें प्रकाशित न हो जाँयगे तबतक प्रामाणिक जैन इतिहास संतोषजनक रीति से नहीं लिखा जा सकता।

इसी आवश्यकता की भावना से प्रेरित होकर श्रीयुक्त पं॰ नाथूरामजी प्रेभी ने सन् १९२४ में उक्त छेखोंका देवनागरी संस्करण तैयार करने का सुकासे अनुरोध किया। प्रथमतः कार्य के भार का ज्यान करके सुक्ते इसे स्वीकार करने का गाहम न हुआ दिन्तु अन्तमें लाचार होकर वह कार्य हाथ में लेना ही पड़ा। सन १९२५ में कार्य प्रारम्भ हुआ। आशा की गई थी कि कुछ मायमें ही कार्य समाप्त हो जावेगा। किन्तु कार्य बड़ा होने व मेरे अलाहाबाद से अमरावर्ता आ जाने के कारण वह आशा पूर्ण न हो सकी। अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई और यमय बहुत लग गया। किन्तु हर्षका विषय है कि अन्ततः कार्य निर्विष्ठ पूर्ण हो गया।

गइस साहब के मंग्रह के १४४ लेखों की, श्रीयुक्त बाबू स्रजभानुजी वकील दूरा कारी की हुई और पं० जुगलिक्शोर जी मुख्तर द्वारा शुद्ध की हुई एक प्रेम कापी मुझे पं॰ नायुरामजी द्वारा प्राप्त हुई। प्रथम यह निचार हुआ कि इन्ही लेखों में नये संस्करण के कछ चने हुए लेख समित्रलित कर प्रथम संग्रह प्रक शित कर दिया जाय । किन्तु सुश्म विचार करने पर यह उचित न जैचा। किसी न किसी दृष्टिसे सभी लेख आवश्यक जैचने लगे व लेबों का पाट नये मंस्करण के अनुसार रखना आव-इयक प्रनीत हुआ। प्रमुत्र संप्रह में बड़े परिश्रत्र से पाठ शुद्ध कर उसे सर्वप्रकार मूलक अनुपार ही रक वा है। पञ्चमाक्षर भी मूलके अनुसार हैं यद्यि इसम कर्ों कहीं शब्दों के रूप अपरिचित से हो गये हैं। किन्तु छाने की कठिनाई के कारण कनाड़ी भाषा के कुछ वर्णों का भिन्न म्बरूप यहाँ नही दर्शाश जा सका। उदाहरकार्थ, ८, ८ को यहां 'ए', ०, ० को 'ओ' र, र को 'र'व 1, 1, 1, को 'ल' संही सूचित किया है। पूक-शोधन मे यथा-शक्ति कपर नहीं स्क्ली गई किन्तु किर भी कुछ छोटी मोटी अग्रुद्धियाँ आ ही गई है। उलेब के सुर्माते के लिये लेबों की श्लोक संख्या दे दी गई है। यह बात पूर्व संस्करणों में नहीं है। जहां पर प्रथम और द्वितीय संस्करण के पारोंमें कुछ विचारणीय भिन्नता ज्ञात हुई वहाँ दूमरा पाठ फुटबोटमें दे दिया गया है। बहुत अच्छा होता यदि छेखों का पूरा अनुवाद दिया जा सकता किन्तु इससे प्रंथका आकार बहुत बढ़ जाता । अतएव जिन लेखों में थोड़ी भी कनाड़ी आई है उनका हिन्दी भावार्थ देकर ही संतीष करना पड़ा है। प्रथम १४४ लेख राइस साहब के कमानुसार रखकर पश्चात का कम स्वत-त्रतासे चाल रक्ला गया है। कोष्टक में नये संस्करण के नम्बर दे दिये गये हैं जिससे आवश्यकता होने पर पहले व दूसरे संस्करण से प्रसंगोपयोगी लेख का सुगमता से मिलान किया जा सकता है। नये संस्करण के पाँच लेख यहाँ दो ही लेखों ( ७५, ७६ )में आ गये हैं व लेख नं० ३९४ और ४०१-४०६ विशेषोपयोगी न होने के कारण छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार दस लेखों की जो बचत हुई उनके स्थान में एपीग्राफिआ कर्नाटिका भाग ५ में से चुनकर दस लेख सम्मिलित कर दिये गये हैं।

भूमिका का वर्णनात्मक भाग सर्वथा रा॰ ब॰ नरसिंहाचार के वर्णन के आधार पर ही लिखा गया है किन्तु ऐतिहासिक व आचार्यों के सम्बन्ध का विवेचन बहुत कुछ स्वतंत्रता से किया गया है। गोम्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना का समय निर्णय व शिलालेख नं १ का विवेचन नरसिंहाचारजी के मतसे कुछ भिन्न हुआ है।

अन्त में हम मैस्र सरकार व उनके पुरातत्त्व विभाग के सुयोग्य अधिकारी भूनपूर्व राइस साहब व रा॰ ब॰ नरसिंहाचार के बहुत कृतज्ञ हैं। विना उनकी अपूर्व खोजों और अनुपम प्रयास के जैन इतिहास पर यह भारी प्रकाश पड़ना व इस पुस्तक का प्रकाशित होना दुःसाध्य था। हम माणिकचन्द्र दि॰ जैन ग्रन्थमाला के मंत्री पं॰ नाथूरामजी प्रेमी के विशेष रूपसे उपकृत हैं। आपके सरनेह ग्रेरण व अपार उत्साह क विना हमसे यह कार्य होना अशक्य था। आपने असाधारण विलम्ब होने पर भी धर्य रक्ला जिससे ग्रंथ सुचारक्रपसे सम्पादित हो सका। पुस्तक के—विशेषतः कनाड़ी अंशों के—कम्पोर्जिंग व भूफ शोधन में मेसवालों को भारी कठिनाई और विलम्ब का साम्हना करना पड़ा है किन्तु उन्होंने योग्यतापूर्वक इस कार्य को निवाहा। इस हेतु इंडियन प्रेम, अलाहाबाद के मैनेजर हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

भूमिका की अपूर्णताओं और श्रुटियों का ध्यान जितना स्त्रयं मुझे हैं उतना कदाचित् हमारे उदार हृदय पाठकों को न होगा; किन्तु विषयकी ओर विद्वानों का लक्ष्य दिलाने के हेतु इन श्रुटियों में पड़ना भी आवस्यक था। यदि इस पुस्तक से जैन ऐतिहासिक प्रश्नों के हल करने में कुछ भी सहायता पहुँची तो मैं अपने को कृतार्थ समझूँगा। यदि पाठकों ने चाहा और भविष्य अनुकूल रहा तो दक्षिण भारत के जन लेखोंका दूसरा संग्रह भी शीध ही पाठकों की भेंट किया जायगा।

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती, फाल्गुन शुक्का ७, सं॰ १९८४ू.

हीराछाछ

## शुद्धिपत्र ( भूमिका )

| पृष्ट      | पंक्ति | अञ्चद                       | <b>য়ু</b> ৰ                   |
|------------|--------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>ર</b>   | فع     | बेल्गोल                     | वेल्गोल                        |
| <b>৬</b> ৎ | ٠      | सहम्बना                     | सलेखना                         |
| ९८         | 9      | १६२४                        | 928                            |
| 300        | 9-2    | माघनन्दि आचार्यो            | माघर्नान्द आदि आ <b>चा</b> याँ |
| 905        | ۷      | जगदेव के                    | जगदेव नामक                     |
| 993        | 93     | भटत                         | भरत                            |
| 976        | 9      | वीरष्ट                      | वीर                            |
| 926        | 90     | पदावली                      | पद्यावली                       |
| १३९        | 94     | द्यालपाल                    | दयापाल                         |
| १५५        | ¥      | पुष्पना <i>न्द</i>          | पुष्पर्नान्द                   |
|            |        | ( लेख )                     |                                |
| २९         | 90     | चौड                         | चालुक्य                        |
| 86         | 96     | विष्णुवर्द्धनद्वार <u>ा</u> | विष्णुवर्द्धनके मंत्री गंगराज  |
| 88         | ঽ      | विष्णुवर्द्धन नरेश          | गंगराज मंत्री [द्वारा          |
| بربو       | 93     | पद्यो                       | पंक्तियों                      |
| 980        | 98     | एरडु व हे वस्ति             | एरडुकट्टे वस्तिमें             |
| 940        | 99     | श्रा चामुण्डराजं            | श्रीचामुण्डराज                 |
| 904        | 96     | रामचल नृप                   | राचमछ तृप                      |
| 388        | 93     | कुलो…ङ्ग                    | कुलोत्तुङ्ग                    |
| २०७        | 3      | र्पाण्डताय्यः               | पण्डितार्थः                    |
| २९२        | अन्तिम | नं. ( ३५४ )                 | नं. ४३४ (३५४)                  |
| ३१६        | 92     | 960                         | 996                            |
| ३१६        | 93     | 996                         | 955                            |
| 395        | 98     | २१९ (१२५)                   | २१९ ( ११५ )                    |
| ३२७        | Ę      | २५५ ( ४१३ )                 | २५५ (४१४)                      |
| ३७३        | 3      | विजयराज्यप्य                | विजयराजय्य                     |
| ३७७        | ٩      | ४७७ (३८६)                   | ४७६ (३८६ू)                     |
| ३८५        | १० वीं | पंक्तिके पश्चात् लेखांक     | ४९१ छूट गया है।                |

## भूमिकामें प्रयुक्त संकेताक्षर

इ. ए,=इडियन एन्टीकेरी।

ए. इ.=एपीम्राफिआ इंडिका।

प. क.=एपीमाफिआ कर्नाटिका ।

मे. आ. रि.=मैसूर आर्किलाजीकल रिपोर्ट ।

सा. इ. इ.=साउथ इंडियन इन्स्किपशन्स।



## श्रवणबेल्गाल के स्मारक

समस्त दिश्व भारत में ऐसे बहुत ही कम स्थान होंगे जो प्राकृतिक सीन्दर्थ में, प्राचीन कारीगरी के नमूनों में व धार्मिक और ऐतिहासिक स्मृतियों में 'अवणबेल्गुल' की बराबरी कर सके'। धार्य जाति और विशेषतः जैन जाति की लगभग खड़ाई हज़ार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहाँ के विशाल और रमणीक मन्दिरों, धटान्त प्राचीन गुफाओं, धनुपम उत्कृष्ट मृर्त्तियों व सैकड़ों शिलालेखों में अङ्कित पाया जाता है। यहाँ की भूमि अनेक मुनि-महात्माओं की तपस्या से पवित्र, अनेक धर्म-निष्ठ यात्रियों की भिक्त से पूजित और धनेक नरेशों और सम्राटों के हान से अलंकृत और इतिहास में प्रसिद्ध हुई है।

यहाँ की धार्मिकता इस स्थान के नाम में ही गर्भित है। 'श्रवण' (श्रमक ) नाम जैन ग्रुनि का है धीर 'बेल्गुल' कनाड़ा भाषा के 'बेल' भीर 'ग्रुल' दो शब्दों से बना है। 'बेल' का अर्थ धवल व रवेत होता है भीर 'ग्रुल' (गोल) 'कोल' का अपअंश है जिसका अर्थ सरोवर है। इस प्रकार श्रवणवेल्गुल का अर्थ जैन ग्रुनियों का धवल-सरोवर होता है। इसका ताल्पर्य संभवतः उस रमग्रीक सरोवर से है जो श्राम के बीचों बीच अब भी इस स्थान की शोभा बढ़ा रहा है। सात-माठ सी

वर्ष पुराने कुछ लेखों में भी इस स्थान का नाम श्वेत सरीवर, भवलसर: व भवलमरीवर पायं जाते हैं \*।

'बेल्गोल' नाम लगभग सातवीं शताब्दि के एक लेख में धाता है,† और लगभग धाठवीं शताब्दि के एक दूसरे लेख में इसका नाम 'बेल्गोल' पाया जाता है । इनसे पीछे के धनेक लेखों में बेलगुल, बेल्गुल और वेलगुल नाम पाये जाते हैं। एक लेख में 'देवर बेल्गोल' नाम भी पाया जाता है \$ जिसका धर्ध होता है देव का (जिनदेव का) बेल्गोल। अवधाबेल्गाल के ध्यासपास देा और बेल्गोल नाम के स्थान हैं जा हले-बेल्गोल धीर कोडि-बेल्गोल कहलाते हैं। गोम्मटेश्वर की विशाल मूर्त्त के कारण इसका नाम गाम्मटपुर भी है + । कुछ धर्वाचीन लेखों में दिलाण काशी नाम से भी इस तीर्थ-स्थान का उल्लेख हुआ है × ।

श्रवणवेल्गाल माम मैसूर प्रान्त में हासन ज़िले के चेन्नरा-यपाटन तालुको में दो सुन्दर पहाड़ियों के बीच बसा हुन्ना है। इनमें से बड़ी पहाड़ी (दोड़बेट) जी प्राम से दिचिए की ग्रीर है 'विन्ध्यगिरि' कहलाती है। इसी पहाड़ी पर गोम्मटेश्वर की वह विशाल मूर्त्त स्थापित है जो कीसी की दूरी से यात्रियों की टिष्ट इस पवित्र स्थान की ग्रीर ग्राकर्षित करती है। इसके

<sup>ं</sup> देखो लेख नं० २४ और १०म. 🕆 देखो लेख नं० १७-१८.

<sup>‡</sup> देखो लेख नं० २४. 🖇 देखो लेख नं १४०.

<sup>+</sup>देखो लेख नं० १२८, १३७. × देखो लेख नं० ३१४, ४८१.

अतिरिक्त कुछ बिलायाँ (जिन-मन्दिर) भी इस पहाड़ी पर हैं। दूसरी छोटी पहाड़ी (चिक्क बेट्ट), जो माम से उत्तर की थोर है, चन्द्रगिरि के नाम से प्रख्यात है। अधिकाश धौर प्राचोनतम लेख और बस्तियाँ इसी पहाड़ी पर हैं। कुछ मन्दिर, लेख धादि माम की सीमा के भीतर हैं धौर शेष अवलुबेलील के घास-पास के मामों में हैं। धतः यहाँ के समस्त प्राचोन स्मारकों का वर्धन इन चार शीर्षकों में करना टीक होगा—(१) चन्द्रगिरि, (२) विन्ध्यगिरि, (३) अवध बेल्गील (खास) धौर (४) आस-पास के प्राम। लेख नं० ३५४ के अनुसार अवखबेलोल के समस्त मन्दिरों की संख्या २२ हे अर्थान् आठ विन्ध्यगिरि पर, सोलह चन्द्रगिरि पर धौर धाट आम मे। पर लंख में इन बस्तियों के नाम नहीं दिये गये।

## चन्द्रगिरि

चन्द्रगिरि पर्वत समुद्र-तल सं ३,०५२ फुट की ऊँचाई पर है। प्राचीनतम लेखों में इस पर्वत का नाम कटवप्र\* (संस्कृत) व कल्वप्पु या कल्बप्पु† (कनाड़ी) पाया जाता है। तीर्थ-गिरि और ऋषि-गिरि नाम से भी यह पहाड़ी प्रसिद्ध रही हैं‡। इक्षेत्रब्रादेव मन्दिर की छोड़ इस पर्वत पर को शेष सव

<sup>ः</sup> देखी लेख नं० १, २७, २८, २६, ३३, १४२, १४६, १८६.

त देखो लेख नं० ३४, ३४, १६०, १६१.

<sup>🛨</sup> देखो लेख नं० ३४, ३४.

जिनालय एक दांवाल के घेर के भीतर प्रतिष्ठित हैं। इस घेरे की उत्कृष्ट लम्बाई ५०० फुट श्रीर चीड़ाई २२५ फुट है। सब मन्दिर द्वाविड़ी ढङ्ग के बने हुए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन मन्दिर ईमा की भाठवीं शताब्दि का प्रतीत होता है। घेरे के भीतर के मन्दिरों की संख्या १३ है। सभी मन्दिरों का ढङ्ग प्रायः एक सा ही है। सभी में साधारणतः एक गर्भगृह, एक सुखनासि खुला या घरा हुआ, श्रीर एक नवरङ्ग रहता है। नीचे इस पहाड़ी के सब मन्दिरों व अन्य प्राचीन समारकों का सूक्ष्म वर्णन दिया जाता है:—

१ पाश्वनाथ बस्ति इस सुन्दर और विशाल मन्दिर की लम्बाई-चैड़ाई ५६×२६ फुट है। दरवाजे भारी हैं। नवरङ्ग और सामने के दरवाजे के दोनों ओर बरामदे बने हुए हैं। वाहरी दीवालें स्तम्भी और छोटी-छोटी गुम्मटों से मजी हुई हैं। सप्तफार्यी नाग की छाया के नीचे भगवान पाश्वनाथ को १५ फुट कॅची मनोज्ञ मूर्त्ति है। इस पर्वत पर यही मूर्त्ति सबसे विशाल है। सामने बृहन् और सुन्दर मानस्तम्भ खड़ा हुआ है जिसके चारों मुखों पर यच-यचि-गिओं की मूर्त्तियां खुदी हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस मन्दिर के निर्माण का ठीक समय क्या है। नवरङ्ग में एक बड़ा भारी लेख खुदा हुआ है (बेख नं० ५४) जिसमें शक सं० १०५० में मिश्रिपेण-मलधारि देव के समाधि-मरण का संवाद है। पर मन्दिर के निर्माण के विषय की कोई वार्ता

लेख में नहीं पाई जाती। यहाँ के मानस्तम्भ के विषय में धनन्त कवि-कृत कनाड़ी भाषा के विषयोगलद गोम्मटेश्वर-चित्त' नामक काव्य में कहा गया है कि उक्त मानस्तम्भ मैसूर के विक देव-राज ओडेयर नामक राजा (१६०२-१७०४ ईस्वी) के समय में पुटुय नामक एक सेठ-द्वारा निर्माण कराया गया था। इसी काव्य के अनुसार मन्दिर की बाहरी दीवाल भी इसी सेठ ने बनवाई थी। यह काव्य लगभग डेढ़ सै। वर्ष पुराना है।

२ कत्तले बस्ति—चन्द्रगिरि पर्वत पर यह मन्दिर सबसे भारी है। इसकी लम्बाई-चैड़ाई १२४×४० फुट है। गर्भगृह के चारों श्रोर प्रदिचिषा है। नवरङ्ग से सटा हुझा एक मुखमण्डप (सभा-भवन) भी है और एक बाहरी बरामदा भी। सामने के दरवाजे के झितिरक्त इस सारे विशाल भवन में और कोई खिड़िकयाँ व दरवाजे नहीं हैं। बाहरी ऊँची दीवाल के कारण उस एक सामने के दरवाजे से भी पूरा-पूरा प्रकाश नहीं जाने पाता। इसी से इस मन्दिर का नाम कत्तले बस्ति (अन्धकार का मन्दिर) पड़ा है। बरा-मदे में पद्मावती देवी की मूर्त्ति है। जान पड़ता है, इसी से इस मन्दिर का नाम पद्मावतीवस्ति भी पड़ गया है। मन्दिर पर कोई शिखर नहीं है, पर मठ में इस मन्दिर का जो मान-चित्र है उसमें शिखर दिखाया गया है। इससे जान पड़ता है कि किसी समय यह मन्दिर शिखर-बद्ध रहा है।

मुलनायक श्री ग्रादिनाथ भगवान की छः फुट ऊँची पद्मासन मृत्ति बड़ी ही हृदय-प्राही है। दोनों बाजुओं पर दो चौरी-वाहक खड़ं हैं। मन्दिर के अपर दूसरा खण्ड भी है पर वह जीर्य अवस्था में होने के कारण बन्द कर दिया गया है। सभा-भवन के बाहरी ईशान कीए पर से ऊपर की सीटियाँ गई हैं। कहा जाता है कि महोत्सव के समय जपर प्रतिष्ठित श्चियों के बैठने का प्रबन्ध रहता था। आदीश्वर भगवान के सिंहासन पर जी लेख हैं (नं० ६४) उससे जात होता है कि इस बस्ति की होयसल-नरेश विष्णुवर्द्धन के सेनापति गङ्ग-राज ने श्रपनी मातृश्री पीचब्बे के हेतु निर्माण कराया था। इससे इसका निर्माण-काल सन् १११८ के लगभग सिद्ध होता है। सभा-भवन पीछं निर्मापित हुआ जान पडता है। इसका जीर्योद्धार लगभग ७० वर्ष हुए मैसूरराजकुल की दा महि-लाश्री—दंवीरम्मणि श्रीर कंम्पम्मणि—द्वारा हुश्रा है। यह बात ध्यान हेने याग्य है कि इस पर्वत पर केवल यही एक मन्दिर है जिसके गर्भगृह के चारों श्रोर प्रदिचया भी है।

३ चन्द्रगुप्त बस्ति—यह चंद्रगिरि पर्वत पर सबसे छोटा जिनालय हैं, जिसकी लम्बाई चौड़ाई केवल २२ × १६ फुट है: इसमें लगातार तीन कोठे हैं और सामने बरामदा है। बीच के कोठे में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्त्ति है और दायें-बायें वाले कोठों में कमशः पद्मावती और कुष्माण्डिनी देवी की मूर्त्तियाँ हैं। बरामदे के दाहने छोर पर धरखेन्द्रयत्त धीर

बायें छोर पर सर्वोह्मयन्न की मृत्ति याँ हैं। सभी मृत्ति याँ पद्मासन हैं। बरामदे के सम्मुख जी बहुत ही सुन्दर प्रतीली (दरवाजा) है वह पीछे निर्मापित हबा है। इसकी कारी-गरी देखने योग्य है। घेरे के पत्थरों पर जाली का काम जिस पर श्रुतक्षेत्रलि भद्रवाह भीर मीर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के कुछ जीवन-दृश्य खुदे हुए हैं, अपूर्व कीशल का नमूना है। इसी जाली पर एक जगह 'टासीजः' ऐसा लेख है जो इस प्रताली के बनानेवाले कारीगर का नाम प्रतीत होता है। इसी नाम के एक व्यक्ति ने लेख नं ५० उत्कीर्ध किया है। यह लेख शक सं० १०६८ का है । यदि ये दोनों व्यक्ति एक ही हो तो यह प्रताली शक सं० १०६८ के लगभग की बनी सिद्ध होती है। उपर्युक्त लेख की लिपि भी इसी समय की ज्ञात होती है। मन्दिर के दोनों बाजुओं के कोठों पर छोटे खटाबटार शिखर भी हैं। मध्य के कोठे के सम्मुख सभा-भवन में चेत्र-पाल की स्थापना है जिनके सिंहासन पर कुछ लेख भी है। इस मन्दिर का नाम चन्द्रगुप्त-बस्ति पड्नं का कारण यह बतलाया जाता है कि इसे स्वयं महाराज चन्द्रग्रस मीर्च ने निर्माण कराया था। इसमें सन्देह नहीं कि इस मन्दिर की इमारत इस पर्वत के प्राचीनतम स्मारकों में से है।

४ ग्रान्तिनाथ बस्ति—यह छोटा सा जिनालय २४×१६ फुट लम्बा-चीड़ा है। इसकी दीवालीं भीर छत पर अभी तक चित्रकारी के निशान हैं। शान्तिनाथ स्वामी की मूर्त्ति स्वङ्गासन ११ फुट कॅची है। मन्दिर के बनने का समय ज्ञात नहीं।

- ५ सुपात्रविनाय बस्ति—इस मन्दिर की लम्बाई-चौडाई २५ × १४ फुट है। सुपार्श्वनाय स्वामी की पद्मा-सन मूर्त्ति तीन फुट ऊँची है, जिसके ऊपर सप्तफाणी नाग की छाया हो रही है। मन्दिर के बनने के विषय की कोई वार्त्ता बिदिव नहीं है।
- ६ चन्द्रमभ बस्ति—इस मन्दिर का चेत्रफल ४२ × २५ फुट है। चन्द्रश्मस्वामी की पद्मासन मूर्त्त तीन फुट ऊँची है। सुखनासि में उक्त तीर्थं कर के यक्त और यक्तियी श्याम और ज्वालामालिनि विराजमान हैं। मन्दिर के सामने एक चट्टान पर 'सिवमारन बसदि' (२५६) ऐसा लेख है। इस लेख की लिपि से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः उसमें गङ्गनरेश शिवमार द्वितीय, श्रीपुरुष कं पुत्र, का उल्लेख है। शिवमार के द्वारा जिम 'वमदि' (बिस्त ) के बननं का लेख में उल्लेख है, सम्भव है वह यही चन्द्रप्रभ-बस्ति हो; क्योंकि इसके निकट अन्य और कोई बस्ति नहीं है। यदि यह अनुमान ठीक हो तो यह बस्ति सन् ८०० ईस्वी के लगभग की सिद्ध होती है।
- 9 चामुण्डराय बस्ति—यह विशाल भवन बनावट धीर सजावट में इस पर्वत पर सबसे सुन्दर है। इसकी लम्बाई-चीड़ाई ६८ × ३६ फुट है। ऊपर दूसरा खण्ड श्रीर

एक सुन्दर गुम्मट भी है। इसमें नेमिनाथ खामी की पांच फुट ऊँची मनोहर प्रतिमा है। गर्भगृह के हरवाजे पर दोनों वाजुओं पर कमश: यत्त सर्वोद्ध धीर यश्विमी कुष्माण्डिनी की मूर्त्तियाँ हैं। बाहरी दोवालें स्तम्भी, आलों धीर उत्कीर्य या उचेली हुई प्रतिमात्री से अलंकृत हैं। बाहरी दरवाजे की दीनी बाजुओं पर नीचे की श्रेरि श्रीचामुण्डराजं माडिसिदं (२२३) ऐसा लेख है। इससे स्पष्ट है कि यह बस्ति स्वयं गङ्गनरेश राचमल को मन्त्री चामुण्डराज ने निर्माख कराई थी श्रीर उसका समय स्८२ ईस्बो के लगभग होना चाहिये। पर नेमिनाथ स्वामी के सिंहासन पर लेख है (६६) कि गङ्गराज सेनापति के पुत्र 'एचण्' ने त्रैलोक्यर अन मन्दिर अपरनाम बोप्पणाचैत्यालय निर्माण कराया था। यह नेख सन् ११३८ के लगभग का अनुमान किया जाता है। ऐसा पतीत होता है कि एचग्र का निर्माण कराया हम्रा चैत्यालय कोई अन्य रहा होगा जो श्रब ध्वंस हो गया है श्रीर यह नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा वहीं से लाकर इस बस्ति में विराजमान करा दी गई है। मन्दिर के ऊपर के खण्ड में एक पार्श्वनाय भगवान की तीन फुट ऊँची मृत्ति है । उनके सिंहासन पर लेख है (नं० ६७) कि चामुण्डराज मनत्रो के पुत्र जिनदेव ने बेल्गाल में एक जिन-भवन निर्माण कराया । अनुमान किया जाता है कि इस लेख का तात्पर्य मन्दिर के इसी ऊपरी भाग से है जो नीचे के खण्ड से कुछ पीछं बना होगा।

ट शासन बस्ति— मन्दिर के दरवाजे पर जो लेख शासन नं० ५६) हैं, जान पढ़ता हैं, उसी से इसका नाम शासनविस्त पड़ा है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई ५५ × २६ फुट है। गर्भगृह में आदिनाथ भगवान की पाँच फुट ऊँची मूर्त्ति है जिसके होनों थ्रोर चौरी-वाहक खड़े हुए हैं। सुखनासि में यत्त यिखाणी गामुख और चक्रेश्वरी की प्रतिमाएँ हैं। बाहरी दीवालों में स्तम्भों और झालों की सजावट है। बीच-बीच में प्रतिमाएँ भी उत्कीर्ण हैं। ध्रादिनाथ खामी कं सिहासन पर लंख हैं (नं० ६५) कि इस मन्दिर को गङ्गराज सेनापित ने "इन्द्रिराकुलगृह" नाम से निर्माण कराया। दर-वाजे पर के लंख में समाचार है कि शक सं० १०३ स् फालगुण सुदि ५ को गङ्गराज ने 'परम' नाम के शम का दान दिया। यह प्राम उन्हें विष्णुवर्द्धन नरेश से मिला था। इसी समय से कुछ पूर्व मन्दिर बना होगा।

टं मिजिनगण्यायस्ति—इसकी लम्बाई-चौड़ाई ३२ × १६ फुट है। इसमे अनन्तनाथ खामी की साढ़े तीन फुट ऊँची प्रतिमा है। बाहरी दोवाल के आसपास फूलदार चित्रकारी के पत्थरों का घेरा है। मिन्दर के नाम से अनुमान होता है कि उसे किसी मिजिनण्या नाम के व्यक्ति ने निर्माय कराया होगा। पर समय निश्चित किये जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं।

१० एरडुकट्टेबस्ति—इस मन्दिर का नाम उसके दायों और वायी बाजू पर की सीढ़ियों पर से पड़ा है। इसकी

लम्बाई-चै। ड़ाई ४५ × २६ फुट है। आदिनाथ स्वामी की मृत्ति पांच फुट ऊँची है और प्रभावली से भलंकृत है। दोनेंं ओर चौरी-वाहक खड़े हैं। गर्भगृह के बाहर मुखनासि में यत्त और यत्तिशी की मृत्ति यां हैं। भादिनाथ स्वामी के सिंहासन पर लेख है (नं० ६३) कि इस मन्दिर की गङ्ग-राज सेनापति की भार्या लहमी ने निर्माण कराया था।—

११ सर्वतिगन्धवारग्रह्मस्त—होय्सलनरेश विष्णु-वर्द्धन की रानी का नाम शान्तल देवी और उपनाम 'सवित-गन्धवारग्" (सौतों के लिए मत्त द्वाथी) था। इसी पर सं इस मन्दिर का यह नाम पड़ा है। साधारग्रतः इसे गन्धन्वारग् वस्ति कहते हैं। मन्दिर विशाल है जिसकी लम्बाई-चौड़ाई ६-६ × ३५ फुट है। शान्तिनाथ स्वामी की मूर्ति प्रभावली-संयुक्त पाँच फुट ऊँची है। दोनों ग्रोर दे। चौरी-वाहक खड़े हैं। सुखनासि में यह्न यहिग्यी किम्पुरुष ग्रीर महामानसि की मूर्त्तियाँ हैं। गर्भगृह के ऊपर एक अन्छी गुम्मट है। बाहरी दीवालें स्तम्भी से अलंकत हैं। दरवाजे पर के लेख (नं० ६२) से विदित होता है कि इस बस्ति की विष्णुवर्द्धन नरेश की रानी शान्तल देवी ने शक सं० १०४४ में निर्माण कराया था।

**१२ तेरिनबस्ति**—इस मन्दिर के सम्मुख एक रथ (तेरु) के श्राकार की इमारत बनी हुई है। इसी से इसका नाम तेरिनवस्ति पड़ा हैं। इसमें बाहुबिल खामी की मूर्ति है। इसी से इसे बाहुबिल बस्ति भी कहते हैं। इसकी लम्बाई चीड़ाई ७०×२६ फुट हैं। बाहुबिल खामी की मूर्ति पाँच फुट ऊँची है। सन्मुख के रथाकार मन्दिर पर चारों ग्रोर बावन जिन-मूर्त्तियाँ खुदी हुई हैं। मन्दिर दो प्रकार के होते हैं नन्दी-श्वर ग्रीर मेरू। उक्त रथाकार मन्दिर नन्दीश्वर प्रकार का कहा जाता है। इस पर के लेख (नं० १३७ शक सं० १०३८) से विदित होता है कि इम मन्दिर ग्रीर बस्ति की विष्णुवर्द्धन नरेश के समय के पोय्सल सेठ की माता माचिकव्यं ग्रीर नेमि सेठ की माता शान्तिकव्यं ने निर्माण कराथा था।

१३ शान्तीश्वर बस्ति—इसकी लम्बाई-बौड़ाई ५६ × ३० फ़ुट है। यह मन्दिर ऊँची सतह पर बना हुआ है। इसकी गुम्मट पर अच्छी कारीगरी है। गर्भगृह के बाहर सुखनासि में यच-यत्तिणी की मूर्तियाँ हैं। पीछे की दीवाल के मध्य-भाग में एक आला है जिसमें एक खड़ासन जिन-मूर्ति खुदी हुई है। इस मन्दिर की कब और किसने निर्माण कराया, यह निश्चय नहीं हो सका है।

१ ४ कूगेब्रह्मदेवस्तम्भ—यइ विशाल स्तम्भ चन्द्रगिरि पर्वत पर के घेरे के दिचाणी दरवाजे पर प्रतिष्ठित है। इसके शिखर पर पूर्वमुखी ब्रह्मदेव की छोटी सी पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसकी पीठिका आठों दिशाओं में आठ हिसायों पर प्रतिष्ठित रही है पर अब केवल थोडं से ही हाथी

रह गये हैं। सम्भ के चारों श्रोर एक लेख है (नं० ३८) (५६) जो गङ्गनरेश मारसिंह द्वितीय की मृत्यु का स्मारक है। इस राजा की मृत्यु सन् ६७४ ईस्वी में हुई थी। श्रतः यह स्तम्भ इससे पहले का सिद्ध होता है।

१५ महानवसी मण्डप—कत्तले बस्ति के गर्भगृह के दिलिए की श्रेग दो सुन्दर पूर्व-मुख चतुस्तम्भ मण्डप बने हुए हैं। दोनों के मध्य में एक एक लेखयुक्त स्तम्भ है। उत्तर की श्रेगर के मण्डप के स्तम्भ की बनावट बहुत सुन्दर है। उसका गुम्मटाकार शिखर बहुत ही दर्शनीय है। उस पर के लेख नं० ४२ (६६) में नयकी क्ति श्राचार्य के समाधि-मरण का संवाद है जो सन् ११७६ में हुआ। यह स्तम्भ उनके एक श्रावक शिष्य नागदेव मन्त्री ने स्थापित कराया था। ऐसे ही श्रन्य अनेक मण्डप इस पर्वत पर विद्यमान हैं जिनमें लेख-युक्त स्तम्भ प्रतिष्ठित हैं। एक चामुण्डराय बस्ति के दिख्य की श्रेगर, एक एरडुकट्टे बस्ति से पूर्व की श्रोर श्रीर दो नेरिन बस्ति से दिख्य की श्रोर पाये जाते हैं।

९६ भरतेश्वर—महानवमी मण्डप से पश्चिम की श्रोर एक इमारत है जो अब रसोईघर के काम में श्राती है। इस इमारत के समीप एक नव फुट केंची पश्चिममुख मूर्त्ति है जो बाहुबिल के श्राता भरतेश्वर की बतलाई जाती है। मूर्त्ति एक मारी चट्टान में घुटनों तक खोदी जाकर अपूर्ण छोड़ दो गई है। इस मृर्त्ति से थोड़ो दूर पर जो शिलालेख नं० २५ (६१) है

उससे अनुमान होता है कि वह किसी अरिट्टोनेमि नाम के कारीगर की बनाई हुई है। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि लेख का जितना भाग पढ़ा जाता है उससे केवल इतना ही अर्थ निकलता कि 'गुरु अरिट्टोनेमि' ने बनवाया। पर क्या बनवाया यह कुछ स्पष्ट नहीं है। अरिट्टोनेमि अरिष्टनेमि का अपभंश है। लेख ईसा की नवमी शताब्दि का अनुमान किया जाता है।

१७ इसवे ब्रह्मदेव मन्दिर — जैसा कि जपर कह आयं हैं, केवल यही एक मन्दिर इस पहाड़ों पर ऐसा है जो घेर के बाहर हैं। यह घेरे के उत्तर-दरवाजे के उत्तर में प्रतिष्ठित हैं। यहां ब्रह्मदेव की मृत्ति विराजमान हैं। सम्मुख एक बृहत चहान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथीं, स्तम्भ आदि खुदे हुए हैं। कहां-कहां खोदनेवालों के नाम भी दिये हुए हैं। मन्दिर के दरवाजे पर जो लेख (नं० २३५) है उसकी लिपि से वह दसवी शताब्द के मध्य-भाग का अनुमान किया जाता है।

१८ किञ्चिन देशि इहत्रेबहादेवमन्दिर सं वायच्य की ग्रीर एक चौकीर धंर के भोतर चहान में एक कुण्ड है। यहीं किचन दोशें कहलाता है। 'दोशें' का अर्थ एक प्राकृतिक कुण्ड होता है और 'किचन' का एक धातु जिससे घण्टा ग्रादि बनते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस कुण्ड का यह नाम क्यां पड़ा। यहां कई छोटे-छोटे लेख हैं। एक लेख हैं 'मुहकलूंकदम्ब तरिस' (२८२) ग्रार्थीत कदम्ब की ग्राज्ञा

से तीन शिलाएँ यहा लाई गई'। इनमें की दे शिलाएँ भन भी यहाँ विद्यमान हैं और तीखरी शिला टूट-फूट गई है। कुण्ड के भीतर एक स्तम्भ है जिस पर यह लेख है—'मानभ ग्रानन्द-संवच्छदिल्ल किट्सिद देग्गेयु' (२४४) धर्यात् इस कुण्ड की मानभ ने धानन्द-संवत्सर में बनवाया था। यह संवत् सम्भवतः शक सं० १११६ होगा।

१८ लिक्किदेशिं — यह दूसरा कुण्ड घेरे से पूर्व की झोर है। सम्भवतः यह किसी लिक नाम की खी-द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण लिक्क्षेशिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कुण्ड से पश्चिम की झेर एक चट्टान है जिस पर कोई तीस छोटे-छोटे लेख हैं जिनमें प्रायः यात्रियों के नाम श्रद्धित हैं। इनमें कई जैन आचार्यों, किवयों श्रीर राजपुरुषों के नाम हैं (नं० २८४-३१४)।

२० भद्रबाहु की गुफा—कहा जाता है कि अनितम श्रुत-केवली भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहोत्सर्ग किया था। उनके चरण इस गुफा में भिद्धत हैं और पूजे जाते हैं। गुफा में एक लेख भी पाया गया था (नं० ७। (१६६) पर यह लेख अब गुफा में नहीं है। हाल में गुफा के सन्मुख एक भहा सा दरवाजा बनवा दिया गया है।

२ १ चामुण्डराय की शिला—चन्द्रगिरि पर्वत के नीचे एक चट्टान है जो इक्त नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि चामुण्डराय ने इसी शिला पर खड़े होकर विन्ध्यगिरि पर्वत की

स्रोर बाह्य चलाया था जिससे गोस्मटेश्वर की विशालसूर्ति प्रकट हुई थी। शिला पर कई जैन गुरुषों के चित्र हैं जिनके नाम भी श्रङ्कित हैं।

चन्द्रगिरि पर्वत पर के अधिकांश प्राचीनतम शिलालेख या तो पार्श्वनाथ बस्ति के दिचिए की शिला पर उत्कोर्य हैं या उस शिला पर जो शासन बस्ति और चामुण्डराय बस्ति के सन्मुख है।

### विन्ध्यगिरि

यह पर्वत दे हुंबें हु अर्थान् बड़ी पहाड़ी के नाम से भी प्रख्यात है। यह समुद्रतल से ३,३४७ फुट और नीचे के मैदान से लगभग ४७० फुट ऊँचा है। कभी-कभी इन्द्रगिरि नाम से भी इस पर्वत का सम्बोधन किया जाता है। पर्वत के शिखर पर पहुँचने के लिये नीचे से लगाकर कोई ५०० सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उपर समतल चौक है जो एक छोटे घेर से घिरा हुआ है। इस घरे में बीच-बीच में तलघर हैं जिनमें जिन-प्रतिबम्ब विराजमान हैं। इस घरे के चारों थार कुछ दूरी पर एक भारी दीवाल है जो कहीं-कहीं प्राकृतिक शिलाओं से बनी हुई है। चौक के ठीक बीचो-बीच गोम्मटेश्वर की वह विशाल खड़ासन मूर्ति है, जा अपनी दिव्यता से उस समस्त भूमाग को अलङ्कृत और पवित्र कर रही है।

१ गाम्मटेश्वर-यह नग्न, उत्तर-मुख, खड्डासन मुर्त्ति समस्त संसार की आश्चर्यकारी वस्तुओं में से है। सिर के बाल वुँघराले, कान वडे भीर लम्बे, वचस्थल चौडा, विशाल बाहु नीचे को लटकते हुए और कटि कि जित् जीग है। मुख पर अपूर्व कान्ति और अगाध शान्ति है। घुटनों से कुछ ऊपर तक बमीठे दिखाये गये हैं जिनसे सर्प निकल रहे हैं। दोनी पैरा श्रीर बाहश्रों से माधवी लता लिपट रही है तिस पर भी मुख पर श्रटल ध्यान-मुद्रा विराजमान है। मूर्त्ति क्या है माना तपस्या का अवतार ही है। इस्य बड़ा ही भव्य और प्रभावीत्पादक है। सिद्धासन एक प्रफुछ कमल के ब्याकार का बनाया गया है। इस कमल पर बायं चरण के नीचे तीन फुट चार इश्व का माप खुदा हुआ है। कहा जाता है कि इसकी अठारह से गुणित करने पर मृत्तिं की ऊँचाई निकलती है। जो हो, पर मृत्ति कार ने किसी प्रकार के माप के लिये ही इसे खोदा होगा । निस्सन्देह मृत्तिंकार ने अपने इस अपूर्व प्रयास में धनुपम सफलता प्राप्त की है। एशिया खण्ड ही नहीं समस्त भूतल का विचरण कर आइये. गाम्मटेश्वर की तुलना करने-वाली मूर्त्ति आपको कचित् ही दृष्टिगीचर होगी। परिचमीय विद्वानों के मस्तिष्क इस मूर्त्ति की कारीगरी पर चकर खा गर्थ हैं ; इतने भारी और प्रवल पाषास पर सिद्धहस्त कारीगर ने जिस कै।शल से अपनी छैनी चलाई है उससे भारत के मूर्त्तिकारों का मस्तक सदैव गर्व से ऊँचा उठा रहेगा। यह

सम्भव नहीं जान पड़ता कि ४७ फुट की मूर्ति खोद निकालने के योग्य पाषा कहीं अन्यत्र से लाकर उस ऊँची पहाड़ी पर प्रतिष्ठित किया जा सका होगा। इससे यही ठीक अनुमान होता है कि उसी स्थान पर किसी प्रकृतिप्रदत्त सम्भाकार चट्टान को काटकर इस मूर्ति का आविष्कार किया गया है। कम से कम एक हज़ार वर्ष से यह प्रतिमा सुर्य, मेघ, वायु आदि प्रकृतिदेवी की अमोध शक्तियों से वातें कर रही है पर अब तक उसमें किसी प्रकार की थोड़ो भी चित नहीं हुई। मानो मूर्तिकार ने दसे आज ही उद्घाटित की हो।

एक पहाड़ी के ऊपर प्रतिष्ठित इतनी भारी मूर्ति की मापना भी कोई सरल कार्य नहीं हैं। इसी से उसकी ऊँचाई के सम्बन्ध में मतभंद हैं। बुचानन साहब ने उसकी ऊँचाई ७० फुट ३ इश्व छीर सर श्रर्थर वेल्सली ने ६० फुट ३ इश्व दी है। सन् १८६५ में मैसूर के चीफ कमिश्नर मि० बैरिंग ने मूर्ति का ठीक ठीक माप कराकर उसकी ऊँचाई ५० फुट दर्ज की थी। सन् १८०१ ईस्वी में मस्तकाभिषेक के समय कुछ सर-कारी श्रफ़सरों ने मूर्ति का माप लिया था जिससे निम्न-लिखित माप मिले:—

फुट इञ्च

चरण से कर्ण के अधोभाग तक ५०—० कर्ण के अधोभाग से मस्तक तक

(सगभग) ६---६

|                                   | फुट इश्व         |
|-----------------------------------|------------------|
| चरण की सम्बाई                     | €0               |
| चरण के अप्रभाग की चौड़ाई          | ४—६              |
| चरण का भ्रंगुष्ठ                  | ₹€               |
| पादपृष्ठ की ऊपर की गुलाई          | €—8              |
| जंघा की ग्रर्थ गुलाई              | <b>१०—</b> 0     |
| नितम्ब से कर्या तक                | ₹8—६             |
| पृष्ठ-ग्रस्थि के धधोभाग से कर्य त | क २००            |
| नाभि को नीचे उदर की चै।ड़ाई       | ?3 <del></del> 0 |
| कटि की चै।ड़ाई                    | 80-0             |
| कटि श्रीर टेहुनी से कर्ण तक       | <b>?</b> ७ ०     |
| बाहुमूल से कर्ण तक                | 0-0              |
| वत्तस्यल की चौड़ाई                | २६०              |
| योवा के प्रधोभाग से कर्ण तक       | २—६              |
| तर्जनी की लम्बाई                  | ₹—-€             |
| मध्युमा की लम्बाई                 | <b>५—</b> ३      |
| अनामिका की लम्बाई                 | 86               |
| कनिष्ठिका की लम्बाई               | ₹—⊑              |

लगभग एक सी वर्ष पुराने 'सरसजनियन्तामिया' काव्य के कर्ता कविचक्रवर्ति शान्तराज पण्डित के बनाये हुए सील्रह श्लोक मिले हैं जिनमें गोम्मटेश्वर की मूर्ति के माप इस्त धीर धंगुलों में दियं हैं। अन्तिम श्लोक से पता चलता है कि मैसूक्नरेश कृष्णाराज श्राडेयर तृतीय की प्राज्ञा से कवि ने स्वयं ये भाप लिये थे। ये श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं।

जयित बेलुगुल-श्री-गामटेशोस्य मूर्त्तेः

परिमितमधुनाहं विच्य सर्वत्र हर्षात्।

स्वसमयजनानां भावनादेशनार्थ

परसमयजनानामद्भुतार्धं च साचान् ॥ १ ॥

पादान्मस्तकमध्यदेशचरमं पादार्ध-युङ्का तु षट्-

त्रिंशद्इस्तमितोच्छ्रयास्ति हि यथा श्रीदेर्विल-स्वामिनः।

पादाद्विंशतिहस्तमन्निभमितिर्नाभ्यन्तमस्युच्छ्यः

पादार्घान्वतपाडशोन्छ्यभरा नाभेष्रिशरान्तं तथा ॥ २ ॥

च्बुकन्मूर्ध-पर्यन्तं श्रीमद्वाहुवलीशिनः।

श्रस्यङ्गुलि-त्रयी-युक्त-हम्न-षट्कप्रमोच्छयः ॥ ३ ॥

पादत्रयाधिक्ययुक्त-द्विहस्तप्रमितोच्छ्यः ।

प्रत्यंकं कर्णयारिक्त भगवहोर्बलीशिन: ॥ ४ ॥

पश्चाद्भजबलीशस्य तिर्यग्भागेस्त कर्णयोः ।

श्रष्ट-हस्त-प्रमान्छायः प्रमाक्रद्भिः प्रकार्तितः ॥ ५ ॥

सीनन्देः परितः कण्ठं तिर्यगस्ति मनोहरम् ।

पाद-त्रयाधिक-दश-इस्त-प्रमित-दीर्घता ॥ ६ ॥

सुनन्दा तनुजस्यास्ति पुरस्तात्कण्ठ-सूच्छ्यः।

पाद त्रयाधिक्य-युक्त-हस्त-प्रमिति निश्चित: ॥ ७ ॥

भगवद्गोमटेशस्यांशयारन्तरमस्य वै ।

तिर्यगायतिरस्यैव खलु षोडश-इस्त-मा ॥ 🗸 ॥

वचश्चुक-संलच्य रेखाद्वितय-दीर्घता। नवाङ्ग्लाधिस्ययुक्तचतुर्हस्तप्रमेशितुः ॥ ६॥ परिता मध्यमेतस्य परीतत्वेन विस्तृतः । श्रस्ति विश्तिहस्तानां प्रमाणं दोर्बलीशिनः ॥ १०॥ मध्यमाङ्गलिपर्यन्तं स्कन्धाई।घेत्वमीशितुः। बाह्-युग्मस्य पादाभ्यां युताष्टादशहस्तमा ॥ ११ ॥ मिणवन्धस्यास्य तिर्यक्परीतत्वात्समन्ततः । द्विपादाधिक-षड्-इस्त-प्रमार्णं परिगण्यते ॥ १२ ॥ इस्ताङ्गृष्ठोच्छ्योस्यस्यैकाङ्गृष्ठात्पद्द्विहस्त-मा । लच्यते गोम्मटेशस्य जगदाश्चर्यकारिषः ॥ १३ ॥ पादाङ्गृष्ठस्थास्य दैर्घ्यं द्विपादाधिकता-युजः। चतुष्टयस्य हस्तानां प्रमाणमिति निश्चितम् ॥ १४॥ दिव्य-श्रीपाद-दीर्घत्वं भगवद्गोमटेशिन:। सैकाङ्गुल-चतुर्दस्त-प्रमाणमिति वर्षितम् ॥ १५ ॥ श्रोमत्कृष्णनृपालकारितमहासंसेक-पूजोत्सवे

शिष्ट्या तस्य कटाचराचिरमृतस्नातेन शान्तेन वै। ग्रानीतं कविचक्रवत्यु कतर-श्रोशान्तराजेन तद्

वीच्येत्यं परिमाणलचणमिष्ठाकारीदमेतद्विभोः ॥ १६ ॥ इसका निम्नोलेखित तात्पर्य निकलता है:—

हस्त ग्रंगुल

चरण से मन्तक तक ३६%—०

चरण से नाभि तक २०--०

|                             | इस्त श्रंगुल   |
|-----------------------------|----------------|
| नाभि से मस्तक तक            | 8£;0           |
| चिवुक से मस्तक तक           | €—-₹           |
| कर्या की लम्बाई             | ₹ 0            |
| एक कर्य संदूसरे कर्य तक     | <b>└</b>       |
| गले की गुलाई                | ₹0} <u>~</u> 0 |
| गले की लम्बाई               | 8=-0           |
| एक कन्धे से दूसरे कन्धे तक  | १६—०           |
| स्तन-मुख की गाल रेखाँ       | 8•             |
| कटि की गुलाई                | ÷0e            |
| कन्धे से मध्यमा ग्रंगुली तक | 150            |
| कलाई की गुलाई               | € 3-0          |
| ग्रंगुष्ठ की लम्बाई         | ₹\$0           |
| चरण का अंगुष्ठ              | ( ; )8.º—o     |
| चरण की लम्बाई               | 8-6            |

ये माप उपयुक्ति मापों से मिलते हैं। कोवल चरण के इंगुष्ट की सम्बाई में ब्रुटि झात होती है।

गोम्मट खार्मा कीन थे थाँर उनकी मूर्त्ति यहाँ किसके द्वारा, किस प्रकार, प्रतिष्ठित को गई इसका कुछ विवरण लेख नं० ८५ (२३४) में पाया जाता है। यह लेख एक छोटा सा कनाड़ी काव्य है जो सन् ११८० ईस्वी के लगभग बेप्पण कविद्वारा रचा गया है। इसके अनुसार गोम्मट पुरुदेव अपर

नाम ऋषभदेव प्रथम तीर्थकूर के पुत्र थे। इनका नाम बाहुबलि या भुजबिल भी था। इनके ज्येष्ठ भ्राता भरत थे। ऋषभदेव के होचा धारण करने के पश्चात् भरत और बाहुबलि दोनी श्राताओं में राज्य के लिये युद्ध हुआ जिसमें बाहुबलि की विजय हुई। पर संसार की गति से विरक्त हो उन्होंने राज्य अपने ज्येष्ट भ्राता भरत की दे दिया श्रीर स्राप तपस्या के हेतु वन की चले गयं। थोडे ही काल में घार तपस्या कर उन्होंने केवल ज्ञान पाप्त किया। भरत ने, जो अब चक्रवर्त्ति राजा हो गये थे, पौदनपुर में उनकी शरीराकृति के अनुरूप ५२५ धनुष की प्रतिमा स्थापित कराई। समयानुसार मृत्ति के आसपास का प्रदेश कुक्कुंट-सपों से व्याप्त हो गया जिससे उस मूर्त्ति का नाम कुक्कुटेश्वर पड़ गया। धीरं-धीरे वह मृत्ति लुप्त हो गई श्रीर उसके दर्शन केवल दीचित व्यक्तियों की मंत्रशक्ति से प्राप्य हो गये। चामुण्डराय भंत्री ने इस मूर्त्ति का वर्धन सुना श्रीर उन्हें उसके दर्शन करने की अभिलाषा हुई : पर पीइनपुर की यात्रा त्रशक्य जान उन्होंने उसी के समान स्वयं मूर्चि स्थापित कराने का विचार किया श्रीर तदनुसार इस मूर्त्ति का निर्माण कराया । इस वार्त्ता के पश्चात् लेख में मूर्त्ति का वर्षान है । यही वर्धन थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ भुजबलिशतक, भुजबलि-चरित, गे।म्मटेश्वर-चरित, राजावलिकया श्रीर स्थलपुराण में भी पाया जाता है। इनमें से पहले काव्य को छोड़ शेष सब कनाड़ी भाषा में हैं। ये सब प्रंथ १६वीं

शताब्दि से लगाकर १-वीं शताब्दि तक के हैं। भुजबलि-चरित में वर्णन है कि श्रादिनाश के देा पुत्र थे: भरत, रानी यशस्वती से ग्रीर भुजविल, रानी सुनन्दा से । भुजविल का विवाह इच्छा देवी से हुआ था धीर वे पीदनपुर के राजा थे। कुछ मतभेद कं कारण दोनों भाइयों में युद्ध हुआ भीर भरत की पराजय हुई । पर भुजबिल राज्य त्यागकर मुनि हो गये। भरत ने प्र२४ मारु प्रमा**ग** भुजवित की स्वर्णमूर्त्ति बनवाकर स्थापित कराई । अक्कट सर्पी से व्याप्त हो जाने के कारण केवल देव ही इस मूर्त्ति के दर्शन कर पाते थे। एक जैनाचार्थ जिनसेन दिचिष मधुरा को गये श्रीर उन्होंने इस मृत्ति का वर्णन चासुण्ड-राय की माता कालल देवी को सुनाया। उसे सुनकर मातश्री ने प्रयाकिया कि जब तक गोम्मट देव के दर्शन न कर लुँगी, दूध नहीं खाऊँगी। जब अपनी पत्नी अजितादेवी के सुख से यह संवाद चामुण्डराय ने सुना तब वं अपनी माता को लेकर पादनपुर की यात्रा को निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने श्रवसा-बेल्गाल की चन्द्रगुप्त बस्ती में पार्श्वनाथ भगवान के इर्शन किये श्रीर भद्रवाहु के चरणों की वन्दनाकी। उसीरात्रिकी पद्मावती देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि अक्कुट सर्पों के कारग पादनपुर की बन्दना तुम्हारे लियं ग्रसम्भव है। पर तुम्हारी

<sup>ं</sup> दोनों बाहुओं को फैलाने से एक हाथ की श्रंगुली के श्रवसाग से लगाकर दूसरे हाथ की श्रंगुली के श्रवसाग तक जितना श्रम्सर होता है उसे 'मारु' कहते हैं।

भक्ति से प्रसन्न होकर गाम्मटेश्वर तुम्हें यहीं बडी पहाडी (विनध्य-गिरि ) पर दर्शन देंगे । तम शुद्ध होकर इस छोटी पहाडी (चन्द्रगिरि) पर से एक स्वर्ण बाग छोड़ो, और भगवान के दरीन करो । मात श्री की भी ऐसा ही स्वप्न हुआ। दिन प्रात:काल ही चामुण्डराय ने स्नान-पूजन से शुद्ध हो। छोटी पहाडी की एक शिला पर अवस्थित होकर, दिला दिशा को मुख करके एक स्वर्धा बाधा छोड़ा जो बड़ा पहाडी के मस्तक पर की शिला में जाकर लगा। बागा के लगते ही गाम्मट स्वामी का मस्तक दृष्टिगोचर हुआ। फिर जैनगुरु ने हीरे की छैनी श्रीर माती के हथीड़े से ज्योंही शिला पर प्रहार किया त्योंही शिला को पापास-खण्ड अलग जा गिरे और गोम्सटंश्वर की पूरी प्रतिमा निकल ब्राई। फिर कारीगरों से चामुण्डराय ने दिचिए बाजू पर ब्रह्मदेव सहित पाताल गम्ब, सन्मुख ब्रह्मदेव-सहित यत्त-गम्ब, ऊपर का खण्ड; ब्रह्मस्रहित त्यागद कम्ब, श्रखण्ड बागिल नामक दरवाजा श्रीर यत्र-तत्र सीहियाँ बनवाई।

इसके पश्चात् श्रभिषंक की तैयारी हुई। पर जितना भी दुग्ध चामुण्डराय ने एकत्रित कराया उससे मूर्ति की जंघा से नीचे के स्नान नहीं हो सके। चामुण्डराय ने घवराकर गुरु से सलाह ली। उन्होंने धादेश दिया कि जो दुग्ध एक वृद्धा स्नो अपनी 'गुल्लकायि' में लाई है उससे स्नान कराओ। आश्चर्य कि उस श्रत्यल्प दुग्ध की धारा गोम्मटेश के मस्तक पर छोड़ते ही समस्त मूर्ति के स्नान हा गयं और साहि पहाड़ी, प्ररे दुग्ध बह निकला। उस बृद्धा को का नाम इस समय से 'गुक्क का यिक ' पड़ नया। इसके पश्चात् चामुण्डराय ने पहाड़ों के नीचे एक नगर बसाया और मूर्त्ति के लिये दह हजार 'वरह' की ग्राय के गाँव (६८ के नाम दिये हुए हैं) लगा दिये। फिर उन्होंने अपने गुरु अजितसेन से इस नगर के लिये कोई उपयुक्त नाम पूछा। गुरु ने कहा 'क्योंकि उस बृद्धा की के गुज़कायि के दुग्ध से अभिपंक हुआ है, अतः इस नगर का नाम वेल्गाल रक्या गया और उस 'गुज़कायिक' की की मूर्त्ति भी स्थापित की गई। इस प्रकार इस अभिनव पौदनपुर की स्थापना कर चामुण्डराय ने कीर्ति प्राप्त की। इस काव्य के कर्ता पञ्च- बाग्य का नाम शक सं० १४४६ के एक लेख नं० ८४ (२४०) में आता है।

अन्य अन्थों में उपर्युक्त विवरण से जी विशेषताएँ हैं वे संस्रोप में इस प्रकार हैं। दोह्य किव-कृत 'अजबिलशतक' में कहा गया है कि सिहनन्दि आचार्य के शिष्य राजमल द्राविड देश में मधुरा के राजा थे। ब्रह्मचत्र-शिखामणि चामुण्ड-राय, सिहनन्दि आचार्य के प्रशिष्य व अजितसेन और नेमि-चन्द्र के शिष्य, उनके मन्त्री थे। राजमल्ल की किसी व्यापारी द्वारा पौदनपुर में कर्केतन-पाषाण-निम्मत गाम्मटेश्वर की मूर्त्ति का समाचार मिला। इसे सुनकर चामुण्डराय अपनी माता और गुरु नेमिचन्द्र के साथ राजा की श्राह्मा ले, यात्रा को

निकले। जब उन्होंने श्रवशबेलोल की छोटी पहाडी पर से स्वर्ध बाषा चलायं तब बड़ां पहाड़ी पर पौदनपुर के गोम्मटेश्वर भगवान् प्रकट हुए । चामुण्डराय ने भगवान् के हेतु कई ग्रामी का दान दिया। बनकी धर्म-शीलता से प्रसन्न हो राजमस्त ने उन्हें राय की उपाधि दी! १८ वीं शताब्दि के वर्त हुए अनन्त कवि-कृत गे। ममटेशवरचरित में यह वार्ता है कि चामुण्डराय के स्वर्ण वाण चलाने से गाम्मट की जी मृत्ति प्रकट हुई उसे उन्होंने मूर्तिकारों से सुघटित कराकर श्रमिषिक धौर प्रतिष्ठित कराई। स्थलपुराण में समाचार है कि पैदिनपुर की यात्रा करते समय चामुण्डराय ने सुना कि बेल्गाल में भठारह धनुष प्रमाख एक गोम्मटेश्वर की मूर्चि है। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा कराई श्रीर उसे एक लाख छयानवे हजार वरह की आय के प्रामी का दान किया । चामुण्डराय को अपनी धपूर्व सफलता पर जो गर्ब हुआ उसे खर्व करने के हेतु पद्मावती देवी गुल्लकायिज नामक बद्धा को के वेप में अभिषेक के अवसर पर उपस्थित हुई थीं। राजाविलिकया के ग्रनुसार गुल्लकायि कृष्मा-ण्डिन देवी का अवतार थी। इस अंथ में यह भी कहा गया है कि प्राचीन काल में राम, रावण और रावण की रानी मन्दोहरि ने बेल्गाल के गाम्मटेश्वर की वन्दना की थी। सत्र-इवीं शताब्दि के चिदानन्दकवि-कृत मुनिवंशाभ्युद्य काव्य में कथन है कि गोम्मट और पार्श्वनाय की मूर्त्तियों को राम भीर सीता लड्डा से लाये थे श्रीर उन्हें कमश: बड़ी श्रीर छोटी

पहाड़ी पर विराजमान कर उनकी पूजन-भ्रचन किया करते थं। जाते समय वे इन मूचि थीं को उठाने में श्रसमर्थ हुए, इसी से वे उन्हें उसा स्थान पर छोड़कर चले गयं।

उपर्यत्लिखित प्रमाणों से यह निर्विवादत. सिद्ध होता है कि गाम्मटेश्वर की स्थापना चामुण्डराय द्वारा हुई है। शिलालेख नं० ⊏५ ( २३४ ), १०५ ( २५४ ), ७६ ( १७५ ) झीर ७५ (१७६) भी यही बात प्रमाणित करते हैं। शिलालेख नं० ७५, ७६ मृत्तिं के च्रास-पास ही खुदे हैं छै।र मूर्त्ति कं निर्माण समय के ही प्रतीत होते हैं। चामुण्डराय कीन थं? भुजबिलशतक ब्राहि प्रन्थों से विदित होता है कि चामुण्डराय गङ्गनरेश राचमल्ल कं मन्त्री थे। शिलालेख नं० १३७ (१४५) से भा यही सिद्ध होता है। राचमल्ल के राज्य की प्रविध सन स्७४ से स्८४ तक बांधी गई है। अत: गाम्मटेश्वर की स्थापना इसी समय के लगभग होना चाहियं। चामुण्डराय का बनाया हुआ एक चामुण्डराय पुराग मिलता है। इसमें पंच-समाप्ति का समय शक सं० २०० ( सन् २७८ ईस्वी ) दिया हुआ है। इसमें चामुण्डराय के कृत्यों का वर्णन पाया जाता है पर गोम्मटेश्वर की प्रतिष्ठा का कहीं उल्लेख नहीं है। इससे अनुमान होता है कि उक्त प्रन्थ की रचना के समय (सन् स्बद ई०) तक चामुण्डराय को इस महत्कार्य के सम्पादन का सीभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। बाहुबल्-वरित्र में गोस्म-टेश्वर की प्रतिष्ठा का समय इस प्रकार दिया हैं:--

"कल्क्यब्दे षट्शताख्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चैत्रे पश्चम्यां ग्रुक्रपचे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे। सीभाग्यं मस्तनाम्नि प्रकटित-भगग्ये सुप्रशस्ता चकार श्रीमञ्चामुण्डराजी बेल्गुलनगरे गीमटेशप्रतिष्ठाम् ॥" अर्थात किल्क संवत ६०० में विभव संवत्सर में चैत्र शक ५ रविवार कां कुम्भलग्न, साभाग्य योग, मस्त (मृगशिरा) नचत्र में चामुण्डराज ने बेल्गुल नगर में गोमटेश की प्रतिष्ठा कराई। विद्याभूषण, काव्यतीर्थ, प्रो० शरश्रन्द्र घोषाल ने इस अनुमान पर कि यह तिथि गङ्गनरेश राचमल्ल के समय में (सन् स्७४ और स्८४ के बीच) ही पड़ना चाहिये, उक्त तिथि को तारीख २ अप्रेल स्८० ईस्वी के बराबर माना है। उनके कथनानुसार इस तारीख को रविवार चैत्र शुक्क ५ तिथि थी और कुम्भ लग्न भी पड़ा था। इसने इस तारीख का मि० स्वामी कन्नपिलाई के 'इंडियन एफेमेरिस' से मिलान किया ते। २ अप्रेल ६८० ईस्वी की दिन शुक-वार और निथि १४ पाये। न जाने प्रोफेसर साहब ने किस आधार पर उस तारीख़ को रविवार श्रीर पश्चमी तिथि मान लिया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब की तारीख में एक और भारी त्रुटि हैं। उत्पर उद्भृत श्लीक में संवत्सर का नाम 'विभव' दिया हुद्या है। पर सन् स्८० ईस्वी ( शक सं ३ २०२ ) 'विभव' नहीं 'विक्रम' संवत्सर था । इन कारगों से प्रो० घाषाल की निश्चित की हुई तिथि में सन्देह होता है।

उपर्युक्त श्रोक में किल्क संवत् ६०० में गोमटेश की प्रतिष्ठा होना कहा है। किल्क कैंनि या और उसका संवत् कब से चला? हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण, त्रिलोकसार श्रीर त्रिलोकप्रक्षप्ति में किल्क राजा का उल्लेख पाया जाता है। किल्क का दूसरा नाम चतुर्मुख या। त्रिलोकप्रक्षप्ति में किल्क का समय इस प्रकार दिया है:—

णिव्वाणगदे वीरे चउसदहगिसद्विवासविच्छंदे। जादो च सगणिरिन्दा रज्जे वस्सम्स दुसय वादाला ॥ ६३॥ दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताणं चउसुहस्स वादालं। वस्सं होदि सहस्सं केई एवं परूबंति ॥ ६४॥

श्रांत्—वार निर्वाण के ४६१ वर्ष बीतने पर शक राजा हुआ, श्रीर इस वंश के राजाश्रों ने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके परचात् गुप्तवंशी नरंशों का २५५ वर्ष तक राज्य रहा और फिर चतुर्मुख (किल्क) ने ४२ वर्ष राज्य किया। कोई-कोई लोग इस तरह (४६१ + २४२ + २५५ + ४२ = १०००) एक हजार वर्ष बतलाते हैं। धन्य प्रंथों में भी किल्क का समय महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष पश्चात् माना गया है। पर इन प्रंथों में इस बात पर मत-भेद है कि निर्वाण संवत् से १००० वर्ष पछि किल्क का जन्म हुआ या मृत्यु। उपर इमने जिस मत का उल्लेख किया है उसके धनुसार १००० वर्ष में किल्क के राज्य के ४२ वर्ष भी सम्मिलत हैं। धतः इस मत के अनुसार निर्वाण संव १००० किल्क की मृत्यु

का है। जिन प्रन्थों में किल्क का उल्लेख पाया जाता है उन सबके धनुसार निर्वाण का समय शक सं० से ६०५ वर्ष, विक्रम सं० से ४७० वर्ष व ईस्वी सन् से ५२० वर्ष पूर्व पड़ता है। धनएव किल्क मृत्यू का समय सन् ४७२ ईस्वी धाता है।

संवत् बहुधा राजा के राज्य-काल से प्रारम्भ किये जाते हैं। द्याः किल्क संवत् सन् ४७२—४२ = ४३० ईस्वा से प्रारम्भ हुद्या होगा। गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का समय किल्क संवत् ६०० कहा गया है जो ऊपर की गणना के अनुसार सन् ईस्वो १०३० के बराबर है। हमने स्वामी कन्नूपिलाई के इण्डियन एफेमेरिस से इस संवत् के लगभग उपर्युक्त तिथि, वार, नचत्र ग्रादि का मिलान किया ते। २३ मार्च सन् १०२८ को चैत्र सुदि ५ रिववार पाया। इस दिन मृगशिरा नचत्र और मीभाग्य योग भी वर्तमान थे, और इन्तिणी गणना के अनुसार यह संवत्सर भी विभव था। इस प्रकार बाहुबिलचरित में दी हुई समस्त बातें इस तिथि में घटित होती हैं, जिससे विश्वास होता है कि गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का ठीक समय सन् १०२८,२३ मार्च (शक सं० ६५११) है।\*

इस तिथि के विरोध में कंवल एक किंवदन्ती का प्रमाण अस्तुत किया जा सकता है। वह किंवदन्ती यह है कि गोम-

<sup>ं</sup> उपर्युक्त विवेचन लिखे जाने के पश्चात् हमें मैसूर आर्किलाजि-कल रिपोर्ट १६२३ देखेने की मिली। इसमें डा० शाम शास्त्री ने विस्तृत रूप से हुसी बात की प्रमाखित किया है।

टेश की मूर्त्त की प्रतिष्ठा राचमक्षनरेश के समय में ही हुई थी थीर इस नरेश का समय शिलालेखों के आधार पर सन् रू ७४ से स्पष्ट तक निश्चित किया गया है। पर इस किंव-स्नी पर विशंष जीर नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक ती इसके लिये कोई शिलालेखों का प्रमाण नहीं है और दूसरे यह कथन केवल भुजविल्शतक में ही पाया जाता है, जिसकी रचना का समय ईसा की सं।लहवी शताब्दि अनुमान किया जाता है। जिन धन्य प्रन्थों में गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का कथन है उनमें यह कहीं नहीं कहा गया कि यह कार्य राचमल्ल के जीते ही हुआ था। सन् स्प्र्य ईस्वी में रचे जानेवाले चामुण्डराय पुराण से यह निश्चित है ही कि उस ममय तक मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, और सन् १०२८ से पहले के किसी शिलालेख में इस प्रतिष्ठा का समाचार नहीं पाया जाता।

एक बात श्रीर है जिसके कारण उपर निश्चित किया हुआ समय ही गोमटेश की प्रतिष्ठा के लियं ठीक प्रतीत होता है। कहा जाता है कि नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ति चामु-ण्डराय के गुरु छं श्रीर गोमटेश की प्रतिष्ठा के समय उनके साथ थं। द्रव्य-संग्रह नामक प्रन्थ के टीकाकार ब्रह्मदेव ने प्रन्थ के मूलकर्त्ता नेमिचन्द्र की धाराधीश भोजदेव के समकालीन कहा है। उपर निश्चित किये हुए समय के श्रनुसार यह कथन श्रयुक्ति-सङ्गत नहीं कहा जा सकता क्योंकि भोजदेव

का राज्य-काल उस समय विद्यमान था। भोजदेव के सन १०१६, १०२२ धीर १०४२ ईस्वी के उल्लेख मिले हैं।

कुछ वर्षों के अन्तर से गोम्मटेश्वर का मस्तकाभिषेक होता है, जो बड़ी धूमधाम, बहुत कियाकाण्ड धौर भारी द्रव्य-व्यय के साथ मनाया जाता है। इसे महाभिपंक भी कहते हैं। मस्तकाभिपंक का सबसे प्राचीन उल्लेख शक सं० १३२० के लेख नं८ १०५ ( २५४ ) में पाया जाता है। इस लेख में कथन है कि पण्डितार्थ ने सात बार गोस्मटेश्वर का मस्तकाभिषेक कराया था। पञ्जबाण किन सेन १६१२ ईस्वी में शान्त-विर्णि-द्वारा करायं हुए मस्तकाभिषंक का उल्लेख किया है, व त्रनन्त कवि ने सन् १६७७ में मैसुर न<mark>रेश</mark> चिक्कदेवराज श्रोडं-यर के मन्त्री विशालाच पण्डित-द्वारा कराये हुए और शान्त-राज पण्डित ने सन् १८२५ कं लगभग मैसूर-नरेश कृष्णराज ब्रांडंयर तृतीय द्वारा कराये हुए मस्तकाभिषेक का उल्लेख किया है। शिलालेख नं० ६८ (२२३) में सन् १८२७ में होने-वाले मस्तकाभिषेक का उल्लेख है। सन् १६०६ में भी मस्तकाभिषेक हुआ था। अभी तक सबसे अन्तिम अभिषेक हाल ही में–मार्च सन् १-६२५ में–हुद्रा है जिसके विषय में 'वीर' पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है--- " ता० १५-३-२५ का श्रीमान् महाराजा ऋषाराज बहादुर मैसूर ऋपने देा सालों-सहित पहाड़ पर पधारे और अपनी तरफ से अभिपंक कराया। बन्दोबस्त बहुत अच्छा था। आज लगभग ३०,००० मनुष्य

श्रीमपंक देख सके जिसमें करीब पाँच हजार विन्ध्यगिरि पर श्र श्रीर शेप सब चन्द्रगिरि पहाड़ पर इधर-उधर बैठकर दूर से धिभिपंक देखते थे। महाराजा ने श्रीभपंक के लिए पाँच हजार कप्या प्रदान किये। उन्होंने स्वयं गोम्मटस्वामी की प्रद-चिणा की, नमस्कार किया तथा द्रव्य से पूजन की व कुछ रूप्ये प्रतिमाजी व भट्टारकर्जी की भेंट किये व भट्टारकर्जी की नम-स्कार किया। सुबह र बजे सं होपहर एक वजे तक इस प्रथम श्रीभपंक का कार्य श्रतीव श्रानन्द व धर्म-प्रभावना के साथ सुग्ना। इस श्रीभपंक में जल, दुग्ध, दही, कंला, पुष्प, नारि-यल व चुरमा, घृत, चन्दन, सर्वोषधि, इच्चरम, लाल चन्दन, बदाम, स्वारक गुड़, शक्कर, खसखम, फूल, चने की दाल श्रादि का श्रीभपंक उपाध्यायों द्वारा मचान पर से हुआ।"

कहा जाता है कि जब होय्सल-नरंश विष्णुवर्द्धन जैन-धर्म की छोड़ वैष्णव धर्मावलम्बी हो गया तब रामानुजाचार्य ने गोम्मट की मूर्त्ति को तुड़वा डाला; पर इस कथन मे कोई सत्य का ग्रंश प्रतीत नहीं होता क्योंकि मूर्त्ति श्राज तक सर्वधा श्रचत है।

गोम्मटेश्वर की दा धीर विशाल मूर्त्तियाँ विद्यमान हैं। ये दोनों दिचिया कनाड़ा जिले में ही हैं; एक कारकल में झीर दूसरी एनूर में। कारकल की मूर्त्ति ४१ फुट ५ इश्व ऊँची है। इसे सन् १४३२ ईस्वी में जैनाचार्य लिलतकीर्त्ति के उपदेश से वीर पाण्ड्य ने प्रतिष्ठित कराई थी। एन्र की मूर्ति ३५ फुट ऊँची है धीर सन् १६०४ में चाककीर्ति पण्डित के उपदेश से चामुण्डवंशीय 'तिम्मराज' द्वारा प्रतिष्ठित की गई यां। इन तीनों मूर्त्तियों की बनावट प्रायः एक सी ही है। वमीटे, सर्प थ्रीर लताएँ तीनों में एक से ही दिखाये गये हैं।

विन्ध्यगिरि के गोम्मटेश्वर की दोनों बाजुओं पर यत्त और यिज्ञा की मुत्तियाँ हैं, जिनके एक हाथ में चौरी और दूसरे में कोई फल है। मूर्त्ति के वार्या श्रीर एक गोल पाषाण का पात्र है जिसका नाम 'ललितसरीवर' खुदा हुआ है। मूर्ति के अभिषंक का जल इसी में एकत्र होता है। इस पाषाध-पात्र को भर जाने पर अभिषेक का जल एक प्रवाली-द्वारा मूर्त्ती के सम्मुख एक कुएँ में पहुँच जाता है श्रीर वहाँ से वह मन्दिर की सरहद के बाहर एक कन्दरा में पहुँचा दिया जाता है। इस कन्दरा का नाम 'गुल्लकायिज बागिलु' है। मूर्त्ति के सम्मुख का मण्डप नव सुन्दर खचित छतीं से सजा हुआ। है। ब्राट छते। पर ब्रष्ट दिक्पालें। की मृत्ति याँ हैं ब्रीर बीच की नवसो छत पर गोम्सटेश के अभिषेक के लिये हाथ सें कलश लिये हुए इन्द्र की मूर्त्ति है। ये छत बड़ो कारीगरी के बनं हुए हैं। मध्य की छत पर ख़ुदे हुए शिलालेख (नं० ३५१) से अनुसान होता है कि यह मण्डप बल्देव मन्त्रां ने १२ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में किसी समय निर्माण कराया था। शिला-लेख नं० ११५ (२६७) से विदित होता है कि सेनापित भरत-मय्य ने इस मण्डप का कठघरा (इप्पलिगं) निर्माण कराया था। शिलालेख नं० ७८ (१८२) में कथन है कि नयकीर्त्तिसिद्धान्त-

चक्रवर्त्ति के शिष्य वस विसेष्टि ने कठघरे की दीवाल और चै।बीस तीर्थंकरें। की प्रतिमाएँ निर्माण कराई थीं और उसके पुत्रों ने उन प्रतिमाओं के सम्मुख जालीदार खिड़िकयाँ बनवाई। शिला-लेख नं० १०३ (२२८) से ज्ञात होता है कि चङ्गाल्व-नरेश महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र चन्न बीम्मरस और नञ्जरायपट्टन क आवकों ने गोम्मटेश्वरमण्डप के उपर के खण्ड (बल्लिवाड) का जीर्णोद्धार कराया।

परके। टा—गंगम्मदेश्वर की दें। नां बाजुकों पर खुदे हुए शिलालेख नं० ७५ (१८०) व ७६ (१७७) से विदित होता है कि गंगम्मदेश्वर का परकोटा गृहराज ने निर्माण कराया था। यही बात लेख नं० ४५ (१२५), ५६ (७३), ६० (२४०) व ४८६ से भी सिद्ध होती है। गृहराज होय्सल नरेश विष्णु-वर्द्धन के सेनापित थं: उपर्युक्त शिलालेख शक सं० १०४० व उसके पश्चान के हैं इसके पहले के शिलालेखों में परकोटे का उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शक सं० १०३६ के लगभग ही इसका निर्माण हुआ है।

परकाट के भीतर मण्डपों में इधर-उधर कुल ४३ जिन-मृत्ति या प्रतिष्ठित हैं, जो इस प्रकार हैं—

श्रृपभ १ सुमति १ शीतल २ श्रानन्त १ श्राजित २ सुपार्श्व १ श्रेयांस १ धर्म १ संभव २ चन्द्रप्रभ ३ वासुपुज्य १ शान्ति ३ श्राभिनन्दन २ पुष्पदन्त २ विमल २ कुन्य १ भर १ मुनिसुब्रत २ नेमि २ वद्धर्मान १ मिल्ल २ निम १ पार्थ्व ४ बाहुविल १ कुष्माण्डिनि २ १(भ्रज्ञात)

अधिकांश मूर्त्ति याँ ४ फुट ऊँची हैं। पाँच-छ: मूर्त्ति याँ पाँच फूट, एक छ: फुट व दो-तीन मुत्ति या तीन साढे-तीन फुट की हैं। एक चन्द्रप्रभ की व धन्तिम श्रज्ञात मृत्ति की छोड़कर शेष जिन मूर्त्ति यो पर लेख हैं वे सब नयकीर्त्ति सिद्धान्तदेव श्रीर उनके शिष्य बालचन्द्र अध्यात्मि के समय की सिद्ध है।ती हैं। लेख नं० ७८ ( १८२ ) व ३२७ ( १८७ ) से ज्ञात होता है कि नयकीत्ति के शिष्य बसविसेट्टि ने यहाँ चतुर्विशति तीर्थ -करें। की प्रतिष्ठा कराई थी। पर केवल तीन मृति या पर बसविसेट्टिका नाम पाया जाता है (लेख नं०३१७,३१८, ३२७) । उपयुक्ति मूर्त्ति यों में पद्मप्रभ तीर्थ कर की कोई मूर्त्ति चन्द्रप्रभ की एक मृत्ति पर मारवाड़ी में लेख है कि उसे ( विक्रम ) संवत् १६३५ में सेनवीरमतजी व अन्य सज्जने। ने प्रतिष्ठित कराई थी (३३१)। अज्ञात मूर्त्ति डेढ़ फुट की है। इस पर मारवाड़ी में लेख है कि उसे ( विक्रम ) संवत् १५४८ में अगुशाजी जगद ..... ने प्रतिष्ठित कराई ( ३३२ )।

परकोटं के द्वारे पर दोनों बाजुओं पर छ: छ: फुट कॅंचे द्वार-पालक हैं। परकोटं के बाहर गोम्मटदेव के ठीक सन्मुख लग-भग छ: फुट की कॅंचाई पर ब्रह्मदेवस्तम्म है। इसमें ब्रह्मदेव की पद्मासन मूर्ति है। उपर गुम्मट है। स्तम्भ के नीचे कोई पॉच फुट फॅचो 'गुल्लकायज्ञि' की मूर्त्ति हैं, जिसके हाथ में 'गुल्लकायि है। जन-श्रुति के धनुसार यह स्तम्भ श्रीर गुल्ल-कायज्ञि की मूर्त्ति दोनों स्वयं चामुण्डराय ने प्रतिष्ठित कराये थे।

२ सिद्धर बस्ति—यह एक छोटा सा मन्दिर है जिसमें तीन फुट ऊँची सिद्ध भगवान की मूर्त्ति विराजमान है। मूर्त्ति के दोनों श्रोर लगभग छ:-छ: फुट ऊँचे खचित स्तम्भ हैं। ये स्तम्भ महानवमी मण्डप के स्तम्भ के समान ही उच्च कारीगरी के बने हुए हैं। दायीं बाजू के स्तम्भ पर श्राहेदास किव का रचा हुश्रा पण्डितार्थ की प्रशस्तिवाला बड़ा भारी सुन्दर लेख है [१०५ (२५४)] जिसके श्रनुसार पण्डितार्थ की मृत्यु शक संवत् १३२० में हुई थी। इस स्तम्भ मे पीठिका पर विराजमान, शिष्य की उपदेश देते हुए, एक श्राचार्थ का चित्र है। शिष्य सन्मुख बैठा है। दूसरे चित्र में जिनमूर्त्ति है। बायों बाजू के स्तम्भ पर मङ्गराज किव का रचा हुश्रा सुन्दर लेख है [१०८ (२५८)] जिसमें शक सं० १३५५ में श्रुतमुनि के स्वर्गवास का उल्लेख है।

३ ग्राखण्ड बागिलु—यह एक दरवाजे का नाम है।
यह नाम इसिनये पड़ा क्योंकि यह पूरा दरवाजा एक अखण्ड
शिला की काटकर बनाया गया है। दरवाजे का ऊपरी भाग
बहुत ही सुन्दर खिचत है। इसमें लक्ष्मी की पद्मासन मूर्ति
खुदी है जिसकी दोनों श्रीर से दो हाथी स्नान करा रहे हैं।
जन-श्रुति के श्रमुसार यह द्वार भी चामुण्डराय ने निर्माण

कराया था। दरवाजे के दोनों भ्रोर दायें-वायें क्रमश: बाहुबिल श्रीर भरत की मूर्त्तियां हैं। इन पर जो लेख हैं (३६८-३६६) उनसे विदित होता है कि वे गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव के शिष्य दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं। इनका समय शक सं० १०५२ के लगभग प्रतीत होता है। इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा का उल्लेख शिलालंख नं० ११५ (२६७) में भी आया है जिसके धनुसार ये मूर्तियां दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिये स्थापित की गई हैं। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे की सीढ़ियों भी उक्त दण्डनायक ने ही निर्माण कराई हैं।

४ सिद्धरगुण्डु-श्रम्बण्ड दरवाजे की दाहिनी श्रोर एक वहत शिला है जिसे 'मिद्धर गुण्डु' (सिद्ध-शिला) कहते हैं । इस शिला पर अनेक लेख हैं । ऊपरी भाग की कई सतरों में जैनाचार्यों के चित्र हैं । कुछ चित्रों के नीचे नाम भी अङ्कित हैं ।

प गुल्लकाय जिज्ञ बागिलु — यह एक दूसरे दरवाजे का नाम है। इस दरवाजे की दाहिनी श्रोर एक शिला पर एक बैठी हुई स्त्रों का चित्र खुदा है। यह लगभग एक फुट का है। इसे लोगों ने गुल्लकाय जि का चित्र समभ लिया है। इसी से उक्त दरवाजे का नाम गुल्लकाय जिब्बागिलु पड़ गया। पर चित्र के नीचे जो लेख (४१८) पाया गया है उससे विदित होता है कि वह एक मिल्लसेटि की पुत्रा का चित्र है। गुल्ल-कायि की मृत्ति का वर्षन उपर कर ही चुके हैं।

६ त्यागट ब्रह्मदेव स्तमभ—यह चागद कंब ( त्याग-स्तम्म ) भी कहलाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ दान दिया जाता था। इस स्तम्भ की कारीगरी प्रशंसनीय है। कहा जाता है कि यह स्तम्भ अधर है, उसके नीचे से रूमाल निकाला जा सकता है। यह भी चामण्डराय-द्वारा स्थापित कहा जाता हैं भीर स्तम्भ पर खुद्दे हुए लेख नं० १०-६ (२८१) से भी यही बात प्रमाणित होती है। इस लेख में चामुण्डगय के प्रताप का वर्णन है। दुर्भाग्यवश यह लंख हमें पूरा प्राप्त नहीं हो सका। ज्ञात होता है कि हेर्गडे कप्न ने श्रपना छोटा सा लेख िनं० ११० ( २८२ ) ] ज़िखानं के लिये चासुण्डराय का लेख घिमवा डाला । यदि यह लेख पूरा मिल जाता ते। सम्भवतः उससे गाम्मटेश्वर की स्थापनादि का समय भी ज्ञात हो जाता। स्तम्भ की पीठिका की दिचिया बाजू पर दी मूर्त्तियाँ खुदी हुई हैं। एक मृत्ति जिसके दोनों ओर चवरवाही खड़े हुए हैं, चामुण्डराय की धीर उसके साम्हनेवाली उनके गुरु नेमि-चन्द्र की कही जाती हैं।

9 चेत्रण्ण बस्ति—यह बस्ति सागद ब्रह्मदेव स्तम्भ से पश्चिम की श्रोर थोड़ी दूर पर है। इसमें चन्द्रनाथ स्वामी की २ फुट ऊँची मूर्ति है। साम्हने मानस्तम्भ है। लेख न० ४८० (३६०) से श्रनुमान हीता है कि इसे चेन्नण्ण ने शक सं० १५६६ के लगभग निर्माण कराया था। बरामदे में दे स्तम्भों पर क्रमशः एक पुरुष श्रीर एक स्त्री की मूर्त्ति सुदी हुई

है। सम्भव है कि ये मूर्तियाँ चेन्नण्या और उनकी धर्मपत्नो की हों। वस्ति से ईशान की ग्रेगर देा दोग्यें (कुण्डों) के बीच एक मण्डप बना हुआ है। उपर्युक्त लेख में सम्भवतः इसी मण्डप का उल्लेख है।

ट स्नोदेगल बस्ति—इसे त्रिकृट बस्ति भी कहते हैं क्यों कि इसमें तीन गर्भगृह हैं। चन्द्रगिरि पर्वत की शान्तीश्वर वस्ति के समान यह बस्ति भी ख़ूब ऊँचो सतह पर बनी हुई है। सीढ़ियों पर से जाना पड़ता है। भोतों की मज्जूती के लिये इसमें पापाण के आधार (ओ देगल) लगे हुए हैं, इसी से इसे ओ देगल बस्ती कहने हैं। बीच की गुफा में आदिनाथ की धौर दायीं बाई गुफाओं में क्रमशः शान्तिनाथ श्रीर नेमिनाथ की पद्मामन मूर्तियाँ हैं। बस्ती के पश्चिम की खोर की चट्टान पर सत्ताइस लेख नागरी अच्चरों में हैं जिनमें अधिकतर तीर्थ-यात्रियों के नाम अङ्कित हैं (नं २ ३०८-४०४)।

दे चे बीस त्तीर्थं कर बस्ति—यह एक छोटा सा देवालय है। इसमे एक श्रदाई फुट ऊँचे पाषाण पर चै बीस तीर्थं करों की मृत्ति याँ उत्कीर्ग हैं। नीचे एक कतार में तीन बड़ी मृत्ति याँ खुदी हुई हैं जिनके ऊपर प्रभावली के श्राकार में इकीम अन्य छोटी-छोटी मृत्ति याँ हैं। इस वस्ति के लेख नं० ११८ (३१३) से ज्ञात होता है कि इम चै बीम तीर्थं कर मृत्ति की म्यापना चारुकी त्ति पण्डित, धर्मचन्द्र आदि ने शक सं० १४७० में की थी।

१० ब्रह्मदेव मन्दिर—यह छोटा सा देवालय विन्ध्य-गिरि कं नीचे सीढ़ियों कं समीप ही है। इसमें सिन्दूर से रँगा हुआ एक पाषाण है जिसे लोग ब्रह्म या 'जारुगुप्पे श्रप्प' कहते हैं। मन्दिर के पीछं चट्टान पर के लेख नं० १२१ (३२१) सं ज्ञात होता है कि इसे हिरिसालि के गिरिगाँड कं किनष्ठ भ्राता रङ्गय्य ने सम्भवतः शक सं० १६०० में निर्माण कराया था। मन्दिर के ऊपर दूसरी मंजिल भो है जो पीछे से निर्माण कराई गई विदित होती है। इसमें पार्श्वनाथ की मृत्ति है।

## श्रवणबेल्गोल नगर

ऊपर कहा जा चुका है कि श्रवणवेल्गाल चन्द्रगिरि श्रीर विन्ध्यगिरि के बीच बसा हुश्रा है। यहाँ के प्राचीन स्मारक इस प्रकार हैं:—

२ भण्डारि बस्ति—यह श्रवण बेल्गांल का सबसं बहा मन्दिर है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई २६६ ×७८ फुट है। इसमें एक गर्भगृह, एक सुम्बनासि, एक मुख्यमण्डप श्रीर प्राकार हैं। गर्भगृह में एक सुन्दर चित्रमय बेदी पर चौबीस तीर्थ-करों की तीन २ फुट ऊँची मृत्ति याँ हैं। इसी से इसे चौबीस तीर्थकरबस्ति भी कहते हैं। गर्भगृह में तीन दरवाजे हैं जिनकी झाज्-बाजू जालियाँ बनी हुई हैं। सुखनासि में पद्मा-वती श्रीर ब्रह्म की मृत्ति याँ हैं। नवरङ्ग के चार स्तम्भों के बीच

जमीन पर एक दस फुट का चैकोर पत्थर बिछा हुआ है।

श्रागे के भाग श्रीर बरामदे में भो इतने इतने बड़े पत्थर लगे हुए
हैं। ये भारी-भारी पाषाण यहाँ कैसे लाये गये होंगे, यह भी

श्राश्चर्यजनक है। नवरङ्गद्वार की चित्रकारी बड़ी ही मनोहर
है। इसमे लताएँ व मनुष्य श्रीर पश्चश्रों के चित्र खुदे हुए हैं।

मुख्य भवन के चारों श्रीर बरामदा श्रीर पाषाण का चार फुट
ऊँचा कठघरा है। बस्ति के सन्मुख एक पाषाण-निर्मित सुन्दर

मानस्तम्भ है। हायसल नरेश नरसिंह (प्रथम) के भण्डारि
हुल्ल द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण यह भण्डारि बस्ति
कहलाती है। लंख नं० १३७ (३४५) श्रीर १३८ (३४६)

से ज्ञात होता है कि यह शक सं० १०८२ में निर्माण कराई

गई थी व नरसिंह नरेश ने इसे भव्य-चूडामडि नाम देकर

इसकी रचा के हेतु सवगंक श्राम का दान दिया था। उक्त
लेखों में हुल्ल श्रीर उनके बस्ति-निर्माण का सुन्दर वर्णन है।

२ ऋकू न बस्ति—नगर भर मे यही बिस्त हीटसल-शिल्पकला का एकमात्र नमृना है। इस सुन्दर भवन में गर्भगृह, सुखनासि, नत्ररङ्ग श्रीर मुखमण्डप हैं। गर्भगृह में सप्तफाणी पाश्र्वनाथ की पांच फुट ऊँची भव्य मूर्त्ति है। गर्भगृह के दरवाजे पर बड़ा श्रच्छा खुदाई का काम है। सुख-नासि में एक दूसरे के सन्मुख साढ़े तीन फुट ऊँची पञ्चफणी धरणेन्द्र यच श्रीर पद्मावती यचिग्णी की मूर्त्ति याँ हैं। दरवाजे के श्रासपास जालियाँ हैं। नवरङ्ग के चार काले पाषाण के बने हुए आइने के सहश चमकील स्तम्भ और कुशल कारीगरी के वने हुए नवछत बड़े हो सुन्दर हैं। मंदिर की गुम्मट अनेक प्रकार की जिन-मूर्त्ति यों से चित्रित है, शिखर पर सिंहललाट है। दिचिया की दीवाल सीधी न होने के कारण उसमें पत्थर के आधार लगाये गये हैं। द्वारे के पास के लेख (नं० २४ (३२७) से जात होता है कि यह बस्ति होटसल नरेश बल्लाल (द्वितीय) के ब्राह्मण मंत्री चन्द्रमीलि की जैन धर्मा-वलम्बिनी मार्या ध्याचियक ने शक सं० ११०३ में निर्माण कराई थीं व राजा ने उसकी रचा के निमित्त बम्मेयनहित्त नामक प्राम का दान दिया था। 'अक्षन' आचियकन का ही संचिप्त रूप है इसी से इसे अक्षन विस्त कहते हैं। यही बात लेख नं० ४२६ (३३१) व ४-४४ से भी सित्त होतां है।

३ सिद्धान्त बस्ति—यह बस्ति अकन बस्ति के पश्चिम की ओर है। किसी समय जैन सिद्धान्त कं समस्त प्रंथ इसी बस्ति के एक बन्द कमरे में ग्रक्से जाने थं। इसी से इसका नाम सिद्धान्त बस्ति पड़ा। कहा जाता है कि धवल, जयधवल आदि अत्यन्त दुर्लभ गंध यहीं से मुखिवदी गये हैं। इसमें एक पाषाण पर चतुर्विंशित तीर्थं करों की प्रतिमायें हैं। बीच में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है और उनके आसपास शेष तीर्थं करों की। यहां के लेख ने० ४२७ (३३२) से ज्ञात होता है कि यह चतुर्विंशित मूर्त्तिं उत्तर मारत के किसी यात्री ने शक सं० १६२० के लगभग प्रतिष्ठित कराई थी। 8 दानशाले बस्ति—यह छोटा सा देवालय भक्षत वस्ति के द्वार के पास ही है। इसमें एक तीन फुट ऊँचे पाषाण पर पञ्चपरमेष्टी की प्रतिमायें हैं। चिदानन्द किव के मुनिवंशाभ्युदय (शक सं०१६०२) के अनुसार मैसूर के चिक देवराज ओडंयर ने अपने पूर्ववर्ती नृप दोडु देवराज ओडंयर के समय में (सन १६५६ – १६७२ ईस्वो) बेल्गाल की यात्रा की, दानशाला के दर्शन किये और राजा से उसके लिये मदनेय शाम का दान करवाया। यहाँ पहले दान दिया जाता रहा होगा इसी से इस बस्ति का यह नाम पड़ा।

५ नगर जिनालय—इस भवन में गर्भगृह, सुखनासि श्रीर नवरङ्ग हैं। इसमे श्रादिनाथ की प्रभावली संयुक्त श्रद्धाई पुट ऊँची मूर्त्ति हैं। नवरङ्ग की बाई श्रीर एक गुफा में दें। पुट ऊँची बहादेव की मूर्त्ति है जिसके दायें हाथ में कोई फल बीर बायें हाथ में कोड़ के श्राकार की कोई चीज है। पैरीं में खड़ाऊँ हैं। पीठिका पर घोड़ का चिह्न बना हुआ है। यहाँ के लेख नं० १३० (३३५) से झात होता है कि इस मन्दिर की होटसल नरेश बल्लाल (द्वितीय) के 'पृट्ट्यास्वामी' व नयकीर्त्ति सिद्धान्त चक्रवर्ति के शिष्य नागदेव मंत्री ने शक सं० ११९८ में निर्माण कराया था। नगर के महाजनों-द्वारा ही इसकी रचा होती थी इसी से इसका नाम नगर जिनालय पड़ा। 'श्रीनिलय' भी इस मंदिर का नाम रहा है। उक्त लेख में नागदेव मंत्री द्वारा कमठपार्श्वनाथबसदि के सन्सुख 'नृत्य

रङ्गः श्रीर श्रश्मकुट्टिम (पाषाग्रभूमि) व अपने गुरु नय-कीर्ति देव की निषद्या निर्माण कराये जाने का भी उल्लेख है। लेख नं० १२२ (३२६) के अनुसार उन्होंने नयकीर्त्ति के नाम मं ही नागसमुद्र नामक सरोवर भी बनवाया। यह सरोवर अब 'जिगणकट्टें' कहलाता है। पर लेख नं० १०८ (२५८) मं कहा गया है कि पण्डित यति के तप के प्रभाव से ही नगर जिनालय (नगर जिनास्पद) की मृष्टि हुई।

६ मङ्गायि बस्ति—इसमें एक गर्भगृह, सुखनासि और नवरङ्ग है। इसमें एक माढ़े चार फुट ऊँची शान्तिनाथ की मृित्त विराजमान है। सुखनासि के द्वार पर थाज़-वाज़ पाँच फुट ऊँची चवरवाहियों की मृित्त हैं। नवरङ्ग में वर्ड मान स्वामा की मृित्त हैं जिस पर लेख है, ४२६ (३३८)। मन्दिर के सन्भुख सुन्दरता से खिचत दो हस्ती हैं। लेख नं० १३२ (३४४) व ४३० (३३६) से ज्ञात होता है कि यह बस्त ग्रामिनव चारुकीर्ति पण्डिताचार्य के शिष्य बंदगिल के मङ्गायि ने बनवाई थी। उक्त लेखां में इसे त्रिभुवनचूड़ामणि कहा है। ये लेख शक की तेरहवां शताब्दि के ज्ञात होते हैं। शान्तिनाश्रमृित्त की पीठिका पर के लेख से विदित होता है कि वह मूित्त पण्डिताचार्य की शिष्या व दंवराय महाराज की रानी भीमादेवी ने प्रतिष्ठित कराई थी [लेख नं० ४२८ (३३७)]। ये देवराय सम्भवतः विजयनगर के राजा देवराज प्रथम हैं जिनका राज्य सन् १४०६ से १४१६ तक रहा था।

उक्त महावीर स्वामी की पीठिका पर के लेख से सिद्ध होता है कि उनकी प्रतिष्ठा पण्डितदेव की शिष्या वसतायि ने कराई थी। इसका भी उक्त समय ही अनुमान होता है। इसी मंदिर के एक लेख [नं० १३४ (३४२)] से विदित होता है कि इसकी मरम्भवतः शक सं० १३३४ में गेरसोप्पे के हिरिय अध्य के शिष्य गुम्मटण्या ने कराई थी।

9 जैनमठ-यह यहाँ के गुरु का निवास-स्थान है। इमारत बहुत सुन्दर है, बीच में खुला हुआ श्रांगन है। हाल ही में दूसरी मिक्जिल भी बन गई है। मण्डप के खम्भे अन्ही कारीगरी के बने हुए हैं। उन पर खुब चित्रकारी है। यहाँ के तीन गर्भगृहों में अनेक पाषाया और धातु की मुत्तियाँ हैं! इनमें की अनेक मृत्तियां बहुत अर्वाचीन हैं। इन पर संस्कृत व तामिल भाषा में ग्रंथ असरों के लेख हैं जिनमें जात होता है कि वे अधिकांश महास प्रान्तोय धर्मिष्ट भाइयों ने प्रदान की हैं। नवदेवता बिम्ब में पञ्चपरमेष्ठो के भ्रतिरिक्त जिनधर्म. जिनागम, चैत्य श्रीर चैत्यालय भी चित्रित हैं। मठ की दीवालों पर तीर्थ करों व जैन राजाग्री के जीवन की घटनाग्री को अनेक रङ्गीन चित्र हैं। इनमें मैसूर-नरश कृष्णराज श्रीडे-यर तृतीय कं 'दमर दरवार' का भी चित्र है। पार्श्वनाथ के समवसरण व भरत चक्रवर्त्ति के जीवन के चित्र भी दर्शनीय हैं। चार चित्र नागक्रमार की जीवन-घटनात्रों के हैं। एक वन के दृश्य में पड़लेश्याओं के पुरुषों के चरित्र बड़ी उत्तम रीति से चित्रित किये गये हैं । ऊपर की मिलल में पार्श्वनाथ की मूर्त्ति है ग्रीर एक काल पापाग्र पर चतुवि शति तीर्थ कर खचित हैं!

कहा जाता है कि चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर की मूर्ति निर्माण कराकर अपने गुक्त नेमिचन्द्र की यहाँ का मठाधीश नियुक्त किया: यह भी कहा जाता है कि इससे पहले भी यहाँ गुक्त-परम्परा चली आती थी। लेख नं० १०५ (२५४) व १०८ (२५८) में उल्लंख है कि यहां को एक गुक्त चाक-कीर्त्ति पण्डित ने होटसल नरंश बल्लाल प्रथम (सन् ११००-११०६) की एक बड़ो दुस्साध्य ज्याधि से मुक्त किया था जिससे उन्हें बल्लालजीवरचक का उपाधि मिली थी।

ट कल्याणि यह नगर के बीच के एक छोटे से सरी-वर का नाम है। इसके चारों छोर सीढ़ियां श्रीर दोवाल हैं। दीवाल के दरवाजे शिखरबढ़ हैं। उत्तर की छोर एक सभा-मण्डप है जिसके एक स्तम्भ पर लेख है (४४४ (३६५) कि यह सरीवर चिकदंब राजेन्द्र ने बनवाया। मैसूर के चिक-देवराजेन्द्र ने सन् १६७२ से १७०४ तक राज्य किया है। सनन्त किव-कृत गीम्मटेश्वरचरित (शक सं०१७००) में उल्लेख है कि चिकदंबराज ने श्रपने टकसाल के श्रध्यच भण्णस्य की प्रार्थना से 'कल्याणि' निर्माण कराया। पर सरीवर के पूर होने से प्रथम ही राजा की मृत्यु हो गई, तब श्रण्णस्य ने इसे चिकदेबराज के पैश्व कृष्णराज ग्रोडियर प्रथम (सन् १७१३-१७३१) के समय में शिखर, सभामण्डप आदि बनवाकर पूर्ण कराया। सम्भवतः यही बड़ा पुराना सरावर रहा है जिस पर से इस नगर का नाम बेल्गुल (धवल सरावर) पड़ा। उक्त पुरुषों ने सम्भवतः इसका जीर्णोद्धार कराया होगा। यह भी हो सकता है कि इस स्थान की नाम देनवाला धवल सरावर कोई अन्य ही रहा हो।

टं जिक्किहें—यह भण्डारि बस्ति के दिनिया में एक छं।टा सा सरीवर हैं। इसके पास की दो चट्टानों पर जैन प्रतिमाओं के नीचे क दो लखी नं० ४४६ (३६७) भीर ४४७ (३६८) सं ज्ञात होता है कि बोप्पदेव की माता, गङ्गराज के ज्येष्ट श्राता की भार्या, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या जिक्कमन्त्रे ने ये जिनमूर्त्तियाँ भीर सरीवर निर्माण कराय। लेख नं० ४३ (११७) व अन्य लेखों से सिद्ध है कि गङ्गराज हे।उसल नरेश विष्णुवर्द्धन के सेनापति थे भीर शक सं० १०४५ में जीवित थे। इस लेख में अिक्कमन्त्रे की भी प्रशस्ति है। माणेहित्र के एक लेख नं० ४८६ (४००) से ज्ञात होता है कि इसी धर्मपरायणा साध्वी महिला ने वहाँ भी एक बस्ति निर्माण कराई थी।

१० चेत्रणण का कुण्ड — नगर से दिस्ण की धोर कुछ दूरी पर यह कुण्ड है। इसका निर्माता वही चेन्नण्या बस्ति का निर्माता चेन्नण्या है। चेन्नण्या की कृतियों का उल्लेख लेख नं० १२३ तथा ४४८-४५३ व ४६३ –४६५ में है। नं० ४८० ( ३८० ) से इस कुण्ड का समय शक सं० १५८५ के लगभग प्रतीन होता है।

## श्रवणबेलगोल के सामपास के गाम

जिननाथ पुर-यह अवग्रवेलील सं एक मील उत्तर की श्रोर है। जेख नं० ४७८ (३८८) के धनुसार इसे हं। उमल-नरंश विष्णुवर्द्धन के सेनापति गङ्गराज ने शास्तिनाथ बस्ति शक सं० १०४० के लगभग बसाया था। यहाँ की शान्तिनाथ बस्ति है। उसल शिल्पकारी का बहुत सुन्दर नमृना है। इसमे एक गर्भगृह, सुखनासि ग्रीर नवरङ्ग हैं। शान्तिनाथ की साढे पाँच फुट ऊँची मूर्त्ति बडी भव्य ग्रीर दर्शनीय है। वह प्रभावली और देश्ने ओर चवरवाहियों से समजित है। नवरङ्ग के चार स्तम्भ श्रव्छी सूर्ग की कारीगरी कं बने हुए हैं। इसके नवछत भी बड़े सुन्दर हैं। आमने-सामनं दे। सुन्दर अालं बनं हए हैं जो भव खालो है। बाहिरी दीवानों पर अनंक चित्रपट हैं। कई चित्र अधूर ही रह गयं हैं। इनमं तीर्थकर यत्त, यत्तिगी, ब्रह्म, सरस्वती. मन्मथ, माहिनी, नृत्यकारिग्री, गायक, बादित्रवाही आदि के चित्र हैं। नारी-चित्रों की संख्या चालोस है।

यह बस्ति मैस्र राज्य भर के जैन संदिरों में सबसं अधिक आभृषित है। शान्तिनाथ की पीठिका के लेख नंद ४७१ (३८०) से झात होता है कि इस बस्ति की 'वसुधै कवान्धव रेचिमरथ सेनापित ने बनवाकर सागरनन्दि सिद्धान्तदेव के ध्रधिकार में दे दो थी। एक लेख (ए० क० धर्मिकंरे ७७ सन् १२२०) में चल्लेख है कि उक्त सेनापित कल्लचुरि-नरंश के मंत्री थे, पश्चात् उन्होंने होटमल नरंश बल्लाल (द्वितीय) (सन् ११७३-१२२०) की शरण ली। इससे शान्तिनाथ बस्ति के निर्माण का समय लगभग शक सं० ११२० सिद्ध होता है। नवरङ्ग के एक स्तन्भ पर के लेख नं० ४७० (३८६) सं विदित होता है कि इस बस्ति का जीशोद्धार पालेद पदुमन्न नं शक सं० १५५३ में कराया था।

श्राम कं पूर्व में श्ररेगल बस्ति नाम का एक दूसरा मंदिर है । यह शान्तिनाथ बस्ति से भी पुराना है। इसमें पार्श्वनाथ भगश्ररेगल बन्नि
पुट ऊँची पद्मानन मूर्त्ति है। सुखनासि
स धरणेन्द्र भीर पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। सन्दिर में सफाई
भच्छी रहती है। एक चट्टान ( भरंगल ) के ऊपर निर्मित हाने
से ही यह मन्दिर श्ररेगन बस्ति कहलाता है। पाश्वनाथ की
पाठिका पर के लेख नं० ४५४ (३८३) से विदिन होता है
कि वह मूर्त्ति शक सं० १८१२ में बंल्गुल के सुनबलैटय ने प्रतिछित कराई है। इसका कारण यह था कि प्राचीन मूर्त्ति बहुत
खण्डत हो गई थी। यह प्राचीन मूर्त्ति भ्रय पान ही के
तालाव में पड़ी हुई है और उसका छत्र बस्ति के द्वारे के पाम

रक्खा हुझा है जहाँ पर कि लेख नं० १४४ (३८४) है। मदिर में चतुर्विंशति तीर्थंकर, पञ्चपरमेष्ठो, नवदेवता, नन्दीश्वर द्यादि को घातुनिर्मित मूर्त्तिंगाँ भी हैं।

प्राप्त की नैश्चरत दिशा में एक समाधिमण्डण है। इसे शिलाकूट कहते हैं। मण्डण चार फुट लम्बा-चौड़ा धीर पाँच फुट कँचा है। ऊपर शिखर है। इसके चारों श्रीर दीवालें हैं पर दरवाजा एक भी नहीं है। इस पर के लेख ने ४७६ (३८६) से वह बालचन्द्रदेव के तनय की निषद्या सिद्ध हैं। है जिनकी मृत्यु शक सं ११३६ में हुई। लेख में बालचन्द्रदेव के तनय का नाम धिस गया है, पर उनके गुरु बेलिखन कुम्ब के नेमिचन्द्र पण्डित व निषद्या निर्मापक बैरीज के नाम लम्ब में पढ़े जाते हैं। लेख के प्रन्तिम भाग में यह भी लिखा है कि एक साध्वी स्त्री कालब्बे ने सल्कंखना विधि से शरीगन्त किया। सम्भवतः यह उक्त मृत पुरुष की विधवा पत्नी रही होगी।

ऐसा ही एक समाधिमण्डप तावरेकरे सरीवर के समीप है। इसके पाम जो लेख (नं० १४२ (३६२) है उससे विदित होता है कि यह चारुकीर्ति पण्डित की निषद्या है जिनकी मृत्यु शक सं० १५६५ में हुई।

लेख नं० ४० (६४) में उल्लेख है कि देवकीति पण्डित, जिनकी मृत्यु शक सं० १०⊏५ में हुई, ने जिननाथ पुर में एक दानशाला निर्माण कराई थो।

हलेबेलगोल-यह प्राप अवग्रवेलगोल से चार मील चत्तर की ग्रोर है। यहाँ का होटमल शिल्पकारी का बना हुआ जैनमन्दिर ध्वंस प्रवस्था में है। गर्भगृह में प्रदाई फुट की खड़ासन मूर्त्ति है। सुखनासि में लगभग पाँच फुट ऊँची मप्तफार्यी पार्श्वनाथ की खण्डित मूर्त्ति ग्क्सी है। नवरङ्ग मं भन्छी चित्रकारी है। बोच की छत पर देवियों-सहित रथारूढ प्रष्टदिक्यालों के चित्र हैं जिनके बीच में पञ्चकणी धरगोन्द्र का चित्र है। धरगोन्द्र के बॉये हाथ में धनुष धीर दाहिने में सम्भवतः शङ्क है। नवरङ्ग में है। चवरवाही श्रीर एक तीर्थकर मूर्ति खण्डित रक्खी हुई है। नवरङ्ग के द्वार पर भव्छी कारीगरी दिल्लाई गई है। इस मन्दिर के सन् १०६४ के लेख (नं० ४६२) से विदित होता है कि विष्णु-वर्द्धन के पिता होटसल एरंयङ्ग ने बेल्गोल के मन्दिरों के जीग्री-द्धार के लिये जैनगुरु गांपनन्दि का राचनहृद्ध प्राप्त का दान दिया। इस त्रेष व लंख नं० ५५ (६८) में गोपनिद् की खब प्रशंसा पाई जाती है। यह बस्ति संभवत: लगभग शक सं० १०१६ की बनी सई है।

इस प्राम में एक शैव और एक वैष्णव मन्दिर भी है। ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यहाँ अधिक मन्दिर रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक तालाव की नहर में प्राय: सारा मसाला दृटे हुए मन्दिरों का लगा हुआ है। ग्राम के मध्य में एक तालाव के पास एक खण्डत जिन प्रतिमा भी है। सारोहिल्लि—यह प्राम अवग्र बेल्गुल से तीन मील पर है। यहाँ एक ध्र्यंस जैन मन्दिर है। जैसा कि उत्पर कहा जा चुका है, लंख नं० ४८ € (४००) के प्रमुसार इसे गङ्गराज की भावज जिक्कमब्बे ने निर्माण कराया था।

## लेखों की ऐतिहासिक उपयागिता

विशेष राजवंशों से सम्बन्ध रखनंबाले लेखों का विवेचन करने से पूर्व यहाँ एक ऐसी घटना पर कुछ विचार करना धावश्यक है जिसका राजकीय व जैन-धार्मिक इतिहास सं धावश्यक है जिसका राजकीय व जैन-धार्मिक इतिहास सं धावश्यक चनिष्ठ सम्बन्ध है। जैनसंघ के नायक भद्रबाह स्वामी के साथ भारतसम्नाट चन्द्रगुप्त मीर्य की दिच्या यात्रा का प्रसङ्ग जैसा जैन इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण है वैसा ही वह भारत के राजकीय इतिहास में अनुपेच्यािय है। लगातार कई वर्षों से इस विषय पर इतिहासवेचाध्यों में मतभेद चला धाता है। यद्यपि मतभेद का धभी तक धन्त नहीं हुआ, पर अधिकांश विद्वानों का भुकाव एक और होने से इस विषय का प्रायः निर्णय ही समक्षना चाहिए। संचेप में, जैनसाहित्य में यह प्रसङ्ग इस प्रकार पाया जाता है—ग्रान्तिम श्रुतकंवली भद्रबाहु स्वामी ने निमित्त-ज्ञान से जाना कि उत्तर भारत में एक बारह वर्ष का भीषण दुर्भिच पड़नेवाला है। ऐसी विपत्ति के समय में वहां मुनिवृत्ति का पालन होना कठिन जान

वन्होंने अपने समस्त शिष्यां-सहित दिच्या की ओर प्रस्थान किया। भारतसम्राट् चन्द्रगुष्त ने भी इस दुभि च का समा-चार पा, संसार से विरक्त ही, राज्यपाट छाड़ भद्रबाहु स्वामी से दीचा ली और उन्हीं के साथ गमन किया। जब यह मुनि-संध श्रवण बेल्गाल स्थान पर पहुँचा तब भद्रवाहु स्वामी ने अपनी धायु बहुत थोड़ी शेष जान, संघ की धागे बढ़ने की धाज्ञा दी और भाप चन्द्रगुष्त शिष्य-सहित छोटी पहाड़ो पर रहे। चन्द्रगुष्त मुनि ने अन्त समय तक उनकी खुब सेवा की और उनका शरीरान्त हो जाने पर उनके चरणचिह्न की पूजा में अपना शेष जीवन व्यतीत कर भन्त में सल्जेखना विधि सं शरीरत्याग किया।

भ्रव देखना चाहिए कि श्रवण वेल्गांल के स्थानीय इतिहास सं, शिलालंखों से व साहित्य से इस बात का कहाँ तक समर्थन होता है। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त के वहाँ रहने से ही बस पहाड़ी का नाम चन्द्रगिर पड़ा। इस पहाड़ी पर की प्राचीनतम बस्ति चन्द्रगुप्त द्वारा ही पहलं-पहल निर्माण करायं जाने के कारण चन्द्रगुप्त द्वारा ही पहलं-पहल निर्माण करायं जाने के कारण चन्द्रगुप्त बस्त कहलाई। इस पहाड़ी पर की भद्रवाह गुफा में चन्द्रगुप्त के भी चरण-चिह्न हैं। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने इसी गुफा में समाधिमरण किया था। सिरिङ्गपट्टम के दी शिलालेखों (ए० क० ३, सीरिङ्गपट्टम १४७, १४८) में उल्लेख है कि कल्बप्पु शिखर (चन्द्रगिरि) पर महामुनि भद्रवाह धीर चन्द्रगुप्त के चरण-चिह्न हैं। ये शिलान

लेख लगभग शक सं० ८२२ के हैं। श्रवणबेल्गोल के खगभग शक सं० ४७२ के लेख नं० १७-१८ (३१) में कहा गया है कि 'जा जैनधर्म भद्रबाहु श्रीर चन्द्रगुष्त मुनीन्द्र के तेज से भारी समृद्धि की प्राप्त हुआ था उसके किश्वित् चीण ही जाने पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनरूखापित किया।' शक सं० १०५० के लेख नं० ५० (६७) (श्लोक ४) में भद्रवाहु धीर उनके शिष्य चन्द्रगुष्त का उल्लेख है। ऐसा ही उल्लेख शक सं० १०८५ के लेख नं० ४० (६४) (श्लोक ४-५) में व शक सं० १३५५ के लेख नं० १०८ (२५८) (श्लोक ८-५) में है। इन उल्लेखों में चन्द्रगुष्त की गुरुभित्त श्लीर तपश्चरण की महिमा गाई गई है।

साहित्य मे इस प्रसङ्ग का सबसं प्राचीन उरनेख हरिषेणकृत 'बृहत्कथाकोष' में पाया जाता है। यह प्रन्थ शक सं०

प्र३ का रचा हुआ है। इसमें भद्रवाहु और चन्द्रगुष्त का
वर्णन इस प्रकार पाया जाता है—'पौण्ड्रवर्धन देश में देवकीट
नाम का नगर था। इस नगर का प्राचीन नाम कीटिपुर
था। यहां पद्मरथ नाम का राजा राज्य करता था। इनकी
एक पुराहित सोमशर्मा धीर उनकी भागी सोमश्री के भद्रवाहु
नामक पुत्र हुआ। एक दिन धन्य बालकी के साथ नगर
में खेलते हुए भद्रवाहु की चतुर्थ श्रुतकेवली गावर्धन ने देखा।
उन्होंने देखकर जान लिया कि यही बालक ध्रन्तिम श्रुतकेवली
होनेवाला है। अत्रव्य माता-पिता की ध्रनुमति से उन्होंने

भद्रवाहु को धपनं संरच्या में ले लिया श्रीर उन्हें सब विद्याएँ सिखाई । यथासमय भद्रवाहु नं गांवर्धन स्वामी से जिन दीचा धारण की । एक समय विद्यार करते हुए भद्रवाहु खामी उज्जैनी नगरी में पहुँचे श्रीर सिप्रा नदी के तीर एक उपवन में ठहरं। इस समय दक्जैनी में जैनधर्मावलम्बो राजा चन्द्रगुप्त धपनी रानी सुप्रभा-सहित राज्य करते थे। जब भद्रवाहु स्वामी धाहार के निमित्त नगरी में गयं तब एक गृह में भूलों में भूततं हुए शिशु ने उन्हें चिल्लाकर मना किया धीर वहां से चले जाने को कहा। इस निमित्त से स्वामी का हात हो गया कि वहां एक बारह वर्ष का भीषण दुर्भित्त पड़नेवाला है। इस पर उन्होंने समस्त संघ को बुलाल कर सब हाल कहा श्रीर कहा कि "अब तुम लोगों को दिल्ला देश को चले जाना चाहिए। मैं स्वयं यहां ठहरूँगा क्यों कि मेरी धायु चीग हो चुकी है।"\*

जब चन्द्रगुष्त महाराज ने यह सुना तब उन्होंने विरक्त होकर भद्रवाहु खामी से जिन दीचा लेली। फिर चन्द्रगुप्र मुनि, जा दशपृर्वियों में प्रथम थे, विशाखाचार्य के नाम से जैन संघ के नायक हुए। भद्रवाहु की धाज्ञा से वे संघ की दचिया के पुत्राद देश की लेगयं। इसी प्रकार रामिल्ल, स्यूलवृद्ध,

<sup>ः</sup> श्रहमत्रेत तिष्ठामि चीणमायुर्ममाधुना ।

<sup>†</sup> पुन्नाट बड़ा पुराना राज्य रहा है। कन्नड साहित्य में यह पुन्नाड के नाम से प्रसिद्ध है। 'टानेमी' ने इसका उर्छ स 'पैंकट'

मौर अद्वाचार भगने-भ्रपने संघों-सहित सिधु भादि देशों को भेजे गर्य। स्वयं भद्रवाहु स्वामी उज्जयिनी के 'भाद्रपद' नामक स्थान पर गर्य ग्रीर वहाँ उन्होंने कई दिन तक भनशन ज्ञत कर समाधिनरण किया \*। जब द्वादशवर्षीय दुर्भिच का भन्त है। गया तब विशाखाचार्य संघ-सहित दिच्चण सं मध्यदंश की लैं।ट भायं।

दूसरा श्रंथ, जिसमें उपर्युक्त प्रसङ्घ भाषा है, रक्षनित्कृत भद्रशहचरित है। रक्षनित्द, भनन्तकीर्ति के शिष्य क्षिति-कीर्ति के शिष्य थे। उनका ठीक समय ज्ञात नहीं है पर वे पन्द्रहवीं सीलहवी शताब्दि के लगभग भनुमान किये जाते हैं। इस अन्य में प्राय: ऊपर के ही समान भद्रवाह का प्राथमिक वृत्तान्त देकर कहा गया है कि वे जब उज्जयिनी भा गये तब वहाँ के राजा 'चन्द्रगुप्त' ने उनकी खुव भक्ति की श्रीर उनसे

नाम से किया है और कहा है कि वहा रक्तमणि ( hery! ) बहुत पाये जाते हैं। यहां के शड़वर्मा आदि राजाओं की राजधानी कीर्तिपुर' थीं। कीर्तिपुर कदाचित मेसूर जिले के हेगाड़े बन्कोरे तालुके में कपिनी नदी पर के आधुनिक 'किस्र्र' का ही प्राचीन नाम हैं। हरिपेण और जिनसेन कवि कपने की पृक्षाट संघ के कहते हैं। यह संघ सम्भवतः 'किस्र्र' संघ का ही द्या नाम है जिसका उल्लेख शिलालेख नं ० १६५ ( ६१ ) में आया है।

 प्राप्य भाइपद् देशं श्रं:मद्ज्जिभिभवम् । चकारानशनं घीरः स दिनानि बहुन्यटम् ॥ समाधिमरगां प्राप्य भद्रवाहुदिवं यथा ॥ अपने संक्षित्र स्वप्नों का फल पूछा । इनके फल-कथन मे भट्ट-बाहु ने कहा कि यहाँ द्वादश वर्ष का दुर्भिच पड़नेवाला है। इस पर चन्द्रगुष्त ने उनसे दीचा ले ली। फिर भद्रवाहु अपने बारह हजार शिष्यों-सहित 'कर्नाटक' को जाने के लिये दिच्छा को चल दियं। जब वे एक वन मे पहुँचे तब अपनी आयु पूरी हुई जान उन्होंने विशाखाचार्य को अपने स्थान पर नियुक्त कर उन्हें संघ की आगे ले जाने के लिये कहा और आप चन्द्रगुष्ति-सहित वहीं ठहर गये। संघ चै। उद्देश की चला गया। शें ड़े समय पश्चात् भद्रवाहु ने समाधिमरण किया। चन्द्रगुष्ति उनके चरण-चिह्न बनाकर उनकी पूजा करते रहे। विशाखाचार्य जब दिच्छा सं लीटे तब चन्द्रगुष्ति सुनि ने उनका आदर किया। विशाखाचार्य ने भद्रवाहु की समाधि की वन्दना कर कान्यकुड़ज की प्रस्थान किया।

चिदानन्द कवि के मुनिवंशाभ्युदय नामक कन्नड काव्य में भी भद्रबाहु श्रीर चन्द्रगुष्त की कुछ वार्ता धाई है। यह मन्ध्र शक सं० १६०२ का बना हुधा है। इसमें कथन है कि ''श्रुतकंवली भद्रबाह वेल्गाल की धाय धीर चिक्कवेष्ट (चन्द्र-गिरि) पर ठहरं। कदाचित् एक व्याघ्र ने उन पर धावा किया धीर उनका शरीर विदीर्ण कर डाला। उनके चरणचिह्न ध्रव तक गिरि पर एक गुफा में पूजे जाते हैं...... ध्रहें हिल की धाज्ञा से दिच्याचार्य बेल्गोल धाये। चन्द्रगुष्त भी यहाँ तीर्थ-यात्रा को धाये थे। इन्हें।ने दिच्याचार्य से दीचा प्रहण की

धीर उनके बनवाये हुए मन्दिर की तथा भद्रवाहु के चरण-चिह्नों की पूजा करते हुए वहाँ रहे। कुछ काजीपरान्त दक्षिणाचार्य ने भपना पद चन्द्रगुप्त को दंदिया।"

शक सं० १७६१ के बने हुए देवचन्द्रकृत राजावलीकथा नामक कन्नड प्रन्थ में यह वार्ता प्रायः रन्ननन्दिकृत भद्रवाहचरित कं समान ही पाई जाती है। पर इस अन्य में श्रीर भी कई छोटी-छोटी बान दी हुई हैं जो अधिक महत्त्व की नहीं हैं। यहाँ कथन है कि अनकंबली विष्णु, नन्दिमित्र ध्रीर ध्रपराजित व पाँच सौ शिष्यों कं माथ गावर्धनाचार्य जम्बूस्वामी कं समाधिस्थान की वन्दना करने के हेतु के। टिकपुर में आये। राजा पदारक की सभा से भद्रवाह ने एक लेख, जिसे अन्य कांई भी विद्वान नहीं समभ सका था. राजा की समभाया। इसमं उनकी विलचण बुद्धिका पता चला। कार्त्तिक की पृर्ण-मासी की रात्रिको पाटलियुत्र के राजा चन्द्रगुप्त को सेलाइ खप्त हुए। प्रात:काल यह समाचार पाकर कि भद्रवाह नगर कं उपवन में विराजमान हैं, राजा श्रपतं मन्त्रियां-सहित उनके पास गये। राजा का अन्तिम स्वप्त यह था कि एक बारह फण का सर्प उनकी झार आ रहा है। इसका फल सद्रवाहु ने यह बतनाया कि वहाँ बारह वर्ष का दुर्भिच्च पडनेवाला है। एक दिन जब भद्रवाह श्राहार को लिये नगर में गये तब उन्होंनं एक गृह के सामने खड़े हो कर सुना कि उस घर में एक भूले में भूजता हुआ बाजक जीर-जीर से विक्वा रहा है।

वह शिश्र बारह बार चिल्लाया पर किसी ने उसकी धावाज नहीं सुनी। इससे स्वाभीजी को विदित हुआ कि दुर्भिन प्रारम्भ हो गया है। राजा के मन्त्रियों ने दुर्भिच को रीकने कं लिये कई यज्ञ किये। पर चन्द्रगुप्त ने उन सबके पापी कं प्रायश्चित्त खरूप भपने पुत्र सिंहसेन की राज्य दे भटबाह से जिन दीचा ले ला भीर उन्हों के साथ हो गये। भदबाह ध्यपने बारह हजार शिष्यों-सहित दिख्य की चल पड़े। एक पहाड़ी पर पहेंचनं पर उन्हें विदित हुआ कि उनकी आयु पन बहत थाडी शेष है : इसलिये उन्होंने विशाखाचार्य का संव का नायक बनाकर उन्हें चै।ल भीर पांड्य देश का भेज दिया। कंवल चन्द्रगुप्त की उन्होंने भ्रयनं साथ रहने की भ्रमुमति दी। उनकं समाधिमरण के पश्चान् चन्द्रगुप्त उनके चरणचिह्नों का पूजा करते रहे। कुछ समय पश्चात सिहसेन नरेश के पुत्र भास्कर नरेश भद्रवाह के समाधिस्थान की तथा अपने पिता-मह की बन्दना के हेत् वहा आये धीर कुछ समय ठहरकर उन्होंनं वहां जिनमन्दिर निर्माण करायं. तथा चन्द्रिगिरि के समीप बेल्गाल नामक नगर बसाया । चन्द्रगुप्त नं उसी गिरि पर समाधिसरण किया।

इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन प्रमाण चन्द्रगिरिपर प्रार्थ-नाथ बस्ति के पास का शिलालेख (नं०१) है। यह लेख श्रवणबेल्गेल के समस्त लेखों में प्राचीनतम सिद्ध होता है। इस लेख में कथन है कि ''महाबीर खामी के पश्चान परमर्षि गै।तम, ले।हार्य, जम्बू विष्णु स्व, अपराजित, गांवर्द्धन, भद्रबाहु, विशाय, प्रोष्टिल, कृतिकार्य, जय, सिद्धार्थ, धृतिषेख, बुद्धिनादि गुरुपरम्परा में हे।नंबालं भद्रबाह स्वामो के त्रैकाल्यदर्शी निमित्तः झान द्वारा उज्जयिनी में यह कथन किये जाने पर कि वहाँ द्वादश वर्ष का वैषम्य (दुर्भिच ) पड़नंवाला है, सारे संव ने उत्तराप्य सं दिच्छापथ की प्रधान किया और कम से वह एक बहुत समृद्धियुक्त जनपद में पहुँचा। यहाँ आचार्य प्रभावन्द्र नं व्याद्यादि व दगीगुफादि-संकृत सुन्दर कटवप्र नामक शिखर पर धपनी आयु अल्प ही शेष जान समाधितप करने की धाझा लेकर, समस्त संघ की धामो भेजकर व केवल एक शिष्य की साथ रखकर देह की समाधि-आराधना की।"

उत्तर इस विषय के जितने उन्ने ग्व दियं गयं हैं उनमें दें। बातें सर्वसम्मत हैं—प्रथम यह कि भद्रवाहु ने बारह वर्ष के दुर्भित्त की भविष्यवाणी की श्रीर दूसरे यह कि उभ वाणी का सुनकर जैनसंब दिनिणापथ का गया। हरिषेण के श्रवसार भद्रवाहु दिनिणापथ का नहीं गय। उन्होंने उज्जयिनी के समीप ही समाधिमरण किया श्रीर चन्द्रगुष्ति मुनि अपर नाम विशाखाचार्य संघ को लेकर दिन्ण का गयं। भद्रवाहु चरित सथा राजावलीकथा के श्रवसार भद्रवाहु स्वामी ने ही श्रवण-बेल्गेल तक संघ के नायक का काय किया तथा श्रवणबेल्गेल की छोटी पहाड़ो पर वे श्रयने शिष्य चन्द्रगुष्त-सहित ठहर गये। मुनिवंशाभ्युदय तथा उप्यक्तित्वन संरिङ्गपट्टम के दें। लेख,

श्रवणबेल्गोल के लंख ने० १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ भद्र-बाह धौर चन्द्रगुष्त दे।नी का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थ।पित करते हैं। पर जैमा कि ऊपर के ब्रतान्त से विदित होगा, शिक्षालंख नं० १ की वार्ता इन सबसे विलच्च ग है। उसके धनुसार त्रिकालदर्शी भट्टबाहु नं दुर्भित्त की भविष्यवाणी की. जैन संबद्धियापथ का गया व कटवप्र पर प्रभाचन्द्र नं जैन संब की आगे भेजकर एक शिष्य-सहित समाधि-आराधना की। यह बार्ता खयं लेख के पूर्व भीर अपर भागों में वैपन्य उपस्थित करने के श्रतिरिक्त ऊपर उद्घिखित समस्त प्रमाणों के विरुद्ध पडती हैं। भट्टबाह दर्भित्त की मिल्यवाणी करके कहा चने गये, प्रमा-चन्द्र भाचार्य कीन श्रं, उन्हें जैन संब का नायकत्व कब धीर कहा संप्राप्त हो गया इत्यादि प्रश्नां का लेख में कोई उत्तर नहीं मिलता । इस उलभान का सुलभाने के लिये हमने लेख के मृत की सुच्म रीति से जॉच की। इस जॉच से हमें झात हुआ कि उपर्युक्त मारा बखेडा लंख की छठी पंक्त में 'श्राचार्यः प्रभाचन्द्रानामावनितल . ... 'इत्यादि पाठ से खड़ा होता है। यह पाठ डा॰ फ्लीट ग्रीर रायबहादर नर-भिहाचार का है। श्रवणवेलगे।ल शिकालंखों के प्रथम संग्रह कं रचयिता राइम साहब ने 'प्रभाचन्द्रोना..... ' की जगह 'प्रभाचन्द्रेगा . ...' पाठ दिया है। डा० टा० कं० लड्डू भी राइस साहब के पाठ की ठीक समभते हैं। 'प्रभाचन्द्राः की जगह 'प्रभाचनदेशा' होने सं उपर्युक्त सारा बखंडा सहज ही

तय है। जाता है। इससे 'ब्राचार्यः' का सम्बन्ध भद्रवाह स्वामी से हा जाता है धीर लेख का यह प्रथ निकलता है कि भद्रवाह स्वामी संघ की आगे वढने की आज्ञा देकर आप प्रभा-चन्द्र नामक एक शिष्य-महित कटवप्र पर ठहर गये धीर उन्होंने वहीं समाधिमरण किया। इससे लेख के पूर्वापर भागों में सामकजन्य स्थापित हो जाता है और ग्रन्य प्रमाणों से काई विरोध नहीं रहता। मूल में 'प्रभाचन्द्रोता' 'प्रभाचन्द्रेगाम' भी पढ़ा जा सकता है। इस पाठ में कठिनाई कंत्रल यह श्राती है कि 'म' श्रचर का कोई धर्थ व सम्बन्ध नहीं रहता। पर इसके परिहार में यह कहा जा सकता है कि लेख की खोदनेवालं नं 'प्रभाचन्द्रंग्रनाम...'की जगह भ्रम सं'प्रभाचन्द्रेन गाम' खोद दिया है; वह 'न को भूल गया। ऐसी भूलें शिलालेखों मे बहुधा पाई जाती हैं। प्रभाचनद्र कं भद्रवाह कंशिष्य होने से ऊपर के समस्त प्रमाणों द्वारा यह बात सहज ही समक्त में भा जाती है कि प्रभाचन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामा-न्तर व दीना-नाम होगा।

भ्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ये भद्रवाह भ्रीर चन्द्र-गुप्त कीन ये और कब हुए! शिलालंख नं० १, जिसकी वार्ता पर हम उत्पर विचार कर चुके हैं, भ्रपनी लिखायट पर से भ्रपने की लगभग शक संवत् की पाँचवी-छठी शताब्दि का सिद्ध करता है। भ्रतः उसमें उल्लिखित भद्रवाहु भ्रीर प्रभा-चन्द्र (चन्द्रगुप्त) शक की पाँचवीं छठी शताब्दि से पूर्व

होना चाहिये। दिगम्बर पट्टावलियों में महावीर स्वामी को समय से लगाकर शक की उक्त शताब्दियों तक 'भद्रशह' नाम के दे। द्राचार्यों के उल्लेख मिलते हैं, एक ते। द्रान्तम श्रुत-कंवली भट्टबाह और दूसरे वे भट्टबाह जिनसे सरस्वती गच्छ की नन्दो धास्ताय की पहाबली प्रारम्भ होती है। दसरे भद्रवाह का समय ईस्वी पूर्व ५३ वर्ष व शक संवत् से १३१ वर्ष पूर्व पाया जाता है। इनके शिष्य का नाम गुप्तिगुप्त पाया जाता है जो इनकं पश्चात् पट्टकं नायक हुए। डा० फ्लीट का मत है कि दिचिया की यात्रा करनेवाले ये ही द्वितीय भट-बाह्न हैं श्रीर चन्द्रगुप्त उनके शिष्य गुप्तिगुप्त का ही नामान्तर है। पर इस मत के सम्बन्ध में कई शंकाएँ बत्पन्न होती हैं। प्रथम ता गुष्तिगुष्त श्रीर चन्द्रगुष्त का एक मानने के लियं कांई प्रमाख नहीं हैं, दूसरे इसस उपर्युक्त प्रमाखों मे जी चन्द्र-गुप्त नरंश के राज्य त्यागकर भद्रवाह से दीचा लेने का उटतेख है, उसका कुछ खुलामा नहीं हाता और तीसर जिम द्वादश-वर्षीय दुर्भिच के कारण भद्रवाह ने दिचाण की यात्रा की थी उस दुर्भिच के द्वितीय भद्रवाह के समय में पड़ने के कोई प्रमाय नहीं मिलते। इन कारगों से खा० फ्लीट की कल्पना बहुत कमज़ोर है और अन्य कोई विद्वान उसका समर्थन नहीं करते। विद्वानों का अधिक भूकाव अब इसी एकमात्र युक्तिसंगत मत की धोर है कि दक्षिय की यात्रा करनेवाले भद्रवाह धन्तिम श्रुतकंवली भद्रवाह हो हैं धीर उनके

साथ जाने वाले उनके शिष्य चन्द्रगुप्त स्त्रयं भारत सम्राट् चन्द्रगुप्त के श्रितिरिक्त श्रन्य कोई नहीं हैं। यदापि वीर निर्वाण के समय का धन तक श्रान्तम निर्णय न हो सकने के कारण भद्रवाहु का जो समय जैन पट्टाविलयों श्रीर श्रंथों में पाया जाता है तथा चन्द्रगुप्त सम्राट्का जो समय श्राजकल इति-हाम सर्व सम्मित सं स्त्रीकार करता है उनका ठोक समीकरण नहीं होता, \* तथापि दिगम्बर श्रीर स्वेताम्बर दानों हो सम्बर-दाय के श्रंथों से भद्रवाहु श्रीर चन्द्रगुप्त समसामयिक सिद्ध होते हैं। इन दाना सम्प्रदायों के श्रंथों में इस विषय पर कई विरोध होनं पर भी वे उक्त बात पर एकमत हैं। हेमचन्द्रा-चार्य के 'परिशिष्ठ पर्व' से यह भी सिद्ध होता है कि इस समय बारह वर्ष का दुर्भित्त पड़ा था, तथा 'उस भयङ्कर दुष्काल क पड़ने पर जब साधु समुदाय की भित्ता का श्रभाव होने लगा तब सब लेगा निर्वाह के लियं समद्र की समीप गाँवों में चले गयं'। इस समय चतुर्दशपूर्वधर श्रुतकंवर्ला श्री भद्रवाह स्वामी

। \* दि० जैन ग्रंथा क श्रनुसार भदबाहु का श्राचार्यपद निर्वाण संवत् १३३ से १६२ तक २६ वर्ष रहा जो प्रवित्तत निर्वाण संवत् के श्रनुसार ईस्वीपूर्व ३६४ से ३६४ तक पड़ना है, तथा इतिहासानुसार चन्द्रगुप्त मार्थ्य का राज्य ईस्वीपूर्व ३२१ से २६८ तक माना जाता है। इस प्रकार भद्रबाहु थार चन्द्रगुप्त के श्रन्तकाल में ६७ वर्ष का श्रन्तर पड़ना है। इवेतास्वर श्रंथों के श्रनुसार भद्रबाहु का समय नि० सं० १४६ से १७० तद्रनुसार ईस्वी पूर्व ३७१ सं ३५७ तक सिद्ध होता है। इसका चन्द्रगुप्त के समय के साथ श्राय: समीका स्व हो जात है।

ने बारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की धाराधना प्रारम्भ कर दी थी। परिशिष्ट पर्व के धनुमार भद्रवाह खामी इस समय नंपाल की ओर चने गये थे और श्रासंघ के बुलाने पर भी वे पाटलिपुत्र की नहीं धार्य जिसके कारण श्रीसंघ ने उन्हें संघव वा कर देने की भी धमकी दी। उक्त प्रथ में चन्द्रगुप्त के समाधि पूर्वक भरण करने का भी उल्लेख है।

इस प्रकार यद्यपि दिगम्बर धीर श्वेताम्बर प्रन्धां में कई बारीकियों में मत-भेद है पर इन भेदों से ही मूल बातों की पृष्टि होती है क्योंकि उनसे यह सिद्ध होता है कि एक मत दूसरे मत की नकल मात्र नहीं है व मूल बातें देशों के बन्धों में प्राचीनकाल से चली बाती हैं।

स्य इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों के सत देखिये। हाठ ल्यूपन\* श्रीर हाठ हाने नं श्रुतकवली भद्रवाहु की दिचिए यात्रा की स्वीकार करते हैं। टामस साहब ध्रपनी एक पुस्तक‡ में लिखते हैं कि "चन्द्रगृप्त जैन समाज के व्यक्ति श्रे यह जैन प्रत्थकारों ने एक स्त्रयंसिद्ध श्रीर सर्व प्रसिद्ध बात के रूप से लिखा है जिसके लिये कोई धनुमान प्रमाण देने की श्रावश्यकता ही नहीं थी। इस विषय में लेखी के प्रमाण बहुत प्राचीन धीर साधारणतः सन्देह-रहित हैं। मैगस्थनीज

<sup>\*</sup> Vienna Oriental Journal VII, 352.

<sup>+</sup> Indian Autiquary XX1, 59-60.

<sup>‡</sup> Jainism or the Early Faith of Asoka P. 23.

के कथनी से भी भनकता है कि चन्द्रगुप्त ने ब्राह्मणों के सिद्धान्तों के विपत्त में अमर्शा (जैन मुनियां) के धर्मीपदेशों की श्रङ्गोकार किया था। ११ टामम साहब इसके आगे यह भी सिद्ध करते हैं कि चन्द्रगुप्त मैं।ये के पुत्र ग्रीर प्रपेशत्र बिन्दुसार ग्रीर अशोक भी जैनधर्मावलम्बी थे। इसकं लियं उन्होंनं 'मुद्राराचस' 'राजतरङ्गिणी' तथा 'प्राइनं प्रकवरी' कं प्रमाण दियं हैं। श्रीयुक्त जायमवाल महोदय लिखतं हैं- कि "प्राचीन जैनश्रंथ और शिलालेख चन्द्रगुप्त की जैन राजर्षि प्रमाणित करते हैं। मेर अध्ययन ने मुक्ते जैतन यां की एतिहासिक बार्ताग्रीका आदर करने का बाध्य किया है। कोई कारण नहीं है कि हम जीनेयां के इस कथन की कि चन्द्रगृप अपने राज्य के अन्तिम भाग में राज्य का त्याग जिन दीचा ले सुनि वृत्ति से मध्य की प्राप्त हुए, न मानें। मैं पहला ही व्यक्ति यह माननेवाला नहीं हैं। मि० राइस, जिन्होंने श्रवण-बेल्गीला को शिलालेखों का अध्ययन किया हैं. पूर्णरूप से भ्रवनी राय इसी पत्त में देते हैं श्रीर मि० व्ही० स्मिथ भी भ्रान्त में इस मन को स्रोर भूके हैं।" डा० स्मिथ लिखते हैं कि ''चन्द्रगुप्त मै।र्य का घटना-पूर्ण राज्यकाल किस प्रकार समाप्त हमा इस पर ठीक प्रकाश एक मात्र जैन कथाओं से ही

<sup>\*</sup> Journal of the Behav and Orissa Research Society Vol. 111.

<sup>†</sup>Oxford History of India 75-76.

पड़ता है। जैनियों ने मदैव उक्त मैार्य सम्राट् को विम्बसार ( श्रेणिक ) के सहश जैन धर्मावलम्बी माना है भीर उनके इस विश्वास की भूठ कहने के लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि, शैशुनाग, नन्द भीर मैार्य राजवंशों के समय में जैन धर्म मगध प्रान्त में बहुत जीर पर था। चन्द्रगुप्त ने राजगहीं एक कुशल ब्राह्मण की सहायता से प्राप्त की थी यह बात चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावलम्बी होने के कुछ भी विरुद्ध नहीं पड़ती। 'मुद्राराज्ञस' नामक नाटक में एक जैन साधु का उल्लेख है जी नन्द नरेश के ग्रीर फिर मैार्य सम्बाद के मन्त्री राज्ञम का खास मित्र था।

"एक बार जहः चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावस्थी होने की बात मान ली तहाँ फिर उनके राज्य की त्याग करने व जैनविधि के अनुसार सल्लेखना द्वारा मरण करने की बात सहज हाँ विध-मनीय हो जाती हैं। जैनप्रन्थ कहते हैं कि जब भद्रवाहु की द्वादशवर्षीय दुर्भिक्तवाली भविष्यवाणी उत्तर भारत में सच होने लगी तब आचार्य बारह हजार जैनियों का साथ लेकर इन्य सुदेश की खोज में दक्तिण की चल पड़ं। महाराज चन्द्रगुप्त राज्य त्यागकर सङ्घ के साथ हो लिये। यह सङ्घ अवण वेन्गोला पहुँचा। यहा भद्रवाहु ने शरीर त्याग किया। इस कथा का समर्थन अवणवेल्गोला के मन्दिरों आदि के नामें। ईस्रा की सातवीं शताबिह के उपरान्त के लेखों तथा दसवीं

शताब्दि के अन्थों से होता है। इसकी प्रामाणिकता सर्वतः पूर्ण नहीं कही जा सकती किन्तु बहुत कुछ सोच-विचार करने पर मंरा मुकाब इस कथन की मुख्य बातों को खोकार करने की खेर हैं। यह तो निश्चित ही है कि जब ईस्वी पूर्व ३२२ में व इसके लगभग चन्द्रगुप्त सिष्ठासनारूढ़ हुए थे तब वे तरुण अवस्था में ही थे। अतएव जब चीवीस वर्ष के पश्चान उनके राज्य का अन्त हुआ तब उनकी अवस्था पचास वर्ष से नीचे ही है।गी। अतः उनका राजपाट त्याग देना उनके इतनी कम अवस्था में लुप्त हो जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता है। राजाओं के इस प्रकार विरक्त हो जाने के अन्य भी उदा-इरण हं खीर बारह वर्ष का दुर्भिच भी अविश्वसनीय नहीं है। संचेपतः अन्य कोई ग्रुतान्त उपलब्धन होने के कारण इस चेत्र में जैन कथन ही सर्वीपरि प्रमाण हैं।

श्रव शिलालेखें। में जा राजवंशों का परिचय पाया जाता है उसका सिलसिलंबार परिचय दिया जाता है।

१ गङ्गवंश—इस राजवंश का श्रव तक का ज्ञात इति-हास लेखों, विशेषतः ताम्रपत्रों पर से सङ्कलित किया गया है। इस वंश से सम्बन्ध रखनंवाले अनेक ताम्रपत्रों की डा० फ्लोट ने पूर्णक्ष से जाचकर यह मत प्रकाशित किया था कि वे सब ताम्रपत्र जाली हैं श्रीर गङ्गवंश की ऐतिहासिक सत्ता के लिये कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। इसके पश्चात मैसूर पुरातत्व विभाग के डायरेकृर राववहादुर नरसिंहाचार ने इस वंश को अन्य अनेक लेखों का पता लगाया जो उनकी जाँच में ठीक उतरे। इनके बल से उन्होंने गड़्नवंश की ऐतिहासिकता सिद्ध की है।

इस वंश का राज्य मैसूर प्रान्त में लगभग ईसा की चौथी शताब्दि सं ग्यारहर्वी शताब्दि तक रहा 🕆 आधुनिक मैसूर का अधिकांश भाग उनके राज्य के श्रन्तर्गत था जा गडुवाडि £६००० कहलाता था। मैसूर में जो आजकल गङ्ग डिकार (गङ्गवाडिकार) नामक किसानी की भारी जनसंख्या है वे गड़नरेशों की प्रजा के ही वंशज हैं। गङ्गराजाओं की सबसे पहली राजधानी 'कुवलाल' व 'कोलार' थी जी पूर्वी मैसूर में पालार नदी के तट पर है। पीछे राजधानी कावेरी के तट पर 'तलकाड' को हटा ली गई। आठवीं शताब्दि में श्रीपुरुष नामक गङ्गनरेश अपनी राजधानी सुविधा के लिये बङ्गलीर के समीप मण्णे व मान्यपुर में भी रखतं थे। इसी समय में गङ्गराज्य अपनी उत्कृष्ट भवस्था पर पहुँच गया था। तलः काड ईसा की ११ हवीं शताब्दि के प्रारम्भ में चील नरेशों के श्रिकार में श्रा गया श्रीर तभी से गङ्गराज्य की इतिश्रीहुई। आदि सं ही गङ्गराज्य का जैनधर्म सं घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । लेख नं० ५४ (६७) के उल्लंख से ज्ञात होता है कि गहराज्य की नींव डालनं में जैनाचार्य सिहनन्दि ने भारीसहायता की थी। सिहनन्द्याचार्य की इस सहायता का उल्लख गडवंश के म्रन्य कई लंखों में भी पाया जाता है, उदाहरणार्थ लेख नं० ३-६७; उद्यंन्दिरम् का दानपत्र (सा० इं० इं० २, ३८७), कृष्ठल्ल का दानपत्र (मैं० आ० रि० १-६२१ पृ० २-६); ए० क० ७, शिमीग ४; ए० क० ८ नगर ३५ व ३६ इत्यादि । इसके अतिरिक्त गाम्मटसार वृक्ति के कर्ता अभयचन्द्र त्रैविद्य-चक्रवर्ती ने भी अपने प्रन्य की उत्यानिका में इस बात का उन्नेख किया है। इन अनंक उन्नेखा से यद्यपि यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि जैनाचार्य नं गृहराज्य की जड़ जमाने में किस प्रकार सहायता की या तथापि यह बात पूर्णतः सिद्ध होती है कि गृह्वदंश की जड़ जमानेवाने जैनाचार्य सिंहनन्दि ही थे। कहा जाता है कि आचार्य पूज्यपाद देवनन्दि इसी वंश के सातवें नरेश दुर्विनीत के राजगुरु थे। गृह्वदंश के अन्य अनेक प्रकाशित लेख जैनाचार्यों से सम्बन्ध रखते हैं।

लेख नं० ३८ ( ५८ ) में गङ्गनरेश मारसिंह के प्रताप का अच्छा वर्धन है। अनेक भारी भाग युद्धों में विजय पाकर अनेक दुर्ग किले आदि जीतकर व अनेक जैन मन्दिर और सम्भ निर्माण कराकर अन्त में अजितसंन भट्टारक के समीप सल्लेखना विधि से बङ्कापुर में उन्होंने शरीर त्याग किया। उन्होंने राष्ट्रकृट नरंश इन्द्र ( चतुर्थ ) का अभिपंक किया था। यद्यपि इस लेख में उनके स्वर्गवास का समय नहीं दिया गया पर एक दूसरे लेख ( ए० क० १०, मूल्बागल ८४ ) में कहा गया है कि उन्होंने शक सं० ८६६ में शरीर त्याग किया था। गङ्गनरेश मारसिंह और राष्ट्रकृट नरेश कृष्णराज तृतीय इन

होनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। सारसिंह ने धनेक युद्ध कृष्णराज के लिये ही जीते थे। कृडलुर के दानपत्र (मैं) ग्रा० रि० १ ६२१ पृ० २६ सन् ६६३) में कहा गया है कि स्वयं कृष्णराज ने मारसिंह का राज्याभिषेक किया था।

मारसिंह के उत्तराधिकारी राचमन्न (चतुर्थ) थे। इन्हीं कं मन्त्री चामुण्डराज ने विनध्यगिरि पर चामुण्डरायबन्ती निर्माण कराई और गाम्मटंश्वर की वह विशाल मूर्ति उद्घाटित की (नं० ७५-७६ स्रादि)। लेख नं० १०६ (२८१) यदापि भ्राध्रा है तथापि इसमे चाम्ण्डराय का कुछ परिचय पाया जाता है। उससे विदित है।ता है कि चामुण्डराय ब्रह्मचत्र कुल के थे श्रीर उन्होंने अपने स्वामी के लियं अनेक युद्ध जाते थं। इतना ही नहीं चामुण्डराय एक कवि भी थं। उनका लिखा हुआ चामुण्डराय प्राण नाम का एक कन्नड प्रस्थ भी पाया जाता है। यह अधिकांश गद्य में है। इसमें चौर्यास तीर्यकरों के जीवन का वर्णन है। यह बन्ध उन्होंने शक सं० ६०० में समाप्त किया था। इस प्रन्थ में भो उनके कुल व गुरु त्रजितसंन भ्रादि का परिचय पाया जाता है तथा किस प्रकार भिन्न भिन्न युद्ध जीतकर उन्होंन समर धुरन्धर, वार-मात पड, रागरङ्गसिंग, वैरिकुलकालदण्ड, भुजविकम, समर-परशुराम की उपाधियाँ प्राप्त की थीं इसका भी वर्णन इस प्रन्थ में है। वे अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सत्ययुधिष्ठिर कह-लाते थे। कई लेखों में उनका उल्लेख कोवल 'राय' नाम मं

ही किया गया है नं० १३७ (३४४)। लेख नं० ६७ (१२१) में उल्लेख है कि चामुण्डगय के पुत्र, व अजितसेन के शिष्य जिनदेवन ने बंग्गेल में एक जैन मन्दिर निर्माण कराया था।

इनके अतिरिक्त अन्य कई लंखों में गङ्गवंश के ऐसे नरेशों का उल्लेख मात्र आया है, जिनका अभी तक अन्य कहीं कोई विशंप परिचय नहीं पाया गया। लेख नं २ २५६ ( ४१५ ) मे जिस शिवमाग्न बसदि का उल्लेख है वह सम्भवतः गङ्गवंश के शिवसार नरंश. (सम्भवन. शिवसार द्विट श्री-पुरुष के पुत्र) ने निर्माण कराई थीं। लेख नं० ६० (१३८) में किसी गङ्गवन्न प्रपर नाम रक्षसमिषा का उल्लंख है जिनके बे।यिग नाम के एक बीर योद्धा ने बहुंग श्रीर की श्रीयगङ्ग के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने प्राण विसर्जिन किये। वहेग राष्ट्रकृटनरेश ध्रमाधवर्ष तृतीय का उपनाम भी था। गङ्गवज्ञ मारसिंग नरेश की उपाधि भी थो ( नं० ३ - ( ५ रू ) । लेख नं० ६१ (१३ र ) में लाकविद्याधर अपर नाम उदयविद्याधर का उल्लंख है। निश्चयतः नहीं कहा जा सकता कि यह भी कोई गङ्गवंशी नरंश का नाम है या नहां; किन्तु कुछ गङ्गनरशों की विद्याधर उपाधि था। उदाहरणार्थ, रकसगङ्ग कं दत्तक पुत्र का नाम राजविद्याधर था ( ए० क० ८, नगर ३५ ) व मारसिंग की उपाधि गङ्गविद्याधर थी ३८ ( ५€ ) । अप्रतएव सम्भव है कि लांकिविद्याधर व उदयविद्याधर भी कोई गृहनरेश रहा हो। नं० २३५ (१५०) में गङ्गराज्य व एरेगङ्ग के महामन्त्री तर-

सिंग के एक नाती नागवर्भ के सल्लेखना मरण का उन्नेख है।
सृडि व कूडलूर क दान-पत्रों (ए० इ० ३, १५८; म० धा०
रि० १ स्२५, पृ० २५) में गङ्गनरंश एरेयप्प श्रीर उनके पुत्र
नरसिंग का उन्नेख है। सम्भव है कि उपर्युक्त नंख के एग्मङ्ग
स्रीर नरसिंग यं ही हों।

कुछ लेखों में बिना किसी राजा के नाम के गंगवंश मात्र का उल्लेख है [लंख नं० १६३ (३७); १५१ (४११); २४६ (१६४); ४६ + (३७८)]। लेख नं० ५५ (६+) में उन्नेख है कि जो जैन धर्म हाम ध्रवस्था की प्राप्त हो गया था उसे गोपनिन्द ने पुन: गङ्गकाल के समान समृद्धि और ख्याति पर पहुँचाया। लेख नं० ५४ (६०) में उल्लेख है कि श्रोविजय का गङ्गनशों ने बहुत सम्मान किया था। लेख नं० १३७ (३४५) में लेख है कि हुछ ने जिस कोझंगें मे अनेक बस्तियाँ निर्माण कराई थीं उसकी नींव गङ्गनश्ंशों न ही डाली थी। लेख नं० ४६६ में गङ्ग वाडि का डालेख हैं।

२ राष्ट्रकूटवंश — राष्ट्रकूटवंश का दिला भारत में इति-द्वास ईस्त्री सन की आट्ट्री शताब्दि के मध्यभाग से प्रारम्भ होता है। इस समय राष्ट्रकृटवंश के दिन्तदुर्ग नामक एक राजा ने चालुक्यनरेश कीर्त्तिवर्मा द्वितीय का परास्त कर राष्ट्रकृट साम्राज्य की नींव डाली। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राज्य के प्राय: सारे प्रदेश अपने आधीन कर लिये। कृष्ण के पश्चान क्रमश: गांविन्द (द्वितीय) और धूव ने राज्य किया । इनके समय में राष्ट्रकृट राज्य का विस्तार श्रीर भी बढ गया । श्रागामी नरेश गाविन्द तृतीय के समय में राष्ट्रकृट राज्य विन्ध्य श्रीर मालवा से लगाकर कान्त्री तक फील गया । इन्होंने अपने भाई इन्द्रराज की लाट (गुजरात) का सूबेदार बनाया । गाविन्द तृतीय के पश्चात् अमोधवर्ष राजा हुए जिन्होंने लगभग सन्द ८१५ से ८७७ ईस्वी तक राज्य किया । इन्होंने अपनी राजधानी नासिक की छोड़ मान्यखेट में स्थापित की । इनके समय मे जैन धर्म की खूब उन्नात हुई । अनेक जैन कवि—जैसे जिनसेन, गुग्रभट्ट, महावीर श्रादि—इनके समय मे हुए । गुग्रभद्राचार्य के प्रदास करके अपने की धन्य सममता था । अमोधवर्ष स्वय भी कवि थे । इनकी बनाई हुई 'रन्नमालिका' नामक पुस्तक से झात होता है कि वे श्रान्त समय मे राज्य को त्यागकर मुनि हो गये थे ।

'विवेकात्त्यक्तराज्येन राक्षेयं रत्नमा किता। रचितामोधवर्षेण सुधियां सदलंकृतिः ॥'

अमं धवर्ष के पश्चात् कृष्णराज द्वितीय हुए जिनकी अकाल-वर्ष, शुभतुङ्ग, श्रापृथ्वावल्लभ, वल्लभराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर परमभट्टारक उपाधियाँ पाई जाती हैं। इनके पश्चात इन्द्र (तृतीय) हुए जिन्होंने कन्नौज पर चटाई कर वहाँ के राजा महीपाल को अल्ल समय के लिये सिटासनच्युत कर दिया। इनके उत्तराधिकारियों में कृष्णराज तृतीय सबसे प्रतापी हुए

जिन्होंने राजादित्य चील के ऊपर सन् स्थर में बड़ी भारी विजय प्राप्त की । इस समय के युढ़ों का मूल कारण धार्मिक धा। राष्ट्रकूटनरेश जैनधर्मपाषक और चोलनरेश शैव धर्म-पांचक थे। इनके समय में सामदेव, पुष्पदन्त, इन्द्रनन्दि भ्रादि भ्रतेक जैनाचार्य हए हैं। कृष्णराज के उत्तराधिकारी खोटिग-देव श्रीर उनके पीछं कर्कराज द्वितीय हुए। इनकं समय में चालुक्यवंश पुन: जागृत हो उठा। इस वंश के तेल व तैलप ने कर्कराज की सन् ७७३ में बुरी तरह परास्त कर दिया जिससं राष्ट्रकूट वंश का प्रताप सदैव के लियं अस्त हो गया। जैसा कि त्रागं विदित होगा, लेख नं० ५७ ( शक सं० ६०४ ) मं कृष्णशज तृतीय के पैत्र एक इन्द्रशज (चतुर्थ) का भा उस्लेख है व लंख नं० ४८ में कहा गया है कि गङ्गनरेश मार-सिष्ठ नं इन्द्र का अभिपंक किया था। सम्भवतः राष्ट्रकूटवंश के हितैयां गड़नरश ने राष्ट्रकट राज्य की रिचत रखने के ितये यह प्रयत्न किया पर इतिहास में इसका कोई फल देखने में नहीं त्राता। दिचय का राष्ट्रकृटवंश इतिहास के सफे से उड गया :

अब इस मंग्रह को लेखां में इस वंश को जा उल्लेख हैं। उनका परिचय कराया जाता है।

इस वंश के वहेग व अमोघवर्ष तृतीय ने को खेय गंग के माथ गङ्गवज्ञ व रक्तसमिण के विरुद्ध युद्ध किया था, ऐसा लेख नं० ६० (१३८) (अनुः शक ८६२) के उल्लेख सं

ज्ञात होता है। लेख नंः १०<del>८</del> (२<sup>~</sup>१) (श्रनु० शक्त -५५०) से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकृटनरेश इन्द्र की ब्राज्ञा से चामुण्डराय के स्वामी जगहंकवीर राचमल ने वज्बलदेव की परास्त किया था। लंख नंद ३८ ( ५.६ ) ( शक ८.६३ ) से विदित होता है कि राष्ट्रकूटनरंश कृष्णा तृतीय के निये गङ्गनरेश मारसिंह ने गुर्जर प्रदेश का जीता था व राष्ट्रकट नरेश इन्द्र ( चतुर्थ ) का राज्याभिषेक किया था। इन उल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गङ्गवंश श्रीर राष्ट्रकृटवंश के बीच धनिष्ठ सम्बन्ध था। इस वंश का सबसे प्राचीन लेख, जो इस संप्रह में श्राया है लेख नं २४ (३४) (अन् शक ७२) है। इस लेख में ध्रव कं पुत्र व गोविन्द ( तृतीय ) के ज्येष्ठ श्राता रणावलोक कम्बय्य का उल्लेख है। एक लेख (ए० क० ४, हेगाडदेव-न्कोटं ७३) सं ज्ञात होता है कि जब गईगज शिवमार द्वितीय को ध्रुव ने कैद कर किया था तत्र राजकुमार कम्ब गङ्गप्रदेश के शासक नियुक्त किये गयं थे व ए० क० ६. नेलमङ्गल ६१ से ज्ञात होता है कि कम्ब शक सं० ७२४ (ई० सन् ८०२ ) मे गङ्गप्रदेश का शासन कर रहे थे। हाल ही में चामराज नगर सं कुछ ताम्रपत्र मिले हैं (मैं श्रा० कि १६२० पूट ३१) जिनमें ज्ञात होता है कि जिस समय कम्ब का शिविर तलवन-नगर ( तलकाड ) में या तब उन्होंने अपने पुत्र शङ्करगण्य की प्रार्थना से शक सं० ७२६ ( सन् ८०७ ई० ) में एक ग्राम का दान जैनाचार्य वर्धमान की दिया था: अन्य प्रमाणों से जात

हुआ है कि ध्रुव नरेश ने अपना उत्तराधिकारी अपने किनिष्ठ पुत्र गाविन्द ( तृतीय ) की बनाया था व कम्ब की गङ्गप्रदेश दिया था। इस हेनु कम्ब ने गीविन्द के विकद्ध तैयारी की पर अन्त में उन्हें गीविन्द का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा।

लंख नं० ५७ (१३३) में इन्द्र चतुर्थ की किसी गेंद के ग्वल में चतुराई धादि का वर्णन है व उल्लेख है कि उन्होंने शक सं० २०४ में श्रवणवेल्गुल में सल्लखना मरण किया । लेख मंयद्द भी कहा गया है कि इन्द्र कृष्ण (तृतीय) कं पीत्र, गङ्गगंगंय ( बूतुग ) कं कन्यापुत्र व राजचू-ामणि के दामाद यह विदित नहीं हुआ कि ये राजचूड़ामिया कौन थे। इन्द्र की रहकन्दर्प, राजमार्तण्ड, चलङ्कराव, चलदग्गलि, कीर्तिनारायण, एलेवबेडेंग, गेडेगलाभरण, कलिगलीलाण्ड श्रीर वीरर वीर ये उपाधियाँ धीं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, गङ्गनरंश मारसिद्ध नं इन्द्र का राज्याभिषेक किया था । लेख नं ५८ ( १३४ ) 'मावगागन्धहस्ति' उपाधिधारी एक बीर योधा पिट्र की मृत्यु का स्मारक है। लेख भे इस वीर के पराक्रम-वर्णन के पश्चात कहा गया है कि उसे राजचुडामिश मार्गेड-मल्ल ने अपना सेनापति बनाया था। लेख की लिपि और राजजूड़ामिषा व चित्रभातु संवत्मर को उन्नेख से अनुमान होता है कि यह भी इन्द्र चतुर्थ के समय का है।

प्रसङ्गवश लेख नं० ५४ (६७) में साहस्रतुङ्ग धीर कृष्ण-राज का उल्लेख हैं! धकलङ्कदेव ने धपनी विद्वत्ता का वर्णन माहसतुङ्ग की सुनाया था (पद्य नं०२१), और परवादि-माद्र ने अपने नाम की सार्थकता कृष्णराज की समकाई थी (पद्य नं०२८)। ये दोनों क्रमश: राष्ट्रकृटनरेश दन्तिदुर्ग और कृष्ण द्वितीय अनुमान किये जाते हैं।

३ चालुक्यवंश—चालुक्यनग्शों की उत्पत्ति राजपुताने कं संालुङ्की राजपूर्वों में से कही जाती है! दिचया में इस राजवंश की नींव जमानेवाला एक पुलाकेशी नाम का सामन्त या जो इतिहास में बुलाकेशी प्रथम के नाम से प्रख्यात हुआ। है। इसने सन् ५५० ईस्वी के लगभग दिल्या के बीजापुर जिले के बातापि ( अपधिनक बादामी ) नगर में अपनी राज-धानी बनाई श्रीर उनके श्रासपास का कुछ प्रदेश श्रपने श्रधीन किया : इसके उत्तराधिकारी कीर्त्तिवर्मी, मृतंत्रिश श्रीर पुला-कंशी द्वितीय हुए जिन्होंने चालुक्यराज्य की क्रमश: खब फेलाया । पुलाकंशी द्वितीय के समय में चालक्यराज्य दिचाए भारत में सबसे प्रवत्त हो गया । इस नरंश ने उत्तर के महा-प्रतापी हर्पवर्धन नरंश की भी दिलाग की ग्रंगर प्रगति राक दी । इस राजाकी की ति विदेशों में भी फैली और ईरान के बादशाह खसरे। (द्वितीय) ने अपना राजदत चालुक्य राजदरवार में भंजा: पुलाकंशी द्वितीय नं सन् ६०८ से ६४२ ईस्वी तक राज्य किया। पर उसके अन्तिम समय में पल्लव नरेशों ने चालुक्यराज्य की नींव हिला दी। उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य प्रथम के समय में इस वंश की एक शास्त्रा ने

गुजरात में राज्य स्थापित किया। आठवीं शताब्दी के मध्य भाग में दिन्तिदुर्ग नामक एक राष्ट्रकृट राजा ने इस वंश के कीर्तिवर्मा द्वितीय की बुरी तरह हराकर राष्ट्रकृटवंश की जड़ जमाई। चाल्लक्यवंश कुछ समय के लिये लुप्त हो गया।

दशमी शताब्दी के अन्तिम भाग में चालुक्यवंश के तैल नामक राजा ने अन्तिम राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय को हरा-कर चालुक्यवंश की पुनर्जीवित किया। इस समय से चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में स्थापित हुई। इसके उत्तराधिकारियों की चील नरेशों से अनेक युद्ध करना पड़ा। सन् १०७६ से ११२६ तक इस वंश के एक बड़े प्रताणी राजा विक्रमादित्य षष्ठम ने राज्य किया। इन्हीं के समय में बिल्ह्ण कवि ने 'विक्रमाङ्गदेवचरित' काव्य रचा। इनके उत्तरा-धिकारियों के समय में चालुक्यराज्य के सामन्त नरेश देविगिरि के यादव और द्वारासमुद्ध के हीय्सल स्वतंत्र हो गये और सन् ११६० में चालुक्य साम्राज्य की इतिश्री हो गई।

श्रव इस संप्रह के लेखों में जी इस वंश के उल्लेख हैं उनका परिचय दिया जाता है।

लेख नं० ३५ ( ५०) ( शक ८-६६ ) में गङ्गनरेश मार-सिंह के प्रताय-वर्णन में कहा गया है कि उन्होंने चालुक्य-नरेश राजादित्य की परास्त किया था। नं० ३३७ (१५२) में किसी चगभच्या चक्रवर्ती उपाधिधारी गोगिंग नाम के एक सामन्त का उल्लेख हैं। यह संभवतः वही चालुक्य सामन्त

है जिसका उल्लेख ए० क० ३, मैसूर ३७ के लेख में पाया जाता है। इस लेख में वे 'समधिगतपश्चमहाशब्द' महा-सामन्त कहे गये हैं। जहाँ से यह लेख मिला है उसी वरुष नामक प्राप्त में प्रन्य भी पानैक वीरगल हैं जिनमें गागि के धनुजीवी बोद्धाओं के रग में मारे जाने के उल्लेख हैं ( मैं॰ ब्रा० रि० १-६१६ ए० ४६-४७ )। लेख नं० ४५ (१२५) श्रीर ५६ (७३) में उल्लेख है कि हायस तनारश विष्णुवर्धन कं सेनापित गङ्गराज ने चालुक्य सम्राट् त्रिभुवनमञ्ज पेर्माडि-देव ( विक्रमादित्य पष्ट ( १०७६-११२६ ई० ) की भारी पराजय दी । इन लेखों में गङ्गराज का कन्नेगाल में चालुक्य सेना पर रात्रि में धावा मारने व उसे हराकर उसकी रसद व वाहन श्रादि सब स्वाधीन कर श्रपने स्वामी की देने का जोर-दार वर्णन है। नं० १४४ (३८४) होय्सलवंश का लेख है पर उसके भादि में चालुक्याभरण त्रिभवनमल की राज्य-वृद्धि का उल्लेख है जिससे होय्सल राज्य कं ऊपर त्रिभवन-मल्ल के प्राधिपत्य का पता चलता है। लेख नं० ५५ (६-६) में मलधारि गुग्रचन्द्र 'मुनीन्द्र बलिपुरं मल्लिकामोद शान्तीशच-रणार्चकः" कहे गये हैं (पद्य नं०२०)। अन्य अनेक लेखों ( ए० क० ७ शिकारपूर २० छ १२५, १२६, १५३; ए० इ० १२. १४४) से ज्ञात हुआ है कि मल्लिकामोद चालक्य-नरेश जयसिंह प्रथम की उपाधि थी। इससे अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः बिलपुर में शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा

जबसिंह नरेश ने ही कराई थी। इसी लेख में यह भी उन्लेख है कि वासवबन्द्र ने ध्याने वाह-पराक्रम से चालुक्य राजवानी में बालसरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी। लेख नं० ५४ (६७) में उन्लेख है कि वादिराज ने चालुक्य राजधानी में भारी ख्याति प्राप्त की थी तथा जयसिंह (प्रथम) ने उनकी सेवा की थो (पय ४१, ४२) इसी लेख में यह भी उल्लेख है कि जिन जैनाचार्य की पांड्यनरेश ने स्वामी की उपाधि दी था उन्हें ही ब्राह्ममा (चालुक्यनरेश १०४२-१०६८ ई०) ने शब्दचतुर्मुख की उपाधि प्रदान की थो। लेख नं० १२४ (३२०) व १३७ (३४५) में होयस का नरेश परे-यङ्ग चालुक्य नरेश की दिवण वाह कहे गये हैं (पद्य नं० ८)।

ध होएसलवं श्र—पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में कादुर जिने के मुरेगेरे तालुका में 'श्रंगडि' नाम का एक स्थान है। यही स्थान हे। यहां पर श्रमस्थान है। इसी का प्राचीन नाम शशकपुर है जहां पर श्रम भी वासन्तिका देवी का मन्दिर विश्रमान है। यहां पर 'सल' नामक एक सामन्त ने एक व्याब से जैनमुनि की रखा करने के कारण पे। टसल नाम प्राप्त किया। इस वंश के भावी नरेशों ने श्रपने की 'मलपरे। ल्-गण्ड श्रधीत् 'मलपाओं' (पहाड़ सामन्तों) में मुख्य कहा है। इसी से सिद्ध होता है कि प्रारम्भ में हो। टसलवंश पहाड़ी था। इस वंश के एक 'काम' नाम के नृप के कुछ शिलालेख मिले हैं जिनमें उसके कुर्ण के को झाल्य नाशों से बद्ध करने के समाचार पायं जाते हैं। होयसलनरेश इस समय चालक्यनरेश के माण्डलिक राजा थे। जिस समय ईसा की ११ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में चेालनरेशों द्वारा गड़-वंश का श्रन्त हो गया उस समय होटसल माण्डलिकों की श्रपना प्राबल्य बढाने का श्रवसर मिला । 'काम' के उत्तरा-धिकारी 'विनयादित्य' ने चोलों से लंड-भिडकर अपना प्रभुत्व बढाया यहाँ तक कि चाल्क्यनरेश सोमेश्वर माहवमल्ल के मद्दामण्डलेश्वरों मे विनयादित्य का नाम गड़वाडि स्६००० के साथ लिया जाने लगा । विनयादित्य कं उत्तराधिकारी बल्लाल ने भ्रपनी राजधानी शशपुरी सं 'बेलूर' में हटा ली : हारा-समुद्र में भी उनकी राजधानी रहने लगी। इन्होने चङ्गास्व-मरेशी से युद्ध किया था। इनके उत्तराधिकारी विष्णवर्द्धन कं समय में होटसल नंशों का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया। गङ्गवाडि का पुराना राज्य सब उनके आधीन हो गया श्रीर विष्णुवर्द्धन ने कई ग्रान्य प्रदेश भी जीते । प्रारम्भ में विष्णु-बर्डन जैन धर्मावलम्बी थं पर पीछं वैष्णव हो गयं थे । तथापि जैन धर्म मे उनकी सञ्चानुभूति बनी ही रही 📒 विष्णुवर्द्धन ने लगभग सन् ११०६ से ११४१ तक राज्य किया धीर फिर उनके पुत्र नरसिंह ने सन् १६७३ तक । नरसिंह ने अपने पिता के समान ही होटसल राज्य की वृद्धि की। उनके प्रत्र वीर बल्लाल के समय में यह राज्य चालक्य साम्राज्य के धानतर्गत नहीं रहा थ्रीर स्वतंत्र हो गया । वीर बल्लाल ने सन् १२२०

तक राज्य किया। इसके पश्चात् वीर बल्लाल के उत्तरा-धिकारियों ने होय्सल राज्य को नज्जे वर्ष तक श्रीर कायम रक्ला । सन् १३१० ईस्त्री में दिल्ला पर मुसलमानी की चडाई हुई । दिल्ला के सुन्तान श्राजाइंग्न खिलजो के सेनापित मंत्रक काकूर ने होय्सल राज्य को नष्ट-श्रष्ट कर डाला, हाय्मलनरंश को पकड़कर कैंद्र कर लिया श्रीर राज्यानी द्वारा-समुद्र का भी नाश कर डाला । द्वारासमुद्र का पूर्णतः सत्या-नाश मुसलमानी कीजों ने सन् १३२६-२० में किया।

स्रव इस वंश कं सम्बन्ध के जो उस्त्रेख संगृहीत लेखों में श्रायं हैं उनका परिचय दिया जाता है।

इस संवह में हायसलवंश के सबसे अधिक लेख हैं। लेख नंद ५३ (१४३), ५६ (१३२), १४४ (३४८) व ४६३ में विनयादित्य संलगाकर विष्णुवर्धन तक, लेख नं १३७ (३४५) श्रीर १३८ (३४८) में विनयादित्य से नारिसंह (प्रथम) तक व १२४ (३२७), १३० (३३५) श्रीर ४६१ में विनया-दित्य संबद्घाल (द्वितीय) तक की वंशपरम्परा पाई जाती हैं। नंद ५६ (१३२) में इस वंश की उत्पत्ति का इस प्रकार वर्णन पाया जाता है—'विष्णु के कमलनाल से उत्पन्न बहा। के श्रित्र, श्रित्र के चन्द्र, चन्द्र के युध, बुध के पुरूरव, पुरूरव के श्रायु, श्रायु के नहुष, नहुष के ययाति व ययाति के यदु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में अनेक नृपति हुए। इस वंश के प्रख्यात नरेशों में एक सल नामक नृपति हुए। इस

समय एक मुनिवर ने एक कराल व्याघ्र की देखकर कहा 'पोय्सल' 'हं सल, इसं मारी' । इस वृत्तान्त पर से राजा ने द्यपना नाम पोरसल रक्का धीर ज्याघ्र का चिद्र धारण किया। इसके आगे द्वारावती के नरेश पायसल कहलाये और व्याव उनका लाञ्छन पढ गया। इन्हीं नरेशों में विनयादित्य हुए ''। भ्रान्य शिलालेखों ( ए० क० ४. ग्रासिकंर १४१, १५७ ) सं श्चात होता है कि विनयादित्य के पिता नृप काम होय्सल थे। अनेक लेखों (ए० क० ५, मखराबाद ४३; अर्कल्गुद ७६; ए० क० ६, मूड्गेरे १ ६) से सिद्ध हैं कि नृप काम ने भी उसी प्रदेश पर राज्य किया था। लेख नं ५ ४४ (११८) मे भी नृप काम का एचि के रचक कं रूप में उन्नेख है (पद्य ५) धतएव यह कुछ समभा में नहीं श्राता कि उपर्युक्त व शावली में उनका नाम क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। विनयादिय के विषय में लेख नं० ५४ (६७) में कहा गया है कि उन्होने शान्तिदेव मनि की चरणसंवा से राज्यलक्सी प्राप्त की थी (पदानं० ५१) तथा लेख नं० ५३ (१४३) से कहा गया है कि उन्होंने कितने ही तालाब व कितने ही जैनसन्दिर प्रादि निर्माण कराये थे यहा तक कि ई दां के लिए जा भूमि खादी गई वहाँ तालाव बन गये, जिन पर्वते। से पत्थर निकाला गया वे पृथ्वी को समतल हो गये, जिन् रास्टों से चूने की गाड़ियाँ निकली वे रास्ते गहरी घाटियाँ हो गये। पायसलनरेश जैनसंदिर निर्माण कराने में ऐसे दत्ति चित्त थे। (पदा नं० ४--५)।

विनयादित्य के केलेयबरिस रानी से एरेयङ्ग पुत्र हुए जें। लेख नं० १२४ (३२७) व १३७ (३४५) में चालुक्यनरेश की दिसिए बाहु कई गये हैं। लेख नं १३८ (३४६) के कई पद्यों में इस नरेश के प्रताप का वर्णन पाया जाता है। वे वहा 'सत्रकुलप्रदीप' व 'सत्रमीलिमणि' 'साचात्समर-कृतान्त' व मालवमण्डलेश्वर पुरी धारा के जलानेवाले, कराल चोलकटक की भगानेवाले, चक्रगीट के दरानेवाले, व कलिङ्ग का विध्वंस करनेवाले कहे गये हैं।

लंख नं० ४६२ (शक १०१५) विनयादित्य के पुत्र एरंयङ्ग कं समय का है। इस लंख में एरंयङ्ग धीर उनके गुरु गोप-निन्द की कीर्त्ति के पश्चात् नरेश द्वारा चन्द्रगिरि की बिल्यों के जीर्योद्धार के हेतु गोपनिन्द की कुछ प्रामी का दान दियं जाने का उल्लेख हैं। एरंयङ्ग गङ्गमण्डल पर राज्य करते थे, लंख में इसका भी उल्लेख है। एरंयङ्ग की रानी एचलदेवी से बल्लाल, विष्णुवर्धन धीर उदयादित्य ये तीन पुत्र इत्पन्न हुए।

विष्णुवर्धन की उपाधियाँ व प्रतापादि का वर्णन लेख नंव ५३ (१४३), ५६ (१३२), १२४ (३२७), १३७ (३४५), १३८ (३४-६), १४४ (३८४) और ४-६३ में पाया जाता है! वे महामण्डलेश्वर, समधिगतपञ्चमहाशब्द, त्रिभुवनमल्ल, द्वारावतोपुरवराधीश्वर, यादवकुलाम्बरद्युमण्णि, सम्यक्कचूड़ा-मणि, मलपरोलाण्ड, तलकाडु-कोङ्ग-नङ्गलि-कोय्तूर-उच्छङ्गि-नेलम्बवाडि-हानुगल-गोण्ड, भुजवल वीरगङ्ग झादि प्रताप-

सुचक पदवियों से विभूषित कियं गये हैं। उन्होंने इतन दुर्जय दुर्ग जीते, इतने नरेशां का पराजित किया व इतने श्राश्रितों का उच्च पदों पर नियुक्त किया कि जिससे ब्रह्मा भी चिकत हो जाता है। लेखों में उनकी विजयी का खूब वर्णन है। लेख नं० २२-६ (१३७) जो शक सं० १०३-६ का है विष्णु-वर्द्धन के राज्यकाल का ही है। इस लेख में पायसलसेहि धीर नेमिसेटि नाम के दा राजव्यापारियों का उल्लेख हैं। इन व्यापारियों की माताओं माचिकदबे श्रीर शान्तिकदबे ने जिन-मन्दिर और नन्दांश्वर निर्माण कराकर भानुकीर्ति मुनि से जिन दीसा ले ली। यह मन्दिर चन्द्रगिरि पर तेरिन वश्ति के नाम से प्रसिद्ध है। लेख नं ८ ४४५ ( ३६६ ) अधूरा है पर इसमे विष्णावर्द्धन का उल्लेख है। नं ४७८ (३८८) से ज्ञात होता है कि इस नृपति के हिरियदण्डनायक, खामिद्रोहघरट्ट गङ्गराज ने बेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराया । यह लेख बहुत घिस गया है। विदित हाता है कि गङ्कराज ने उक्त नरेश की भ्रमित संकुछ दान भी मन्दिर का दिया था। लेख में कोलग का उल्लेख है। 'कालग' एक माप विशेष था। लेख नं० ४६३ (शक १०४७) में विष्णुवद्ध न के वस्तियों के जीग्रों-द्धार व ऋषियों की आहारदान के हेत शल्य ग्राम के दान का उल्लेख है। यह दान निद संघ दमिड गग, अरुङ्ग-लान्वय के श्रीपाल त्रैविद्यदेव की दिया गया। लेख में उक्त ध्यन्वय की परम्परा भी है। लेख नं० ४६७ में चालक्य

त्रिभुवनमञ्ज के साथ-साथ विष्णुवर्द्ध न का उल्लेख है जिससे सिद्ध होता है कि विष्णुवर्द्ध न चालुक्यों के झाधिपत्य को स्वीकार करते थे। इस लेख में नयकीिर्त्त के स्वर्गवास का भी उल्लेख है। लेख नं० ४५ (१२५), ५६ (७३), ६० (२५०), १४४ (३८४) ३६० (२५१) तथा ४८६ (३८०) विष्णुवर्द्ध न नरेश ही के समय के हैं। इन लेखें। में गङ्ग-राज की वंशावली तथा उनके प्रतापमय व धार्मिक कार्यों का वर्णन पाया जाता है। गङ्गराज का वंशवृत्त इस प्रकार है—



लंख नं० ४४ (११८) में गङ्गराज की ये उपाधियां पाई जाती हं—समधिगतपश्चमहाशब्द, महास्नामन्ताधिपति, महा-प्रचण्डदण्डनायक, वैरिभयदायक, गोत्रपवित्र, बुधजनिमत्र, श्रोजैनधर्मामृताम्बुधिप्रवर्द्धनसुधाकर, सम्यक्त्वरङ्गाकर, झाहार-

भयभैषज्यशास्त्रदानविनोद, भव्यजनहृदयप्रमोद, विब्युवर्द्धन-भूपालहोय्सलमहाराजराज्याभिषंकपूर्णकुन्भ धर्महर्न्योद्धरण-मूलस्तम्भ भीर द्रोहघरट्ट। इसी लेख में यह भी कहा गया है कि गङ्गराज के पिता मुख्लर के कनकनन्दि प्राचार्य के शिष्य थे। चालुक्यवंशवर्णन में कहा जा चुका है कि इन्होंने कन्नेगाल में चालुक्य-सेना को पराजित किया था। उनके तलकाडु, कोङ्गु, चेङ्गिरि म्रादि स्वाधीन करने, नरसिंग को यमलोक भेजने, श्रदिपम, तिमिल, दाम, दामोदरादि शत्रुश्री को पराजित करने का वर्णन लोख नं० २० (२४०) को २. १० व ११ पद्यों में पाया जाता है। जिस प्रकार इन्द्र का वजा, बलराम का इल, विष्णु का चक्र, शक्तिधर की शक्ति व अर्जुन का गाण्डीव उसी प्रकार विष्णुवर्द्धन नरेश कंगङ्ग-राज सहायक थे। गङ्गराज जैसे पराक्रमी थे वैसे ही धर्मिष्ट भी थे। उन्होंने गाम्मदेश्वर का परकीटा बनवाया, गङ्गवाडि परगने के समन्त जिनमन्दिरों का जीगोंद्धार कराया, तथा भ्रानेक स्थानां पर नवीन जिनमन्दिर निर्माण कराये । प्राचीन कुन्दकुनदान्वय के वे उद्घारक थे। इन्हीं कारणों से वे चामुण्ड-राय से भी सीगुणे अधिक धन्य कहे गये हैं। धर्म बल से गङ्गराज में अलीकिक शक्ति थी। लेख नंट ५६ (७३) के पद्य १४ में कहा गया है कि जिल्ह प्रकार जिन्धर्माप्रशी अति-यञ्चरिस के प्रभाव से गोदावरी नदी का प्रवाह रुक गया था उसी प्रकार कावेरी के पूर से घिर जाने पर भी, जिनभक्ति के

कारण गङ्गराज की लेशमात्र भी हानि नहीं हुई। जब वे कन्नेगल में चालुक्यों को पराजित कर लीटे तब विष्णुवर्द्धन नं प्रसन्न होकर उनसे कोई वरदान माँगने को कहा। उन्होंने परम नामक श्राम माँगकर उसे अपनी माता तथा भार्या द्वारा निर्माण कराये हुए जिनमन्दिरों के हेतु दान कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने गोविन्दवाडि श्राम प्राप्त कर गोम्मटेश्वर को अपण किया। गङ्गराज शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख नं० ५ स् (७३) से विदित होता है कि दण्डनायक एचिन राज ने इस परम श्राम के दान का समर्थन किया था।

गङ्गराज से सम्बन्ध रखनेवाले और भी अनेक शिलालेख हैं, यद्यपि उनमें गङ्गराज के समय के नरेश का नाम नहीं आया। लेख नं० ४६ (१२६) गङ्गराज की भार्या लच्मी ने अपने श्राता बूचन की मृत्यु के म्मरणार्थ लिखवाया था। बूचन श्रुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख नं० ४७ (१२७) जैनाचार्य मेधचन्द्र त्रैविद्यदेव की मृत्यु का स्मारक है भीर इसे गङ्गराज और उनकी भार्या लच्मी ने लिखवाया था। लेख नं० ४६ (१२८) लच्मीमतिजी ने अपनी भिगनी देमति के स्मरणार्थ लिखवाया था। लेख नं० ६३ (१३०) से झात होता है कि श्रुभचन्द्रदेव की शिष्या लच्मी ने एक जिन मन्दिर निर्माण कराया जो अब 'एरडुकट्टे बिस्त' के नाम से प्रख्यात है। लेख नं० ६४ (७०) में कहा गया है कि गङ्गराज ने अपनी माता पोचळ्ये के हेतु कचले बस्ति निर्माण कराई। लेख नं०

६५ (७४) में गङ्गराज के इन्द्रकुल गृह (शासन बस्ति) बनवाने का उल्लेख है। लेख नं० ७५ (१८०) और ७६ (१७७) में गङ्गराज द्वारा गोम्मटेश्वर का परकोटा बनवायं जाने का उल्लेख है। लेख नं० ४३ (११७), ४४ (११८), ४८ और (१२८) गङ्गराज द्वारा निर्माण कराये हुए क्रमश: उनके गुरु शुभचन्द्र, उनकी माता पोचिकवं और भार्या लक्ष्मी के स्मारक हैं। लेख नं० १४४ (३८४) में गङ्गराज के वंश का बहुत कुछ परिचय मिलता है व लेख नं० ४४६ (३६७), ४४७ (३६८) और ४८६ (४००) में गङ्गराज के उयेष्ठ आता बम्मदेव की भार्या जक्षणव्ये के सरकार्थों का उल्लेख है। ये सब लेख विष्णुवर्द्धन नरेश के समय के ब उस समय से सम्बन्ध रखनेवाले हैं इसी लिये इनका यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक हुआ।

विष्णुवर्द्धन के समय के अन्य लंख इस प्रकार हैं। लेख नं १४३ (३७०) में राजा के नाम के साथ ही गङ्गराज के नामोल्लेख के पश्चात कहा गया है कि चलदङ्कराव हेडेजीय धीर अन्य सज्जनों ने कुछ दान किया। जान पड़ता हैं यह दान गोम्मटेश्वर के दाया थार की एक कंदरा की भरकर समतल करने के लिये दिया गया था। लेख नं ० ५६ (१३२) में विष्णुवर्द्धन की रानी शान्तलदेवी द्वारा 'सवति गन्धवारण बस्ति' के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। इस लेख में मेघचनड़ के शिष्य प्रभाचनड़ की स्तुति, हॉयसल वंश की उत्पत्ति

व विष्णुवद्धंन तक की वंशावलि, विष्णुवर्द्धन की उपाधियों व शान्तलदंबी की प्रशंसा व उनके वंश का परिचय पाया जाता है। शान्तलदेवी की उपाधियों में 'उद्वृत्तसवतिगन्धवारणं' ग्रर्थात् 'उच्छु खल सौतों के लिये मत्त हाथी' भी पाया जाता है। शान्तलदेवी की इसी उपाधि पर से बस्ति का उक्त नाम पड़ा। जेख नं० ६२ (१३१) में भी इस मन्दिर के निर्माण का उस्लेख है। इस लंख में यह भी कहा गया है कि उक्त मन्दिर में शान्तिनाथ की मृतिं स्थापित की गई थी। लंख नं० ५३ (१४३) (शक १०५०) में शान्तल देवी की मृत्यू का उल्लेख है जो 'शिवगङ्ग' में हुई। यह स्थान अब बङ्गलोर से कोई तीस मील की दूरी पर शैवों का तीर्थस्थान है। लेख में शान्तल देवी के वंश का भी परिचय है। उनके पिता पंगेंडे मारसिद्धय्य श्व यं पर माता माचिकव्वे जिन अक्त था। लेख नं० ५१ ( १४१ ) श्रीर ५२ ( १४२ ) ( शक २०४१ ) में शान्तलदेवों के मामा के पुत्र बलदेव धीर उनके मामा सिङ्गिमय्य की मृत्यु का उल्लेख हैं! बलदेव ने मीरिङ्गेरे में समाधिमरण किया तब उनकी माता और भगिनी ने उनकी स्मारक एक पट्टशाला (वाचनालय) स्थापित की। सिङ्ग-मय्य के समाधिमरण पर उनकी भार्या श्रीर भावज ने स्मारक लिखवाया। लेख नं० ३६८ (२६५) श्रीर ३६८ (२६६) में दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा दे। मूर्त्तियों के स्थापित कराये जाने का उल्लेख है। भरतेश्वर गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव के

शिष्य थे और अन्य शिलालेखों (नागमङ्गल ३२ ए० क - ४; चिकमगलूर १६० ए० क० ६) से सिद्ध है कि वे और उनके यहे भाई मरियागे विष्णुवर्द्धन नरंश के सेनापित थे। लेख नं० ४० (६४) (शक १०८२) में भी भरत के गण्डविमुक्त-देव के शिष्य होने का उल्लेख हैं। लेख नं० ११५ (२६७) से विदित होता है कि भरतेश्वर ने जिन दो मूर्तियों की स्थापना कराई थी वे भरत और बाहुबत्ती स्वामी की मूर्तियों थों। इस लेख में भरतेश्वर के अन्य धार्मिक क्रयों का भा उल्लेख हैं। उन्होंने उक्त दोनों मृर्तियों के आसपास कटवर (हप्पलिगे) बनवाया, गाम्मटेश्वर के आसपास बड़ा गर्भगृह बनवाया, सीढ़ियों बनवाई तथा गङ्गवाडि में दो पुरानी बस्तियों का उद्धार कराया और अस्सी नवीन बस्तियाँ निर्माण कराई । यह लेख भरत की पुत्री शान्तलदेवी ने लिखवाया था। लेख नं० ६८ (१५६) और ३५१ (२२१) भी इसी नरंश के समय के विदित होते हैं इनमें कुछ जिन भक्त पुरुषे का उक्षेख है।

विष्णुवर्द्धन धीर लक्मीदेवी के पुत्र नारसिंह प्रथम हुए जिनकी उपाधियों भादि का उल्लंख नेख नं० १३७ (३४५) श्रीर १३८ (३४८) में है। लेख नं० १३८ (३४८) में उल्लेख है कि उक्त नांश के भण्डारि धीर मन्त्रों हुल ने बेल्गोल में चतुर्विशति जिनमन्दिर हिर्माण कराया। यह मन्दिर भण्डारि बस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। लेख में विनवादित्य से लगाकर नारसिंह प्रथम तक के वर्णन धीर हुल के वंशपरिचय

के पश्चात कहा गया है कि एक बार अपनी दिग्विजय के समय नरेश बेल्गाल में भाये, गाम्मटेश्वर की वन्दना की धीर हुख कं बनवाये हुए चतुर्वि शति जिनालय के दर्शन कर उन्होंने उस मन्दिर का नाम 'भन्यचूड़ामिण' रक्खा क्योंकि हुन्न की उपाधि 'सम्यक्तच्डामिषा' थी। फिर उन्होंने मन्दिर के पूजन, दान तथा जीर्योद्धार के हेतु 'सबर्ग्यूक' नामक श्राम का दान किया। लेख में यह भी उल्लेख है कि हुल ने नरेश की अनुमति से गाम्मटपुर के तथा व्यापारी वस्तुत्रों पर के कुछ कर ( टैक्स ) का दान मन्दिर को कर दिया। हुन्न वाजि वंश के जिक्कराज ( यचराज ) और लोकाम्बिका के पुत्र, लच्मण और अमर के उपंत्र भारा तथा मलधारि खामी के शिष्य थे 🕒 सवर्गेत प्राम का दान उन्होंने भानुकीति को दिया था। वे राज्यप्रवन्ध में 'योगन्धरायख' से भी अधिक क्रशत और राजनीति में बृहस्पति से भी ऋधिक प्रवीग थे। लेख नं० १३७ ( ३४५ ) में भी नारसिंह के बेस्गोल की वन्दना करने का उल्लेख है धीर इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि हुछ विष्णुवर्डन के समय में भी राजदरबार में थे तथा लेख नं० २० (२४०) व ४६१ से विदित होता है कि वे अगामी नरेश बल्लाल द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे क्योंकि उन्होंने उक्त नरेश से एक दान प्राप्त किया था। इस लेख में हुल की कीर्ति ग्रीर धर्मपरायणता का खुब वर्णन है। वे चामुण्डराय ग्रीर गङ्गराज की श्रेषी में ही सम्मिलित किये गयं हैं। उन्होंने

बङ्घापुर ग्रीर कलिविट के जिनमन्दिरों का जीगोंद्धार कराया. कापण में जैनाचार्या के हेतु बहुत सी जमीन लगाई, केलड़े रे में छ: नवीन जिनमन्दिर बनवाये श्रीर बेल्गोल में चतुर्वि शति तीर्थं कर मन्दिर बनवाया। उन्होंने गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य महामण्डलाचार्य नयकीर्ति सिद्धान्तदेव को इस मन्दिर के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । लेख नं ० ६० (२४०) में भी नारसिंह की बेल्गोल की वन्दना का उद्धेख है। इस लंख से विदित होता है कि सवग्रह के श्रित-रिक्त नरेश ने दे। श्रीर प्रामी—वेंक श्रीर कगोरे—का दान दिया था । हल की प्रार्थना से इसी दान का समर्थन बल्लाल दितीय ने भी किया था ( ४-६१ ): लंख नं० ८० (१७८ ) श्रीर ३१६ (१८१) में भी इस दान का उल्लेख है। लेख नं० ४० (६४) में उल्लेख है कि हुल्ल ने अपने गुरु महामण्डलाचार्य देवकीर्ति पण्डितदेव की निपदा निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने उनके शिष्य लक्खनन्दि, माधव धीर त्रिभुवनदेव द्वारा कराई। लंख नै० १३७ (३४६) में हुझ की भार्या पद्मावती के गुणों का वर्णन है। इस लेख में भी हुल के नयकीर्ति के पुत्र भानुकीर्ति की सवग्रेर प्राम का दान करने का उल्लेख है।

नारसिंह प्रथम और उनको रानी एचलदेवी के बल्लालदेव द्वितीय हुए। लेख नं० १२४ (३२७) १३० (३३३) और ४-६१ में इनकं वश व उपाधियों भ्रादि का वर्णन है।

वे सनिवार सिद्धि, गिरिदुर्गमञ्ज व कुम्मट धौर एरम्बरने के विजेता भी कहे गये हैं। उनकी उच्छड़ि की विजय का बड़ा वीरतापर्क वर्णन दिया गया है। स्नेख नं० ४-६१ ( शक १०६५) इस राज्य का सबसे प्रथम लेख है। इसमें इन नरेश और उनके दण्डाधिप हुल्ल का परिचय है। नरेश ने चत्रिंशति तीर्थंकर की पूजन के हेतु मारुह स्निमाम का दान दिया व हल्ल के अनुरोध से बेक प्राम के दान का समर्थन किया। यह दान नयकीर्ति के शिष्य भानकीर्ति की दिया गया। लेख नं० ६० (२४०) में गङ्गराज की कीर्ति का वर्गन, व गुग्राचन्द्र के पुत्र नयकी तिं का. नारसिंह प्रथम की बेल्गोल की वन्द्रना का तथा बल्लाल द्वारा नारसिंह के दान के समर्थन का उल्लेख पाया जाता है। लेख के श्रन्तिस भाग में कथन है कि नयकीर्ति के शिष्य श्रध्यातिम बालचन्द्र ने एक वड़ा जिन मंदिर, एक बृहत शासन, अनेक निषदायें व बहुत से तालाब श्रादि धपने गुरु की स्मृति मे निर्माण कराये । लेख नं० १२४ (३२७) (शक ११०३) में नरेश के मन्त्री चन्द्रमीलि की भार्या ग्राचियक द्वारा बेल्गाल में पार्श्वनाथ बस्ति निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। यह बस्ति श्रव श्रकन बस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। चन्द्रमीलि शम्भूदेव धीर अकब्बे के पुत्र थे। वे शिवधर्मी ब्राह्मण ये ध्रीर न्याय, साहित्य. भरत शास्त्र झादि विद्यात्री में प्रवीग थे। उनकी मार्या झाचि-यक व आचलदेवी जिनभक्ता थी। ( आचलदेवी की वंशावली

के लिये देखा लेख नं० १६२४ )। उनके गुरु नयकीर्ति श्रीर बालचन्द्र थे। लेख में कहा गया है कि चन्द्रमौलि की प्रार्थना पर बल्लालदेव ने आचलदेवी द्वारा निर्मापित मंदिर के हेत बम्भेयन हिल्लाम का दान दिया। लंख में श्रीर भी दानी का उल्लोख है। उक्त दान का उल्लेख उसी प्राप्त के लेख नं० ४६४ ( शक ११०४ ) तथा लेख नं० १०७ ( २५६ ) और प्रन्ह (३३१) में भी है। लेख नं० १३० (३३५) में विनयाद्वित्य से लगाकर होटसल नरेशों के परिचय के पश्चात महासण्डलाचार्य नयकीर्तिकी कीर्तिका वर्धन है श्रीर फिर नरेश के 'पर्माखामी' नागहेव का परिचय है। इंखा लेख नं० १३०)। नागदेव के अपने गुरु नयकीर्ति की निषदा बनवाने का उल्लेख लेख नं० ४२ (६६) में भी है। नागदेव के कुछ धीर सत्कृत्यों श्रीर कुछ भाचार्यों का परिचय लेख नं । १२२ (३२६) और ४-६० (४०७) में पाया जाता है। लेख ने० ४७१ (३८०) में वसधैकवान्यव रंचिमय्य के जिननाथपुर में शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा कराने व शुभचन्द्र श्रैविद्य को शिष्य सागरनन्दि को उस मंदिर को आचार्य नियुक्त करने का उल्लेख है। यद्यपि इस लेख मे किसी नरेश का उल्लेख नहीं है तथापि अन्य शिलालेखों से ज्ञात होता है कि रेचिमय्य इन्हीं बल्लालुदेव को सेनापति थे। बल्लालुदेव को पास ग्राने से प्रथम वे कलचुरि नरेशों के मन्त्री थे। ( मै० ग्रा० रि० १६०६, पृ०२१; ए० क०५, श्रासिकोरे ७७, ए० क०७,

शिकारपुर १८७) लेख नं० ४८५ में बल्लाल देव के समय में अपने गुरु श्रीपाल योगीन्द्र के स्वर्गवास होने पर वादिराज देव के परवादिमल जिनालय निर्माण कराने व मूमिदान देने का उल्लेख है।

इस राज्य का अन्तिम लेख नं० १२८ (३३३) (शक ११२८) का है जिसमें वीर बझाल देव के कुमार सोमेश्वरदेव श्रीर उनके मंत्री रामदेव नायक का उल्लेख है। इतिहास में कहीं अन्यत्र बल्लाल देव के सीमेश्वर नामक पुत्र का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। कुछ विद्वानी का अनुमान है कि सम्भवत: नरेश का कोई प्रतिनिधि ही यहाँ विनय से अपने की नरेश का पुत्र कहता है। (लेख के सारांश के लिये देखों नं० १२८)।

बल्लाल द्वितीय के पुत्र नारिस हितीय के समय का एक ही लेख इस संप्रह में आया है। लेख नं० ८१ (१८६) में कहा गया है कि पृथ्वीवल्लम महाराजाधिराज परमेश्वर नारिस ह के राज्य में पदुमसेहि के पुत्र व आध्यातिम बालचन्द्र के शिष्य गीम्मटसेहि ने गीम्मटेश्वर की पूजा के लिये बारह गयाण का दान दिया।

नरसिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी सामेश्वर के समय का लेख नं ० ४-६- (शक ११७०) है। इसमे सामेश्वर की विजय त्र कीर्ति का परिचय उनकी उपाधियों में पाया जाता है। तेख में कहा गया है कि सोमेश्वर के सेनापित 'शान्त' ने शान्तिनाथ मन्दिर का जीर्योद्धार कराया । लेख में माघनन्दि प्राचार्यों की परम्परा भी दी है।

लेख नं० स्६ (२४६) (शक ११६६) में वीर नारसिंह तृतीय (सोमेश्वर के पुत्र व नारसिंह द्वितीय के प्रपीत्र) का उल्लेख हैं। लेख नं० १२६ (३३४) (शक १२०५) भी सम्भवतः इसी राजा कं समय का है। इस लेख में होटसल वंश की स्तुति है, धीर कहा गया है कि उस समय के नरेश के गुरु मेघनन्दि थे। ये ही सम्भवतः शास्त्रसार के कर्ता थे जिसका उल्लेख लेख के प्रथम पद्य में ही हैं। (सारांश कं लिये देखें। लेख नं० स्६)।

लेख नं० १०५ (२५४) (शक १३८०) के ४६ वें पद्म में व लेख नं० १०८ (२५८) (शक १३५५) के २६ वें पद्म में व लेख नं० १०८ (२५८) (शक १३५५) के २६ वें पद्म में व लेख है कि बल्लाल नरेश की एक घेर व्याधि से चाहदत्त गुरु ने रचा की थी। यह नरेश इस वंश के बल्लाल प्रथम, विष्णुवद्ध न कं ज्येष्ठ श्राता हैं जिन्होंने बहुत श्रम्पकाल राज्य किया था। 'भुजबिल शतक' में कहा गया है कि इस नरेश को पूर्वजन्म के संस्कार से भारी प्रेत बाधा थी जिसे चारकीति ने दूर की। इसी से इन ध्याचार्य को 'बल्लालजीव-रच्चक' की उपाधि प्राप्त हुई।

#### विजयनगर

जब सन् १३२७ ईस्वी में मुहम्मइ तुगलक ने होटसल राज्य का पूर्ण रूप से सत्यानाश कर डाला और होटसल राज्य को श्रपने साम्राज्य में मिला लिया तब इचिए के धन्य राज्य सचेत हए। वे सब हो बीर योधाओं के नायकत्व में एकत्र हए। इन बीर योधाओं, जिनके व'श आदि का विशेष कुछ पता नहीं चलता, ने थोड़े ही वर्षों में एक राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी उन्होंने विजयनगर बनाई । उक्त होनों वीरों के नाम क्रमशः हरीहर श्रीर वृक्क थे श्रीर वे दोनों भ्राता थे। इन्होने मुसलमानी के बढते प्रवाह की राक दिया । इसी समय दिच्या में मुसलमानों ने बहुमनी राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी गुजुबर्गा थो । अब दिल्ला में ये दोनों राज्य ही मुख्य रहे और दोनों धापस में लगातार भगड़ते रहे। सन् १४८१ के लगभग बहमनी राज्य बरार. विदर, अहमदनगर, गोलकुण्डा और बीजापुर इन पांच भागों में बट गया। विजयनगर नरेशों का भगड़ा बीजापुर के आदिल शाहों से चलता रहा। इनमें अधिकतः विजयनगर विजयी रहता था क्योंकि उक्त पाँचों मुसलमानी राज्यों में द्वेष था। श्रन्त में मुसलमानी राजाओं ने श्रपनी भून पहचान ली। सन् १५६५ में एक होकर तालीकोटा के मैदान परइकट्टे हुए श्रीर यहाँ दिशा भारत में हिन्दू साम्राज्यका निपटारा सदैव के लिये हो गया। विजयनगर नरेश रामराय कैंद्र कर लिये

गये थ्रीर मार हाले गये थीर उनकी सुन्दर राजधानी विजय-नगर विध्व'स कर दी गई। यह संचिप्त में विजयनगर राज्य का इतिहास है।

ग्रव संप्रहीत लेखों में इस राज्य के जो उल्लेख आये हैं उन्हें देखिये।

इस राजव'श के सम्बन्ध का सबसे प्रथम श्रीर सबसे महत्व का लेख नं० १३६ (३४४) (शक १२-६०) का है जिसमें बकराय प्रथम द्वारा जैन और वैष्णव सम्प्रदायों के बीच शास्ति ग्रीर संधिक्षापित कियं जाने का वर्शन है। वैध्यावें ने जैनियां के द्यधिकारी में कुछ हस्तचेप किया था। इसके क्रिये जैनियों है नरेश से पार्थना की। नरेश ने जैनियों का ष्टाय वैष्णावों के ष्टाय पर ग्लकर कहा कि धार्मिकता से जैनियां श्रीर वैष्य वों में कोई भेट नहीं है। जैनियां का पूर्वतत ही पञ्च-महावाद्य धीर कलश का अधिकार है । जैन दर्शन की हानि व बृद्धि को वैध्यावों का अपनी ही हानि व बृद्धि समभता चाहिए। श्री वैष्णवों का इस विषय के शासन समस्त बस्तियों में लगा देना चाहिए। जब तक सर्थ और चन्द्र हैं तब तक वैष्णव जैन धर्म की रचा करे'गे। इसके अतिरिक्त लेख में कहा गया है कि प्रत्येक जैन गृह से कुछ द्रव्य प्रति वर्ष एकत्रित किया जायगा जिससे बेल्गाल के देर की रचा के लिये बीस रचक रक्खे जावें गे व शेष द्रव्य संदिशें के जीर्योद्धारादि में खर्च किया जावेगा। जो इस शासन का उल्लंघन करंगा

वह राज्य का, संघ का व समुदाय का द्रोही ठहरेगा। इस सम्बन्ध में कदम्बहिल की शान्तीश्वर बस्ती का स्तम्भ लेख भी महत्व पूर्ण है। इस लेख में शैवों द्वारा जैनियों के श्रिष्ठ-कारों की रचा का उन्नेख है। उसमें कहा गया है कि यमादि याग गुणों के धारक, गुरु श्रीर देवों के भक्त, कलिकाल की कालिमा के प्रचालक, लाकुलिश्वर सिद्धान्त के श्रनुयायी, पञ्चदीचा कियायों के विधायक सात करोड़ श्रीरुद्रों ने एक-त्रित होकर मूलसंघ, देशीगण, पुस्तक गच्छ के कदम्बहिल के जिनालय की 'एकोटि जिनालय' की उपाधि तथा पञ्चमहावाय का श्रिष्ठकार प्रदान किया। जो कोई इसमें 'ऐसा नहीं होना चाहिए' कहेगा वह शिव का द्रोही ठहरेगा। यह लेख लगभग शक सं० ११२२ का है।

लंख नं० १२६ (३२६) में हरिहर द्वितीय की मृत्यु का उल्लेख है जो तारण संवत्सर (शक १३६८) भाइपद कृष्णा दशमी सोमवार को हुई। श्रन्य एक लंख (ए० क०८, तीर्थहिल्ल १२८) से भी इसी बात का समर्थन होता है। लेख नं० ४२८ (३३७) से विदित होता है कि देवराय महाराय की रानी व पण्डिताचार्य की शिष्या भीमादेवी ने मङ्गायी बस्ति में शान्तिनाथ भगवात्र की प्रतिष्ठा कराई। यह राजा सम्भवतः देवराय प्रथम है। शिलालेख से यह नई बात विदित होती है कि इस राजा की रानी जैनधर्मावलम्बिनी थी। यह लेख लगभग शक सं० १३३२ का है। लेख

नं० ८२ (२५३) (शक १३४४) में हरिहर द्वितीय के सेना-पति इरुगप का परिचय है और कहा गया है कि उन्होंने बेल्गोल, एक वनकुष्त और एक तालाब का दान गोम्मटेश्वर के हितु कर दिया। लेख में इरुगप की वंशावली इस प्रकार पाई जाती है—



लेख में पण्डितार्थ श्रीर श्रुतमुनि की प्रशंसा के पश्चात् कहा गया है कि श्रुतमुनि के समच उक्त दान दिया गया था। यह लेख शक सं० १३४४ का है जिससे विदित होता है कि इरुगप देवराय द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे। इरुगप संस्कृत के भच्छे विद्वान् थे। उन्होंने 'नानार्थरत्नमाला' नामक पद्यात्मक कोष की रचना की थी। उनके तीन श्रीर लेख मिले हैं (ए० इ० ७, ११५; स० इ० इ० १—१५६) जिनमें से दे। शक सं० १३०४ श्रीर १३०६ के हैं जिनमें पण्डितार्य की प्रशंसा है व तीसरा शक सं० १३०७ का है श्रीर उसमें कथन है कि इहगप ने विजयनगर में कुंथजिनालय निर्माख कराया। लेख नं० १२५ (३२८) धीर १२७ (३३०) में देवराय द्वितीय की चय संवत्सर (शक १३६८) में मृत्यु का उल्लेख है।

# मैमूर राजवंश

लेख नं ० ८४ (२५०) शक सं ० १५५६ का है। इसमें
मैस्र नरेश चामराज ग्रेडियर द्वारा बेल्गाल के मंदिरों की
जमीन के, जो बहुत दिनों से रहन थी, मुक्त कराये जाने का
उन्नेख है। नरेश ने जिन लंगों को इस अवसर पर बुलवाया
था उनमें भुजविल चरित के कर्ता पश्चबाय कि के पुत्र बोम्यप्प
व कि बोमण्या भी थे। इसी विषय का कुछ और विशेष
विवर्ष लेख नं ० १४० (३५२) (शक १५५६) में पाया
जाता है। इस लेख में राजा की ग्रेगर से मंदिर की मूमि
रहन करने व कराने का निषेध किया गया है। यथि लेखें।
में इस बात का उल्लेख नहीं है तथापि यह प्रायः निश्चय ही है
कि उक्त विषय के निर्मय के लिये नरेश बेल्गाल अवश्य गये
होगे। चिदानन्द कि के मुनिवंशाभ्युद्दय में नरेश की
बेल्गाल की यात्रा का इस प्रकार वर्णन है। 'मैस्र नरेश
चामराज बेल्गाल में ग्राये श्रीर गर्भगृह में से गोम्मटेश्वर के
दर्शन किये। फिर उन्होंने द्वारे पर श्राकर दोनों बाजुशों के

शिलालेख पढ़वाये। उन्होंने यह ज्ञात किया कि किस प्रकार चामुण्डराय बेल्गाल भायं थे श्रीर अपने गुरु नेमिचन्द्र की प्रेरणा से उन्होंने गोम्मटेश्वर की एक लाख खयानवे हजार 'वरह' की भ्राय के प्रामां का दान दिया था। इसके पश्चात् नरंश सिद्धर बस्ति में गये श्रीर वहाँ के लेखे! से जैनाचार्यों की वंशावली, उनके महत्व व उनके कार्यों का परिचय प्राप्त किया। फिर उन्होंने यह पूछा कि अब गुरु कहा गये। बन्मण कवि, जो मन्दिर के अध्यक्तों में से थे, ने उत्तर दिया कि जगहेव के तेलुगु सामन्त के त्रास के कारण गाम्मटेश्वर की पूजा बन्द कर दी गई है और गुरु चारुकी ति उस स्थान की छोड़ भैरव-राज की रचा में भन्नातकीपुर (गंतमोष्पे ) में रहते हैं। इस पर नरेश ने गुरु की बुला लेने के लिये कहा धीर नया दान देने का वचन दिया। किर उन्होंने भण्डारि बस्ति के दर्शन किये और चन्द्रगिरिकं सब मंदिरों के दर्शन कर वे सेरिङ्गा-पट्टम को लीट गयं। पदुमण सेट्टि श्रीर पदुमण पण्डित चारू-कीर्ति को लेन के लिये भन्नातकीपुर भेज गये। उनके आने पर वे सत्कार से बेल्गाल पहुँचायं गये श्रीर राजा ने वचना-नुसार दान दिया।" उपराक्त वर्धन में जिस जगदेव का उल्लेख भाया है वह चेन्नपट्टन का सामन्त राजा था। वह शक सं० १५५२ में चामराज द्वारा हराकर राज्यच्युत कर दिया गया।

लेख नं० ४४४ (३६५) में चिकदेवराज ध्रोडेयर द्वारा बेल्गाल में एक कल्यागि (कुण्ड) निर्माण कराये जाने का उन्नेख है। लेख नं० ८३ (२४८) में कृष्णराज झोडेयर के शक सं८ १६४५ में बेल्गोल में आने व गोम्मटेश्वर के हेतु बेल्गोल झादि कई प्रामों के दान का व चिकदेवराजवाले कुण्ड के निकट बनी हुई दानशाला के हेतु कवाले नामक प्राम के दान का उन्नेख है। लेख में कहा गया है कि गोम्मटेश्वर के दर्शन कर नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए और पुलकितगात्र होकर उन्होंने उत्त दान दिये। अनन्तकवि कृत 'गोम्मटेश्वर चित' में भी इस नरेश की बेल्गोल-यात्रा का वर्षान है।

लंख नं > ४३३ (३५३) और ४३४ (३५४) कागज पर लिखी हुई कृष्णराज श्रोडेयर तृतीय की सनदें हैं जो समय-समय पर बेल्गोल के गुरु का दी गई हैं। इनमें की प्रथम सनद नरंश के मंत्री पुण्णेय्य की दी हुई है और उस में कृष्ण-राज श्रोडेयर प्रथम के दान का समर्थन किया गया है। दितीय सनद स्वयं नरंश नं दी है। उसमें बेल्गोल के समस्त मंदिरों के खर्च व जीर्णोद्धार के लिये तीन प्रामी के दान का उन्नेख है। इस लंख में समस्त मंदिरों की संख्या तेतीय दी है—विन्ध्यगिरि पर धाठ, चन्द्रगिरि पर सोलइ, याम में ग्राठ व मलेयूर की पहाड़ी पर एक। इससे पूर्व मठ की उक्त मंदिरों के खर्च व जीर्णोद्धार के लिये राज्य से एक सी। बीस वरह का दान मिलता था। पर यह उक्त कार्य के लिये यथेष्ट नहीं था इसी से राजमहल के

लच्मी पंडित की प्रार्थना पर इसके बदले तीन शामों का उक्त दान दिया गया \*।

कृष्णराज झोडेयर तृतीय के समय का एक श्रीर लेख नं० क्रि (२२३) (शक १७४८) है। इस लेख में उल्लेख है कि चामुण्डराज के एक वंशज, कृष्णराज के प्रधान अङ्गरचक की मृत्यु गोम्भटेश्वर के मस्तकाभिषेक के दिवस हुई। इस पर उनके पुत्र ने गोम्मट स्वामी की प्रतिवर्ष पूजा के हेतु कुछ दान दिया।

वर्तमान महाराजा ऋषाराज श्रोडंयर चतुर्थ का नाम तिथि सहित चन्द्रगिरि के शिखर पर श्रंकित है जो नवम्बर १-६०० ईम्बी में उनके बेल्गाल श्राने का स्मारक है।

#### जदम्ब वंश

अनुमान शक की नवमी शताब्दि के लेख न'० २८२ (४४३) में काञ्चिन देशों के पास एक कदम्ब राजा की आज्ञा से तीन शिलायें लाई जाने का उल्लेख है। यह कदम्ब नंश कैं।न था व शिलायें किस हेतु लाई गई थीं यह विदित करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं।

<sup>ं</sup> लेख नं ०१४१ राइय साहब के संग्रह में छुवा है पर श्रीयुक्त नर-मिंहाचार के नये संस्कारण में वह नहीं छाप। गया । श्रीयुक्त नरसिंहाचार का कथन है कि यह लेख उपर्युक्त दोनों सनदों के ऊपर से तैयार किया गया है श्रीर इसका श्रव मठ में पता नहीं चलता (देखी लेख नं ०१४१ ।)

## नेशलम्ब व पल्लब वंश

लेख नं० १०६ (२८१) में चामुण्डराज द्वारा नेलिम्ब नरेश के हराये जाने का उल्लेख है। सम्भवतः यह नरंश दिलीप का पुत्र निन्न नेलिम्ब था। लेख नं० १२० (३१८) में ध्ररकंरे के वीर पल्लवराय व उसके पुत्र शङ्कर नायक के नाम पाये जाते हैं। शङ्कर नायक का नाम लंख नं० ७३ (१७०) व २४६ (१७१) में भी पाया जाता है। ये लेख लगभग शक सं० ११४० के हैं।

#### चोलवंश

शक की दशवीं शताब्दि के एक अधूरे लेख नं० ४६६ (३७८) में एक चोल पेमीड का गङ्गों के साथ युद्ध का उन्ने ख है। सम्भवतः यह नरेश राजेन्द्र चोल ही था जो गङ्गनरेश भूतराय द्वारा शक सं० ८७१ के लगभग मारा गया था जिसका कि उल्लेख असकूर के लेख में है। लेख नं० ६० (२४०), ३६० (२५१) व ४८६ (३६७) में गङ्गराज द्वारा चोलराज नरसिष्ठ वर्मा व हामोहर की पराजय का उन्नेख है।

### काङ्गालववं श

कोङ्गाल्य नरेशों का राज्य अर्थकल्गुद तालुका के अन्तर्गत कावेरी और हेमवती नदियों के बोच था। इनके लेख शक सं० ६४२ से १०२२ तक के पाये गये हैं। इन्हीं के दक्षिण में चङ्गाल्य राज्य था। इस वंश का सबसे अच्छा परिचय लेख नं० ५०० में राजा की उपाधियों में पाया जाता है। वहाँ इस वंश कं राजा राजेन्द्र पृथ्वी 'समधिगतप व्यमहाशब्द', 'महामण्डलंश्वर', 'ग्रोरंयूरपुरवराधीश्वर', 'चोल कुलोदय। चलग-भस्तिमाली' व 'सूर्यवंशशिखामिणि' कहे गयं हैं। इससे स्पष्ट है कि कोङ्गाल्व नरेश सूर्यवंशी धं ग्रीर चोलवंश से उनकी उत्पत्ति श्री। ग्रेगरेयूर व उरगपूर चोल राज्य की प्राचीन राजधानी श्री। इस वंश के शिलालेखों से अब तक निम्न-लिखित राजाग्री के नाम व समय विदित हुए हैं— सन ईस्वी

#### चङ्गल्यवंश

इस व'श को नरेशों का राज्य पश्चिम मैसूर श्रीर कुर्ग में था। वे श्रपने को यादवव'शो कहते थे। उनका प्राचीन स्थान चङ्गनाडु (आधुनिक हुणसूर तालुका) था। लेख नं०१०३ (२८८)
में कथन है कि इस वंश के एक नरेश कुलोत्तुङ्ग चङ्गास्व
महादेव के मन्त्रों के पुत्र ने गोम्मटेश्वर की उपरी मिलिल का
शक सं० १४२२ में जीगोंद्वार कराया। उक्त नरेश का उल्लेख
एक और लेख में भो पाया गया है (ए. क. ४, हणसुर ६३)

## निङ्गलवं श

निडुगल नरेश सूर्यवंशी ये भीर अपने की करिकाल चंल के वंशक कहते थे। वे अमेरेयूराधीश्वर की उपाधि धारण करते थे। अमेरेयूर (त्रिचनापल्लो के सभीप) चाल राज्य की प्राचीन राजधानी थी। ये नरेश चेल महाराजा भी कहलाते थं। उनकी राजधानी पेक्जेर थी जो अब अनन्तपुर जिले में हेमावती कहलाती है। होटसल नरेश विष्णुवर्द्धन के समय इस वंश का एक इस्क्लोल' नाम का राजा राज्य करता था। लेख नं० ४२ (६६) में उसके नयकीति सिद्धान्तदेव के शिष्य होने व लेख नं० १३८ (३४६) में उसके विष्णुवर्द्धन द्वारा हराये जाने का उन्नेख है।

उपर्युक्त राजकुलों के अतिरिक्त कुछ लेखां में और भी फुटकर राजाओं व राजवंशों का उल्लेख हैं। लेख नं० १५२ (११) में अरिष्टनेमि गुरुके समाधिमरण के समय दिण्डि-कराज उपस्थित थे। दिण्डिक का उल्लेख एक और लेख (सा. इ. इ. २-३८१) में भी आया है पर वह लेख लगभग सन् ८०० का है श्रीर प्रस्तुत लंख उससे कोई दे। सी वर्ष प्राचीन प्रतुमान किया जाता है। लेख नं०१४ (३४) की नागसेन प्रशस्ति में नागनायक नाम के एक सामन्त राजा का उन्त्रोख है। लेख नं० ५५ (६ र ) में कहा गया है कि प्रभाचन्द्र **धाराधीश भाज** द्वारा व यश:कीर्ति सिंहलनरेश द्वारा सम्मानित हुए थे। लेख नंद ५४ (६७) में कथन है कि अकलङ्क देव ने हिमशीतल नरेश की सभा में बौद्धों की परास्त किया था व चतुर्मुखदेव ने पाण्ड्यनरेश द्वारा स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी। लंख नं० ३७ (१४५) में गरुड़केसिराज व नं० २-६६ (४५७) में बालादित्य, वत्सनरेश, का उल्लेख हैं। लेख नं० ४० (६४) में सामन्त केदार नाकरस कामदेव व निम्बदेव माधनन्दि कं, व दण्डनायक मरियाग्रं श्रीर भटत व वृचिमय्य श्रीर कोरय्य गण्डविमुक्तदेव के शिष्य कहं गये हैं। निम्ब के माधनन्दि के शिष्य होने का समाचार तेरदाल के एक लंख (इ. ए. १४, १४) में भी पाया जाता है। शुभचन्द्र के शिष्य एदानन्दि नं अपनी 'एकत्वसतित' में उन्हें सामन्तवृडामिय कहा है 👝 नं २ ४७७ (३८७) में सिंग्यपनायक व नं० ४१ (६५) में बेल करे के राजा गुम्मट का उल्लंख है। गुम्मट ने शुभचन्द्र देव भी निषद्या बनवाई थी। लेख नं० १०५ (२५४) में हरि-यण श्रीर माणिकदेव नामक दो सामन्त राजाश्री के पण्डितार्थ के शिष्य होने का उल्लेख है।

# लेखों का मूल प्रयोजन

प्रस्तुत लेखों का मूल प्रयोजन धार्मिक है। इस सङ्ग्रह में लगभग एक सौ लेख मुनियों, आर्जिकायों, श्रावक धौर श्राविकायों के समाधिमरण के स्मारक हैं; लगभग एक सौ मन्दिर-निर्माण, मूर्तिप्रतिष्ठा दानशाला, वाचनालय, मन्दिरों के दरवाजे, परकोटे, सिढिया, रङ्गशालायें, तालाव, कुण्ड, उद्यान, जीणोंद्वार घादि कार्यों के स्मारक हैं, अन्य एक सौ के लगभग मन्दिरों के खर्च, जीणोंद्वार, पूजा, अभिषेक, ब्राहारद्दान आदि के लिये प्राम, भूमि, व रकम के दान के स्मारक हैं, लगभग एक सौ साठ संघों और यात्रियों की तीर्थयात्रा के स्मारक हैं और शेष चालीस ऐसे हैं जो या तो किसी आचार्य, श्रावक, व योधा की स्तुति मात्र हैं. व किसी धान-विशेष का नाम मात्र अकित करते हैं व जिनका प्रयोजन अपूर्ण होने के कारण स्पष्ट विदित नहीं हो सकता।

सल्लेखना—समाधिमरण से सम्बन्ध रखनेवाले सौ लेखों में अधिकांश—अर्थात लगभग साठ—सातवीं आठवीं शताब्दि व उससे पूर्व के हैं और शेष उससे पश्चात के हिससे अनु-मान होता है कि सातवीं आठवीं शताब्दि में सल्लेखना का जितना प्रचार था उतना उससे पश्चात की शताब्दियों में नहीं रहा। समाधिमरण करनेवालों में लगभग सेलह के संख्या स्त्रियों—अर्जिकाओं व शाविकाओं—की भी है। लेखों में कहीं पर इसे सल्लेखना, कहीं समाधि, कहीं संन्यसन, कहीं ब्रत व उपवास व अनशन द्वारा मरण व खर्गारोहण कहा है। अनेक स्थानीं पर सल्लेखना मरण की सूचना केवल मुनियों व आवकों की निषदाओं (स्पारकों) से चलता है।

सन्ने खना क्यों और किस प्रकार की जाती थी इसके सम्बन्ध में प्राचीन जैन प्रन्थों में समाचार मिलते हैं। इस विषय पर समन्तभद्र खामी कृत रह्नकरण्ड श्रावकाचार में इस प्रकार कहा है—

उपसर्गे दुर्भिने जरिस रुजायां च निःप्रतीकारे ।
धर्माय तनुविमोचनमातुः सत्येखनामार्थाः ॥ १ ॥
स्नेहं वैर' सङ्गः परिप्रहं चापद्दाय गुद्धमनाः ।
स्वजनं परिजनमपि च चान्त्वा चमयंत्रियवचर्नः ॥ २ ॥
चालोच्य मर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।
आरोपयेन्मदाव्रतमामग्णस्थायि निश्शेषम् ॥ ३ ॥
शांकं भयमवसादं होदं कालुष्यमगतिमपि हित्वा ।
सत्वे त्साद्दमुद्दार्यं च मनः प्रमाद्द्यं श्रुतंरमृतैः ॥ ४ ॥
आहार्यः पिद्दाप्य क्रमशः क्रिय्यं विवर्धयेत्पानं ।
स्विग्यं च भाषयित्वा खरणानं पृर्येत्क्रमशः ॥ ६ ॥
व्यरपानद्वापनामपि कृत्वा कृत्वेपवासमपि शक्त्या ।
पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयन्तनं ॥ ६ ॥

न्प्रधीत "जब कोई उपसर्ग व दुर्भिच पड़े, व बुढ़ापा व ज्याधि सतावे श्रीर निवाग्ण न की जा सके उस समय धर्म की रचा के हेतु शरीर साग करने की सक्केखना कहते हैं। इसके लिये प्रथम स्नेह व वैर, संग व परिश्रह का त्याग कर मन की युद्ध करे व श्रपने भाई बन्धु व श्रन्य जनों की प्रिय वचनों द्वारा चमा प्रदान करे और उनसे चमा करावे। तत्परचात् निष्कपट मन से श्रपने छत, कारित व श्रनुमोदित पापों की श्रालोचना करे श्रीर फिर यावज्ञीवन के लिये पञ्चमहान्नतों की धारण करे शोक, भय, विपाद, स्नेह, रागद्वेषादि परिणित का त्याग कर शाख-वचनों द्वारा मन की प्रसन्न और उत्साहित करे। तत्परचात् क्रमशः कवनाहार का परित्याग कर दृश्यादि का भोजन करे। फिर दृश्यादि का परित्याग कर कि काहि युद्ध पानी (व गरम जल) का पान करे। फिर क्रमशः इसे भी त्यागकर शक्त्रनुसार उपवास करे श्रीर पञ्चनमस्कार का चिन्तवन करता हुआ यन्त्रविक शरीर का परित्याग करे। यह सल्लेखना मुनियों के लिये ही नहीं श्रावकों की भी उपादेय कही गई है। श्राशाधरजी ने श्रपने धर्मामृत ग्रन्थ में कहा है—

सम्यक्त्वममलममलान्यनुगुग्धशिचावतानि मरगान्ते । सल्लेखना च विधिना पूर्णः सागारधमीऽयम्॥

श्रर्थात् शुद्ध सम्यक्त्व, श्रागुत्रत, गुण्यत्रत श्रीर शिचा-त्रतों का पालन व मरण समय मल्लेखना यह गृहस्थों का सम्पूर्ण धर्म हैं। कुछ शिलालेखों में जिनने दिनों के उपवास के पश्चात् समाधि मरण हुत्रा उसकी संख्या भी दी है। लेख नं० ३८ (५६) में तीन दिन, नं० १३ (३३) में इकीस दिन, व नं० ८ (२५); ५३ (१८३) श्रीर ७२ (१६७)

में एक माह का उल्लेख है। सबसे प्राचीन लेख समाधि-सरणा को विषय को ही हैं। लेख नं० १ जो सब लेखों में प्राचीन है, भद्रवाहु के ( व कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रभा-चन्द्र को ) समाधिमरण का उल्लंख करता है। इसका विवे-चन ऊपर कियाजा चुका है। इस लेख की लिपि छठवीं सातवीं राताब्दि की अनुमान की जाती है। इसी प्रकार जैन इतिहास के लिये सबसे महत्वपूर्ण लेख भी इसी विषय के हैं। देवकीर्ति प्रशस्ति नं० २-६-४० (६२-६४) ग्रुभचन्द्र प्रशस्ति नं० ४१ ( ६५ ), मेघचन्द्र प्रशस्ति ४७ ( १२ ). प्रभाचन्द्र पशस्ति ५० (१४०) मल्लिषेश प्रशस्ति । ४ (६७), पण्डि-तार्य प्रशस्ति १०५ (२५४), व श्रुतमुनि ाशस्ति १०८ (२५८) में उक्त ग्राचार्यों के कीर्ति-सहित स्वर्गवास का वर्धन है। लेख नं० १५-६ (२२) में कहा गया है कि कालत्तर के एक मुनि ने कटबप्र पर १०८ वर्ष तक तपश्चरण करके समाधिमरण किया। इन्हीं लेखों में श्राचार्यों की परम्परायें व गया गच्छों के समा-चार पायं जाते हैं. जिनका सविस्तर विवेचन आगं किया जावेगा।

यात्रियों के लेख—जैन धीपदेशिक प्रन्थों में श्रावक-धर्म के अन्तर्गत तीर्थयात्रा का भी विधान है। जिन स्थानों पर जैन तीर्थ करों के कल्याग्यक हुए हैं व जिन स्थानों से मुनियों ने मोच्च प्राप्त किया है व जहाँ अन्य कोई असाधारग्र धार्मिक घटना घटी हो वे सब स्थान 'तीर्थ' कहलाते हैं। गृहस्थों को समय समय पर पुण्य का लाभ करने के हेतु इन स्थानों की

वन्द्रना करनी चाहिए। श्रवणबेल्गाल बहुत काल से एक ऐसा ही स्थान माना जाता रहा है। इस लेख-संप्रह में लगभग १६० लेख तीर्थ-यात्रियों के हैं। इनमें के अधिकांश-लगभग १०७ - दिल्या भारत के यात्रियों के भीर शेष उत्तर भारत-वासियों के हैं। इचिया यात्रियों के लेखों में लगनग ५४ में कंवल यात्रियां के नाम मात्र ग्रंकित हैं. शेप लेखी में यात्रियों की कंत्रल उपाधियाँ व उपाधियों सहित नाम पाये जाते हैं। कुछ लंखों में यह भी म्पष्ट कहा है कि अमुक यात्रो व यात्रियों ने हैव की व तीर्थ की वन्दना की । यात्रियों के जो नाम पाये जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं-श्रीधरन, वीतराशि, चाबुण्डय्य, कविरत्न, श्रकलङ्क पण्डित, श्रलस्कुमार महामुनि, मालव श्रमावर, सहदंव मणि, चन्द्रकीति, नागवर्मी, मारसिङ्गय्य श्रीर मल्लिपंगा। सम्भव है कि इनमें के 'कविरत्न' वही कन्नड भाषा के प्रसिद्ध किव हों जिन्हें चालुक्य नरंश तैल तृतीय ने 'कविचक्रवर्त्ति' की उपाधि सं विभूपित किया या व जिन्होंने शक सं० ६१५ में 'अजितपुराष' की रचना की थी। नाग-वर्म सम्भवतः वही प्रसिद्ध कनाड़ी कवि हो जिन्हें गङ्गनरेश रकसगङ्ग ने श्रपनं दरबार में रक्खा था श्रीर जिन्होंने 'छन्दो-म्ब्रुधि' श्रीर 'काइम्बरी' नामक कार्व्या की रचना की थी। 'चन्द्रकीर्ति' सम्भव है वे ही ग्राचार्य हों जिनका उल्लेख ४३ (११७) में स्राया है। स्राश्चर्य नहीं जो चावुण्डय्य स्रीर मारसिङ्गय्य क्रमशः चामुण्डराज मन्त्री श्रीर मारसिङ नरेश ही

हों। केवल उपाधियों में से कुछ इस प्रकार हैं—समिधगत पश्चमहाशब्द; महामण्डलेश्वर, श्रीराजन चह (राजव्यापारी), श्रीवडवरवण्ट (गरीवों का सेवक), रक्षधीर, इत्यादि। उपाधि-महित नामों के उदाहरण इस प्रकार हैं—श्री ऐचट्य-विरोधि-निष्ठुर, श्रीजिनमार्गनीति-सम्पन्न-सर्पचूडामणि, श्रावत्सराज बालादित्य, श्रीरहनेमि पण्डित परसमयध्वंसक, इत्यादि। जिनके साथ में यह भी कहा गया है कि उन्होंने देव की व तीर्थ की वन्द्रना की, उनमें से कुछ के नाम ये हैं—मिल्लिपेण भट्टारक के शिष्य चरंड्राट्य, श्रावम्भेचन्द्रगीतय्य, नयनन्दि विमुक्तदेव के शिष्य मधुवय्य, नागित के राजा इत्यादि। कुछ शिष्पियों के नाम भी हैं, जैसे—गण्डिवमुक्तिसद्धान्तदेव के शिष्य श्रीधरवाज, विदिश, ववोज, चन्द्रादित श्रीर नागवम्में।

इस प्रकार के शिलालेख यें। ते। निरुपयोगी समभ पड़ते हैं पर इतिहासखोजक के लिये कभी-कभी ये ही बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। कम से कम उनसे यह बात तो सिद्ध होती ही है कि कितने प्राचीन समय से उक्त खान तीर्थ माना जाता रहा है और यति, मुनि, कित, राजा, शिल्पी, आदि कितने प्रकार के यात्रियों ने समय समय पर उस खान की पृजा वन्दना करना अपना धर्म समभा है। इससे उस खान की धार्मिकता, प्राचीनता और प्रसिद्धि का पता चलता है।

उत्तर भारत के यात्रियों के लेखों की संख्या लगभग ५३ है। ये सब मारवाडो-हिन्दी भाषा में हैं। लिपि के अनुसार ये लेख हा भागां में विभक्त कियं जा सकते हैं 🖟 ३६ लेखों की लिपि नागरी है और १७ की महाजनी। नागरी लेखों का समय लगभग शक सं० १४०० से १७६० तक है। इनमें के दो लंख म्याही से लिखे हुए हैं। इन लेखों में के श्रधिकांश यात्री काष्ट्रा संघ के थे जिनमें के कुछ मण्डितटगुरुक के थे। यह गच्छ काष्टा संघ के ही धन्तर्गत है। कुछ यात्रियों के साथ उनकी वचेशवाल जाति व गोनासा श्रीर पीतला गांत्र का उन्लोख है। कुछ लेखों में या त्रयों के निवासस्थान पुरस्थान. माडवागढ व गुडवटीपुर का उल्लेख है। महाजनी लिपि के १७ लेख उस विचित्र लिपि के हैं जिसे मुण्डा भाषा कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मात्राये प्राय: नहीं लगाई जातीं। केवल 'ग्र' श्रीर 'इ' की मात्राश्रों से ही श्रन्य सब मात्राश्रों का भी काम निकाल लिया जाता है। व्यञ्जनों में 'ज' श्रीर 'क', 'ट' श्रीर 'ठ', 'ड' श्रीर 'ख', 'भ' श्रीर 'व' में कोई भेद नहीं रक्खा जात । यह भाषा आगरा, अवध धीर पञ्जाब प्रदेशों के व्यापारी महाजनों मे प्रचलित है। कुछ लेखें। में 'टाकरी' लिपि के अचर भी पाये जाते हैं, जो पञ्जाब के पहाड़ो हिस्सों में प्रचलित हैं। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि उक्त सब प्रदेशों से यात्रो इस तीर्थस्थान की वन्द्रना को आते थे। उक्रियित यात्रियों में अधिकांश अप्र- वास और मरावर्गा जातियों के छ। अप्रवालों के अन्तर्गत ही वे सब अवान्तर मंद्र पाय जाते हैं जिनका उल्लंख लेखों में आया है; यथा—नरश्वनवाला, सहनवाला, गङ्गानिया इत्यादि। अनेक यात्रियों ने अपने को 'पानीपथीय' कहा है जिससे विदित होता है कि वे 'पानीपत' के छे। लेखों में गायल और गर्ग गोत्रों व स्थानपेठ और मांडनगढ़ स्थानों के नाम भी अपये हैं। इन लेखों का समय लगभग शक सं० १६७० से १७१० तक है।

जीर्णोद्धार फ्रोर दान—मन्दिरादिनिर्माण, जीर्णोड़ार श्रीर पूजाभिपंकादि के इंतु दान से सम्बन्ध रखनेवाल लेखों को संख्या लगभग दा सौ है। मन्दिरादिनिर्माण के विषय के लेखों का उन्लेख पहले मन्दिरों खादि के वर्णन में आ चुका है। यहा शेप लेखों में के मुख्य र का कुछ परिचय दिया जाता है। शक सं० ११०० के लगभग के लेख नं० ८८ (२३७), ८८ (२३८) धीर ८२ (२४२) में गोन्मटेश्वर की पूजा के हेतु पुष्पों के लिये दान का उल्लेख है। प्रथम लेख में कहा गया है कि महापमायित विजण्ण के दामाद चिक मदुकण्ण ने महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रभदेव से कुछ भूमि मेल लेकर उसे गोम्मटेश की नित्य पूजा में बीस पुष्पमालाओं के लिये लगा हो। द्विताय लेख में कथन है कि सोमेथ के पुत्र कविसेट्टि ने उक्त देव की पूजार्थ पुष्पों के लिये कुछ भूमि का दान महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रभदेव की दिया। तीसरे

लेख में उल्लेख है कि बेल्गोल के समस्त व्यापारियों ने 'संघ' से कुछ भूमि खरीइ कर उसे मालाकार को गोम्मटेश की पूजा में पुष्प इने के लिये दान कर दी। लेख नं० ६१ (२४१) में कथन है कि बेल्गोल के समस्त व्यापारियों ने गोम्मटेश और पार्श्वदेव की पूजा में पुष्पों के लिये प्रतिवर्ष कुछ चन्दा देने का वचन दिया। लेख नं० ६३ (२४३) के अनुसार चेन्नि सेट्टि के पुत्र व चन्द्रकीर्ति महारक के शिष्य कछ्यय ने कुछ द्रव्य का दान इस हंतु दिया कि कम से कम पुष्पों की छ: मालायें प्रतिदेवस गाम्मटदेव और तीर्थ करों का चढ़ाई जावें। लेख नं० ६४, ६५, ६७ व ३३० (२४४, २४५, २४०, २००) में गोम्मटेश के प्रतिदिन अभिषेक को हेतु दुग्ध के लिये दान का उल्लेख है। इन लेखों में दुग्ध का परिमाण भी दिया गया है। और बंदगोल के व्यापारी इस कार्य के प्रवन्धक नियुक्त किये गये हैं। लेख नं० १०६ (२५५) (शक सं० १३३१) में गोम्मटेश की मध्याह पूजन के हेतु दान का उल्लेख है।

लगभगशक सं०११०० के लंख नं० ८६, ८७, ३६१ (२३५, २३६, २५२) में बस्रविसेट्टि द्वारा स्थापित चतुर्वि शति तीर्थ करों की अष्टविध पुजा के हेतु व्यापारियों के वार्षिक चन्दों का उल्लेख हैं। इसी प्रकार लेख नं० ६६-१०२, १३१, १३५, १३५, ४५७, ४५४ और ४७५ में भिन्न भिन्न सत्पुक्षों द्वारा भिन्न-भिन्न देवों और विन्दरों की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा और पूजा के हेतु भिन्न-भिन्न समय पर नाना प्रकार के दानों का उल्लेख है।

लेख नं० १३५ (३४२) में कहा गया है कि हिरिय-प्रथ्य के शिष्य गुम्मटल ने चन्द्रगिरि पर की चिक्कबिस्त, उत्तरीय टरवाजे पर की तीन बस्तियों और मङ्गायि बस्ति का जीखों द्वार कराया। लेख नं० ३७० (२७०) के अनुसार वंग्रू के वैयग ने एक बड़ा होज और छःपर बनवाया। नं० ४६८ (४००) के अनुसार एक साध्वी खी जिण्यां ने एक मन्दिर को रथ का दान दिया, व नं० ४८३ के अनुमार मदेय नायक ने एक नन्दिस्तम्स बनवाया।

लेखों से तत्कालीन दूध के भाव का अनुमानश्रनंक लंखों में मलकाभिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान
दियं जाने के उल्लंख हैं जिनसे उन समय के दूध के भाव का
कुछ ज्ञान हो सकता है। उदाहरणार्थ, शक सं० ११६७ के
एक लेख नं० ६५ (२४५) में कहा गया है कि हलसूर के
केतिसेट्टि ने गोम्मटदेव के नित्याभिषेक के लिये १ मान दूध के
लिये ३ गदाण का दान दिया। यह दूध उक्त रकम के ब्याज
से जब तक सूर्य श्रीर चन्द्र हैं तब तक लिया जावे।
गवाण दिला भारत का एक प्राचीन सीने का सिक्का है जो
करीब दम श्राना भर होता है, श्रीर मान दिला भारत का
एक माप है जो ठीक दो सेर का होता है। अतएव स्पष्ट है
कि १॥। अर (दो स्राना कम दो तीला) सोने के साल
भर के व्याज से ३६० × ३ × २ = २१६० सेर दूध स्राता था।
शक सं० ११२८ के लेख नं० १२८ (३३३) से ज्ञात होता

है कि उस समय भाठ 'हणां का सालाना एक 'हणां व्याज भ्रा सकता था अर्थात् व्याज की हर सालाना मूल रकम का अष्टमांश थी। इसके अनुसार १॥१०) भर सोने का साल भर का व्याज हा॥ (पौने चार आना) भर सोना हुआ। अतएव स्पष्ट है कि शक की वारहवीं शताब्दी के लगभग अर्थात् भ्राज से छ: मात सौ वर्ष पूर्व दक्तिण भारत में पौने चार श्राना भर सोने का २१६० सेर दूध विकता था। इसे भ्राजकल के चाँदी सोने के भाव के भ्रनुसार इस प्रकार कह सकते हैं कि उक्त समय एक रूपया का लगभग साढ़े ना मन दूध आता था।

इसी पकार लेख नं० रे४ (२४४) में जो नित्यप्रति ३ मान दूध के लिये ४ गद्याम के दान का उल्लेख है उसका हिसाब लगानं से २१६० सेर दूध की कीमत पाच आना भर सोना निकलती है। शक सं० १२०१ के लेख १३१ (३६६) में नित्यप्रति एक 'बल्ल' दूध के लिये पाँच 'गद्याम' के दान का उल्लेख है जिसके अनुसार ३६० 'बल्ल' दूध की कीमत सवा छः आना भर सोना निकलती है। बल्ल सम्भवतः उस समय 'मान' से बड़ा कोई माप रहा है\*।

<sup>ः &#</sup>x27;गत्यास' श्रोर 'मान' का अर्थ मुक्ते श्रीयुक्त पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा विदिन हुआ हैं। उन्होंन श्रवस वेल्गोला से समाचार मँगाकर अपने पहले पत्र में मुक्ते इस प्रकार लिखा था—''गलास = यह साप अनुमान १ तोले के बराबर होता है और एक सुवर्ष नाण्य (?) को

#### आचार्यों की वंशावली

जैन इतिहास की दृष्टि से वे लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें आचार्यों की परम्परायें दो हैं। प्रस्तुत संमह के दस वरह लेखों में ऐसी परम्परायें व पट्टाविलयाँ पाई जाती हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहले हम उन लेखों को लेते हैं जिनमें उन सुगृहीतनाम आचार्यों का क्रमबद्ध उल्लेख आया है जिन्होंने महाबीर स्वामी के परचात् जैन आगम का अध्ययन और प्रचार किया। ऐसे लेख नं० १ और १०५ (२५४) हैं। इनमें उक्त आचार्यों की निम्नलिखित परम्परा पाई जाती है। मिलान के लिये साथ में हरिवंश पुराया की गुर्वावली भी दी जाती है।

भी करते हैं। मान = यह अनुमान एक संर के बराबर होता है। इनका प्रचार प्राचीन काल में था अब नहीं है। इसके पश्चान उनका दूसरा पत्र आया जिसमें निम्निलिखिन वार्ता थी— "गद्याण पुराने समय का सोने का सिका है जो करीब दम आने भर होता है। अब यह नहीं चलता। चार गुञ्जाओं का एक हणा, नो हणाओं का एक बरहा श्रीर दें। चरहा का एक गद्याण। मान ठीक दो सेर का होता है। अब इसकी 'बला' बोलने हैं। खेड़ों में इसका प्रचार है और अनाज मापने के काम में यह आता है। पहले दूध, दही, वी भी इससे मापा जाता था।" जपर के विवेचन में दूसरे पत्र का ही आधार लिया गया है। इसके अनुसार 'मान' और 'बला' एक ही बराबर ठहरते हैं पर जैसा कि जपर कहा गया है, प्राचीन काल का 'बला' सम्भवतः मान से बडा रहा है।

| नं०         | १०५ (२५४) हरिवं                                                                                                   | श पुराव                  | नं० १                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| (হা         | n सं० १३२०) (शक सं                                                                                                | १० ७०५) (मनु             | ० ७ वीं शताब्दी)                                    |
|             | महाबीर मह                                                                                                         | हावीर                    | महावीर                                              |
| ११ गणधर ५ क | १ इन्द्रभूति । गैातम २ श्राप्तभूति ३ वायुभूति ४ श्रकम्पन ५ मौर्थ ६ सुधर्म । सुधर्म ५ पुत्र ६ मैत्रेथ १० श्रम्थवेल | २ सुधर्म                 | १ गौतम<br>२ खोहाचार्य                               |
| तिकविली     | ११ प्रभासक । जम्बू<br>१ विष्णु<br>२ स्रपराजित<br>३ नन्दिमित्र<br>४ गोवर्द्धन<br>५ भद्रबाहु                        | १ विष्णु<br>२ नन्दिमित्र | १ विष्णुदेव<br>२ अपराजित<br>३ गोवर्धन<br>४ भद्रवाहु |
| ,           | N 115                                                                                                             |                          |                                                     |

### श्रवगावंलोल कं स्मारक

|             | १ चित्रिय                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ः विशाख              | ∫१ विशाख               |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|             | २ शोष्टिल                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ प्रांष्टिल         | २ प्रोष्ठिल            |
|             | ३ गङ्गदेव                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ चत्रिय             | ३ कृत्तिकार्य          |
|             | ४ जय                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ जय                 | (चत्रिकार्य)           |
| वि          | ५ सुधर्म                                   | Î                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५ नाग                | श्र जय<br>भू नाम (नाग) |
| ११ दशपूर्वी | ६ विजय                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ मिद्धार्थ          | ५ नाम (नाग)            |
| 2           | ७ विशाख                                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>७ घृतिषं</b> ग्र  | ६ सिद्धार्थ            |
|             | ८ बुद्धिल                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८ विजय               | ७ घृतिपं <b>ग</b>      |
|             | € धृतियं <b>ग</b>                          | A STATE OF THE STA | <b>+</b> बुद्धिल     | = बुद्धिल माहि         |
| Ì           | १० नागसेन                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १० गङ्गदेव           | ·                      |
|             | ११ सिद्धार्थ                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११ धर्मसंन           |                        |
| ,           | १ नजत्र                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १ नच्च               |                        |
| Tip-        | २ पाण्डु                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ यश:पाल             |                        |
| 1           | ३ जयपाल                                    | <u>t</u><br>}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३ पाण्डु             |                        |
| ५ एकाइशाङ्ग | ४ कंसाचार्य                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४ घ्रुवसेन           |                        |
| ≫           | ६ द्रुमसेन (धृति-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५ कंसाचार्य          |                        |
|             | संन )                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |
| · Inc.      | १ लोह                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ सुभद्र             |                        |
| भारा        | २ सुमद्र                                   | ,, , ,,,,,, - , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २ यशोभद्र            |                        |
| <b>117</b>  | ३ जयसद्र                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ यशाबाहु            |                        |
| ∞ ;         | १ लोह<br>२ सुमद्र<br>३ जयभद्र<br>४ यशोबाहु | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४ जे <b>ाइ।चार्य</b> |                        |

यह प्रद्वधारी घाचायों की पृहावली है। नामों कं क्रम में जो हंर फेर पाये जाते हैं. उसका कारण यह है कि लेख नं०१०५ हरिवंश पुराग्य से भिन्न छन्हों में लिखा गया है। कवि को श्रपने क्रन्ट में नामों का समावेश करने के लिये उनकी इधर उधर रखना पड़ा है : इसी कारण कहीं कहीं नामों में भी हैर फोर पाये जाते हैं : लेख में यश:पाल के लियं जयपाल, धर्मसंन के लिए सुधर्म, श्रीर यशोभद्र की जगह जयभद्र नाम श्रायं हैं। ध्रव-सेन की जगह जो लंख में दूमसे पाया जाता है, यह सम्भवत: मूल लेख कं पहने में भूल हुई है। लेख नं० १ में जो अधूरी परम्परा पाई जाती है उसका कारण यह ज्ञात होता है कि वहाँ लेखक का श्रभिप्रत्य पूरी पट्टाविल देने का नहीं था। उन्होंने कुछ नाम देकर श्रादि लगाकर उस सुप्रसिद्ध परम्परा का उछारेव मात्र किया है। इसी से अनुकंवलियों के बीच एक नाम छूट भी गया है। उक्त लेखों मे यद्यपि इन आचार्थीं का समय नहीं बतलाया गया, तथापि इन्द्रनन्दि-कृत श्रुतावतार सं जाना जाता ई कि महाबीर खामी के पश्चान तीन केवली ६२ वर्ष में, पाच श्रुत केवला १०० वर्ष में, ग्यारह दशपूर्वी ६८३ वर्ष में, पाच एकादशाङ्गा २२० वर्ष से ग्रीर चार एकाई। ११८ वर्ष में हुए हैं। इस प्रकार महार्वार स्वामी की मृत्यु कं पश्चात् लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष व्यतीत हुए थे।

बहुत से लेखों में आगं के श्राचार्यों की पग्म्परा कुन्द-कुन्दाचार्य से ली गई है। दुर्भाग्यतः किसी भी लेख में उपर्युक्त श्रुतज्ञानियों भीर कुन्दकुन्दाचार्य के बीच की पूरी गुरुपरम्परा नहीं पाई जाती केवल उपयुक्ति लेख नं० १०५ में ही इस बीच के श्राचार्यों के कुछ नाम पाये जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

१ कुम्भ ७ सर्वज्ञ
 २ विनीत या अविनीत ८ सर्वगुप्त
 ३ इलधर ६ महिधर
 ४ वसुदेव १० धनपाल
 ५ अचल ११ महावीर
 ६ मेरुधीर १२ वीरट्ट इत्यादि

निन्द संघ की पदावली में कुन्दकुन्दाचार्य की गुरुपरम्परा इस प्रकार पाई जाती है:—

भद्रबाहु
|
गुप्तिगुप्त
|
माधनन्दि
|
जिनचन्द्र
|
कुन्दकुन्द

इन्द्रनिन्दकृत श्रुतावतार के अनुसार कुन्दकुन्द उन झाचार्यों में हुए हैं जिन्होंने अंगज्ञान के लोप होने के पश्चात् आगम को पुस्तकारुढ़ किया।

कुन्दकुन्दाचार्य जैन इतिहास, विशेषतः दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के इतिहास. में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। वे प्राचीन श्रीर नवीन सम्प्रदाय के बीच की एक कड़ी हैं। उनसे पहले जो भद्रबाहु भादि श्रुतक्षानी हो गये हैं उनके नाममात्र के सिवाय उनके कोई मंथ भादि हमें भव तक प्राप्त नहीं हुए हैं। क्रन्दकुन्दाचार्य से कुछ प्रथम ही जिन पुष्पदन्त, भूतविल ग्राहि ग्राचार्यों ने भागम को पुस्तकारूढ़ किया उनके भी प्रन्थों का प्रव कुछ पता नहीं चलता . पर क्रन्दकन्दाचार्य के अनेक प्रन्थ हमें प्राप्त हैं : आगं के प्राय: सभी आवायों ने इनका स्मरण किया है धौर धपने को कुन्दकुन्दान्वय के कह-कर प्रसिद्ध किया है। लेखों में दिगम्बर सम्प्रदाय का एक धीर विशेष नाम मूल संघ पाया जाता है। यह नाम सम्भ-वत: सबसे प्रथम दिगम्बर संघ का श्वेताम्बर संघ से पृथक निर्देश करने के लिये दिया गया: अनुमान शक संवत् १०२२ के शिलालेख नं० ५५ में अन्द्रकृत्द की ही मल संघ के भ्रादि गणी कहा है यथा--

श्रीमते वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । श्रीकोण्डकन्दनामाभूनमूलसंघाशणीर्गणी ॥

पर शिलालेख नं० ४२, ४३, ४७ श्रीर ५० (क्रमशः शकसं० १० रू. १०४५, १०३७ श्रीर १०६० ) में गौतमादि सुनीश्वरों का स्मरण कर कहा गया है कि उन्हीं की सन्तान के नन्दि गण में पद्मनन्दि श्रपर नाम कुन्दकुन्दाचार्य हुए। लेख नं० ५४ (शक १०५०), ४० (शक १०८५) और १०८ (शक १३५५) में गैतिम स्वामी कं उल्लेख के प्रधात उन्हीं की सन्तित में भद्रवाह भीर फिर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके ही भन्वय में कुन्द-कुन्द मुनि हुए। इन लेखों में इस स्थल पर संघ गणादि का नाम निर्देश नहीं किया गया।

लेख नं ० ४१ में बिना किसी पूर्व सम्बन्ध के यह ध्राचार्य-परम्परा भी हो है—



लेख नं ० ४७, ४२, ४० और ४२ में निन्दिगमा कुन्दकुन्दान्वय की परम्परा इस प्रकार पाई जाती है। शक सं० २०८५ के लेख नं० ४० में निम्न प्रकार ग्राचार्य-परम्परा पाई जाती है —

> गातमादि ( उनकी सन्तान में ) भद्रबाह् चन्द्र गुप्त ( उनके अन्वय में ) पद्मनिन्द् ( कुन्द्कुन्द ) ( उनके अन्वय में ) उमास्वाति (गृद्धपिञ्छ ) बलाकपि •छ ( उनकी परम्परा में ) समन्तभक्र ( उनके पश्चात् ) देवनन्दि (जिनेन्द्रबुद्धि व पूज्यपाद ) ( उनके पश्चात् ) श्रकलङ्क

(उनकी सन्तित में मूल संघ में निन्दगण का जो देशीगण प्रभेद हुआ उसमें गोल्लदेशाधिप हुए।)

#### अवस्रवेल्गोल के स्मारक

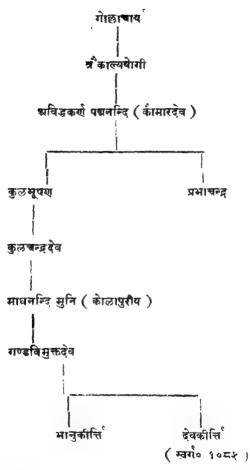

प्रतुमान शक सं० १०२२ के लेख नं० ५५ की धाचार्य परम्परा इस प्रकार है—

## सूल संघ, देशीगण, वक्रगच्छ



मूल पद्यात्मक लेख के पश्चात् बाचार्यों के नामें। की गद्य में पुनरावृत्ति है। इस नामावली में ऊपर के भाग से कुछ विशेषतायें पाई जाती हैं। मूलसंघ देशीगण, वकगच्छ कुन्दकुन्दान्वय में यहाँ देवेन्द्र सिद्धान्तदेव से प्रथम बहुदेव का नामोर्ल्लल है। देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के पश्चात् चतुर्भुखदेव का द्वितीय नाम वृषमन्द्याचार्य दिया है। चतुर्भुखदेव के शिष्यों में महेन्द्रचन्द्र पण्डितदेव का नाम अधिक है। माधनन्दि के शिष्यों में त्रिरत्ननन्दि का नाम अधिक है। यशःकीत्ति और वासवचन्द्र गोपनन्दि के शिष्यों में गिनाये गये हैं। इनमें चन्द्रनन्दि का नाम अधिक है। लेख नं० १०५ ( शक १३२०) की कुन्दकुन्दाचार्य तक की परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं। कुन्दकुन्दाचार्य से धागे इस लेख की गुरु-परम्परा इस प्रकार है---

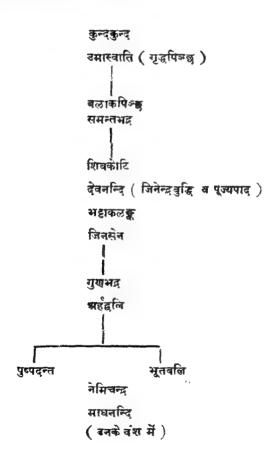

स्रोध नं • १०८ की परम्परा आहि से अकलङ्कदेव तक लंख नं ० ४० के समान ही है। अकलङ्कदेव के पश्चात् संघ-भेद हुआ जिसकी इंगुलंश विस्त की कुछ परम्परा इस प्रकार ही है।

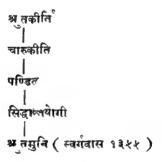

शक संवत् १२ स्थ्र के लेख नं० १११ में मूलसंघ बलात्कार गण की कुछ परम्परा निम्न प्रकार पाई जाती है। लेख बहुत घिसा हुआ हे। न के कारण परम्परा के ऊपर और नीचे के कुछ नाम स्पष्ट नहीं पढ़े गये।

#### मूल संघ-वलात्कार गण

.....कीर्त्त (वनवासि के )
|
देवेन्द्र विशालकीर्त्त |
शुभकीर्त्तिदेव भट्टारक
|
धर्मभूपगढ़ेव |
श्रमरकीर्त्ति-ग्राचार्य |
धर्मभूपगढ़ेव (की निपद्या बनवाई गई शक

शक सं • १०४७ के लंख नं० ४ ६३ में नन्दि संघ, द्रमिण-गण धरुङ्गलान्वय की निम्न प्रकार परम्परा है। इस लेख में भाचार्यों का गुरु-शिष्य-सम्बन्ध नहीं बतलाया गया केवल एक के पश्चात् दूसरे हुए ऐसा कहा गया है।

## नन्दि संघ, द्रमिणगण, अहङ्गलान्वय

महावीर स्वामी | गातम गग्धार .....समन्तभद्रवती एक सन्धिसुमित-महारक
श्रकलकुदेव वादीमिसिंह
वक्षश्रीवाचार्य
श्रीनन्द्याचार्य
श्रीनन्द्याचारय
श्रीपाल भहारक
कनकसेन वादिराजदेव
श्रीविजयशान्तिदेव
पुष्पसेन सिद्धान्तदेव
वादिराज
शान्तिपेण देव
कुमारसेन सेद्धान्तिक
मिल्लिपेण मलधारि

विष्णुवर्द्धन नरेश ने शल्य ग्राम का दान दिया।)

लगभग शक सं० १०६६ के लेख नं० ११३ में उल्लेख है कि देसी गण पुस्तक गच्छ कुन्दकुन्दान्वय के निम्नोखिखित श्रान्त्रांगों ने मिलकर पश्चकल्याणोत्सव मनाया—

त्रिभुवनराजगुरु भानुचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, सोमचन्द्र सि० च०. चतुर्मुख भट्टारकदेव, सिंहनन्दि भट्टाचार्य, शान्ति भट्टारक, शान्तिकीर्ति, कनकचन्द्र मलधारिदेव धीर नेमिचन्द्र मलधारिदेव। शक सं० १०५० का लेख न० ५४ आचारों की नामा-वली में झीर आचारों के सम्बन्ध की बहुत सी वार्ता देने में सब लेखों में विशेष महत्वपूर्ण है। किन्तु दुर्भाग्यवश इस लेख मे आचारों का पूर्वापर सम्बन्ध व गुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्पष्टतः नहीं बतलाया गया। इससे इस लेख का एंतिहासिक महत्व उतना नहीं रहता जितना अन्यथा रहता। इस लेख के आचारों की नामावली का कम लेख में इस प्रकार है—

वर्डमानजिन
गीतमगण्धर
भद्रषाहु
चन्द्रगुप्त
कुन्दकुन्द
समन्तभद्र—वाद में 'धूर्जटि' की जिह्ना के भी स्थगित करनेवाले ।
सिंहनन्दि
वक्षप्रीव—छः सास तक 'अध' शब्द का अर्ध करनेवाले ।
वजनिद् ( नवस्तीत्र के कर्ता )
पात्रदेसरि गुरु ( त्रिष्ठचण सिद्धान्त के खण्डनकर्ता )
सुमतिदेव ( सुमतिसप्तक के कर्ता )
कुमारसंन मुनि
चिन्तामण् ( चिन्तामण् के कर्ता )
श्रीवर्द्धदेव (चृह्मण् काव्य के कर्ता , दण्डी द्वारा स्तुत्य)
महंष्वर (ब्रह्मराचसों द्वारा प्रिजत)

श्रकलक्क (बाँदों के विजेता, साहसतुक्त नरेश के सन्मुख हिमर्शातल नरेश की सभा में )

पुष्पसेन ( अकरङ्क के सधमं )

विमलचन्द्र मुनि—इन्होंने शैवपाशुपतादिवादियों के जिये 'शत्र -भयङ्कर' के भवन-द्वार पर नेाटिस लगा दिया हुंधा ।

**इ**ंड्नन्दि

परवादिमछ (कृष्णराज के समच)

**शार्यदे**व

चन्द्रकीतिं ( श्रुतविन्दु के कर्ता )

कर्मप्रकृति भट्टारक

श्रीपालदेव मनिनागर वादिराज-कृत पार्श्वनाथचरित ( शक १४७ ) से विदित:होता है कि वादिराज के गुरु मित-सागर थे श्रार मितसागर के श्रीपाट ।

हेमसेन विद्याधनञ्जय महामुनि

दयालपाल मुनि (रूपसिक्षि कं कर्त्ता, मितसागर के शिष्य) वादिराज (दयापाल के सहब्रह्मचारी, चालुक्यचकेश्वर जयसिंह के कटक में कीर्त्ति प्राप्त की )

भीविजय ( वादिराज द्वारा स्तुत्य हेमसेन गुरु के समान)

कमलभद्र मुनि

दयापाल पण्डित, महासूरि

शान्तिदेव (विनयादित्य पोयसळ नरेश द्वारा पूज्य) चतुम्भुंखदेव (पाण्ड्य नरेश द्वारा स्वामी की उपाधि श्रोर श्राहवमछनरेश द्वारा चतुर्यु खदंव की उपाधि प्राप्त की) गुर्यायंन (मुङ्ग के) श्राजितसंन वादीभिसिंह

शोन्तिनाथ कवितामान्त पद्मनाम कुमारसेन

मिलिपेश मलधारि ( प्रजितसेन पण्डितदेव के शिष्य, स्वर्गवास शक सं० १०४० )

उर्युक्त वंशाविलयों के आचार्यों में से कुछ के विषय में जो खाख खास बातें लेखों में कहा गई हैं वे इस प्रकार हैं —

कुन्दकुन्दाचार्य — ये मृत संघ के श्रव्रगणी पं ( मूल-संघाप्रणीर्गणी ) ( ५५ )। इन्होंने उत्तम चारित्र द्वारा चारण ऋदि प्राप्त की थी (४०, ५२, ४३, ४७, ५०) जिसके बल से वे पृथ्वा से चार श्रंगुल ऊपर चलते थे (१३-६) मानी यह बतलाने के हेतु कि वे बाह्य श्रीर श्रभ्यन्तर रज से श्रस्ष्ट हैं (१०५) \*।

उमास्वाति—ये गृद्धपिञ्छाचार्य कहलाते थे (४०,४३, ४०,५०) वे बलाकपिञ्छ के गुरु श्रीर तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता थे (१०५) \*।

<sup>ः</sup> इन श्राचार्यं के विषय में विशेष जानने के लिये माणिकचन्द्र प्रन्थमाला के 'रक्षकरण श्रावकाचार' की भूमिका देखिए।

समन्तभद्र—यं वाहिसिह, गग्राभृत श्रीर समस्तिविद्या-निधि पदों से विभूषित थे (४०, ४४, ४६३) इन्होंने भस्मक ज्याधि को जीता तथा पाटलिपुत्र, मालता, सिन्धु, ठक (पजाब), काञ्चीपुर, विदिशा (डज्जैन) व करहाटक (कोल्हापूर) में वादियों को श्रामन्त्रित करने के लिये भेरी बजाई : डन्होंने 'धूर्जिट'\* की जिह्ना का भी स्थगित कर दिया था (४४)। समन्तभद्र 'भद्रमूर्तिं' जिन शासन के प्रश्चेता श्रीर प्रतिवाद-शैलों को वाग्वज से चूर्ण करनेवाले थे (१०८)

शिवके। ि — यं समन्तमद्र के शिष्य व तत्त्वार्थसूत्रटीका के कर्त्ता थे (१०५)।

पूज्यपाद—इनका दीचा नाम 'दंबनिन्द' था, महद्बुद्धि के कारण वे जिनंन्द्रबुद्धि कहलाए तथा इनके पादों की पूजा बनदेवता करते थे इससे विद्वानों में ये पुज्यपाद के नाम से प्रख्यात हुए (४०, ४०५)। वे जैनेन्द्र व्याकरण, मर्वार्थिसिद्धि (टीका). जैनाभिषेक, समाधिशतक, छन्द:-शास्त्र व स्वास्थ्यशास्त्र के कत्ती थे (४०)। हुमच के एक लेख (रि. ए. जै. ६६७) मे वे न्यायकुमुहचन्द्रांदय, शाक-टायन सुत्र न्यास, जैनेन्द्र न्यास, पाणिनि सुत्र के शब्दावतार

<sup>ं &#</sup>x27;धूर्जिट' की जिह्ना की स्थिगित करने का श्रेय गोएनिन्द याचार्य के। भी दिया गया है ( १२, ४६२ )। धूर्जिट शङ्कर की उपाधि है व इसका ताल्पर्य शङ्कराचार्य से भी हो सकता है क्योंकि शङ्कराचार्य हिन्द् प्रन्थों में शङ्कर के श्रवतार माने गये हैं।

न्यास, वैद्यशास्त्र ध्रीर तत्त्वार्थ सूत्रटीका (सर्वार्थसिद्धि) के कत्तां कहं गये हैं। वे सुराधीश्वरपुज्यपाद, अप्रतिमीषधिद्धे, 'विदेविजनदर्शनपूत्रगात्र' थे। उनके पादप्रचालित जल से लंका भी सुवर्ण हो जाता था (१०८)\*।

गोल्लाचार्य —ये मुनि होते से प्रथम गोल्ल देश के नरेश थे । तूत्त चन्दिल नरेश के वंशचूड़ामणि थे (४७)।

चैकाल्ययोगी—इन्होंने एक ब्रह्मराचस की अपना शिष्य बना लिया था। उनके समरणमात्र से भृत प्रेत भाग जाते थे। उन्होंने फरव्ज के तेल की घृत में परिवर्तित कर दिया था (४७)।

गोपनिन्द्—वड़ं भारी किन और तर्क प्रवीश थे। उन्हें।ने जैन धर्म की वैसी ही उन्नति की जैसी गङ्गनरेशों के समय में हुई थी। उन्हें।ने धूर्जेटि की जिह्वा को भी स्थगित कर दिया था (५५—४६२)।

प्रभाचन्द्र—येधारा के भीज नरेश द्वारा सम्मानित हुए थं (५५)।

दामनन्दि—इन्होंने महावदि 'विष्णुभट्ट' को परास्त किया था जिससे वे 'महावादिविष्णुभट्टघरट्ट' कहे गये हैं ( ५५ )।

जिनचन्द्र—ये व्याकरण में पूज्यपाद, तर्क में भट्टाकलङ्क धीर साहित्य मे भारवि थे ( ४५ )।

<sup>्</sup>विरोप जानने के लिये माशिकचन्द्र प्रन्थमाला के स्वकरण्ड श्राव-काचार की भूमिका व 'जैन साहित्य संशोधक' भा० १ श्रं० २, देखिए ए० ६७-८७ ।

वः सवचन्द्र—इन्होंने चालुक्य नरेश के कटक में वाल-सरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी ( ५५ )।

यशः कीर्त्त-इन्हें ने सिंहत नरेश से सम्मान प्राप्त किया था ( ५५ )।

कल्याणकीर्क्ति — साकिनी भादि भूत-प्रेतों की भगाने में प्रवीण थे (५५)।

श्रुतकीर्त्त — 'राघवपाण्डवीय' काव्य के कर्ता थे। यह काव्य अनुलोमप्रतिलोम नामक चित्रालङ्कार-युक्त था अर्थात् वह आदि से अन्त व अन्त से आदि की ओर एक सा पढ़ा जा सकता था। जैसा कि काव्य के नाम से ही विदित होता है वह द्वार्थक भी था। अनुकीर्त्ति ने देवेन्द्र व अन्य विपत्तियों को बाद में परास्त किया था। सम्भव है कि उक्त देवेन्द्र उस नाम के वे ही श्वेताम्बराचार्य हों जिनके विषय में प्रभावक चरित में कहा गया है कि उन्होंने दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र की परास्त किया था। ( लेख नं० ४० के नीचे का फुटनाट देखिए। )

वादिशाज-जयसिह चालुक्य द्वारा सम्मानित हुए थे (५४)।

चतुर्मुखदेव - पाण्ड्य नरेश से खामी की उपाधि प्राप्त की थी।

इन ग्राचार्थों के ग्रातिरिक्त धन्य जिन प्रभावशाली भ्राचार्यों का परिचय हमें लेखों से मिलता है उनका विवरण ऊपर ऐति- हासिक विवेचन में आ चुका है। एक बात विशेष रूप से ज्ञातच्य है कि जैनाचार्यों ने हर प्रकार से अपना प्रभाव महा-राजाओं श्रीर नरेशों पर जमाने का प्रयत्न किया था। इसी से जेन धर्म की अपरिमित उन्नति कर सके। जैनाचार्यों का राजकीय प्रभाव उठ जाने से जैन धर्म का हास हो गया।

धन्य लेखों से जिन ग्राचार्यों का जा परिचय हमें मिलता है वह भूमिका के धन्त में तालिकारूप में दिया जाता है।

# संघ, गण, गच्छ श्रीर बलि भेद

सूलसंघ—ऊपर कहा जा चुका है कि लेखों में दिग-म्बर सम्प्रदाय को मूल मंघ कहा है। सम्भवतः यह नाम उक्त सम्प्रदाय को श्वेताम्बर सम्प्रदाय से पृथक् निर्दिष्ट करने के लिये दिया गया है। लेखों में इस संघ के अनेक गया, गच्छ धौर शाखाओं का उल्लेख हैं। इनमें मुख्य निन्दगया

हैं। लंख नं० ४२, ४३. ४७, ५० निद्राण श्रीर आदि में इस गण के ब्राचार्यों की पर-दंशीगण स्परायें पाई जाती हैं। सबसे ब्राधिक

लेखें। में मूल संघ, देशीगण धीर पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। यह देशीगण निद्गण से भिन्न नर्नी है किन्तु उसी का एक प्रभेद है जैसा कि लेख नं० ४०, (शक १०८५) से विदित होता है। इस लेख में कुन्दकुन्द से लगाकर अकलक्क तक के मुख्य मुख्य धाचार्यी के उल्लेख के पश्चात पद्य नं० १३ में कहा गया है कि इसी मूल संघ के नन्दिगण का प्रभेद देशो गए हुआ जिसमें गोलाचार्य नाम के प्रसिद्ध मुनि हुए। लेख नं० १०८ ( शक १३५५ ) में भी इसी के अनुसार नन्दिसंघ, देशीगण पुस्तकगच्छ का उन्हेंख है। 'नन्दिसंघे सदेशी-यगरो गच्छं च पुस्तकें । अन्य अनेक लोखों में भी ( यथा ४८. ५० आदि ) निन्दगम के उत्लेख के पश्चात देशोगम पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। लेख नं० १०५ (शक १३२०) श्रीर १०८ (शक १३५५) में स'घभेद की उत्पत्ति का कुछ विवरण पाया जाता है। लेख नं० १०५ में कथन है कि अर्हद्रलि द्याचार्य ने श्रापस का हेष घटाने के लिये 'सेन', 'नन्दि', 'देव' श्रीर 'सिंह' इन चार संघों की रचना की। इनमें कोई सिद्धान्त-भेद नहीं है श्रीर इसलिये जी कोई इनमें भेद-बुद्धि रखता है वह 'क्रदृष्टि' है। यह कथन इन्द्रिनन्दिकृत नीति-सार के कथन से विलुकुल मिलता है। \* लेख नं० १०८ में कहा गया है कि अकलङ के स्वर्गवास के पश्चात संघ देश-भेद से उक्त चार भेदों में विभाजित हो गया। इन भेदों

> क्षतदेव यनिराजोऽपि सर्वनैमित्तिकाग्रणीः । श्रर्हहित्रगुरुरचके संघसंघट्टनं परम् ॥ ६ ॥ स्मिंहसँघो नन्दिसँबः सेनसंघो महाप्रभः । देवसंघ इति स्पष्टं स्थानस्थितिविशेषतः ॥ ७ ॥ गणगच्छादयस्तेभ्यो जाताः स्वपरसौख्यदाः । न तत्र भेदः कोप्यस्ति गबुज्यादिषु कर्मसु ॥ ⊏ ॥

में कोई चारित्र-भेद नहीं है। कई लेखों (१११, १२६ आदि) में बलात्कारगण का उल्लेख है। इन्हीं उल्लेखों से स्पष्ट है कि यह भी नन्दिगण व देशीगण से अभिन्न है।

लेख नं० १०५ में कहा गया है कि प्रत्येक संघ गया. गच्छ भीर बिल (शाखा) में विभाजित है। देशींगण का सबसे प्रसिद्ध गच्छ पुस्तकगच्छ है पुस्तकगच्छ श्रीर जिसका उल्लेख अधिकाश लेखों में पाया वक्रगच्छ जाता है। इसी गण का दसरा गच्छ 'वक्रगच्छ' है जिसकी एक परम्परा लेख नं० ५५ ( लगभग शक १०८२ ) में पाई जाती है। लेख नं० १०५, १०८ व १२६ में देशांगण की इंगुलेश्वरबलि इंगलेश्वरबलि (शाखा) का उल्लेख है। बिल या शाखा किसी आचार्य-विशंप व स्थान विशेष के नाम सं निर्दिष्ट होती थी। दंशीगण की एक दूसरी 'हनसीरो' नामक हनमोगे व पनसागे बहि शास्त्रा का उस्तंख लंख नं० ७० में पाया जाता है । लंख विसा हुआ होनं सं वहाँ यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि यह शाखा देशीगण की ही है। पर जिन आचार्या ( गुग्रचन्द्र व नयकीर्त्ति ) की वहाँ हनसोगे शाखा का कहा है वे ही लेख नं १२४ में मूल संघ देशांगण, पुस्तकगच्छ के कहं गयं हैं। इसी से उक्त शाखा का देशीगणान्तर्गत होना सिद्ध होता है। हनसोगे शाखा का कई अन्य लेखों में भी उल्लेख आया है। हनसीये एक

स्थान-विशेष का नाम था। कहीं-कहीं इसे पनसागेबिल भी कहा है। (रि० ए० जै० नं० २२३, २३६, ४४६ मादि) अनेक लेखें (२८. ३१, २११, २१२, २१४, २१८) में निवन्तर संघ का उल्लेख है। इसी संघ के। कहीं-कहीं (२७, २०७, २१५) नमिलुर संघ कहा निवलूर, नीमलूर है। इसी का दूखरा नाम 'मयूर स'घ' व भयूर सघ पाया जाता है (२७, २६)। लेख नं २७ में पहले निमन्तर संघ का उल्लेख है और फिर उसे हो मयूर संघ कहा है। लेख नं० २६ में इसे 'मयूर प्राम' संघ कहा है जिससे स्पष्ट है कि यह संघ बिल व शाखा के समान स्थान-विशेष की अपेचा से पृथक निर्दिष्ट हुआ है। कहीं पर स्वष्ट उन्लेख ते। उहीं पाया गया पर जान पडता है कि यह भी देशीगण के ही अन्तर्गत है। इसी प्रकार जा लेख नं० १-६४ में कितूर**संघ**∗ नं०२०३,२०६ में कोला-तूर मंघ नं १८६६ में दिखिडगूर शाखा व न० २२० में 'ग्री**प्ररान्वय**' का उल्लेख है वे सब भी दंशीग**ण** की ही स्थानीय शाखाएँ विदित होती हैं।

<sup>्</sup> कित्त र संसूर जिते के हारगडंबन्कारे तालुका में है। इसका प्राचीत नाम कीर्त्त पुर था जो पुजार राज्य की राजधानी था। कन्नड साहित्य में पुजार राज्य का उल्लेख है। टालेमी न भी 'पोन्नट' नाम मं इसका उल्लेख किया है। इसी राज्य का पुजार संघ प्रसिद्ध है। हिर्दिश पुराण के कर्जा जिनसेन व कथाकाप के कर्जा हिरपेण पुजार-संघीय ही थे। सम्भवतः कित्तू र संघ पुजार संघ का ही दूसरा नाम है।

लेख नं ४६३ में द्रिमिणागण के अक्रुक्लान्वय का उल्लेख हैं। इन्द्रनिन्द-कृत नीतिसार व देवसेन-कृत दर्शनसार में द्राविड़ संघ जैनाभासों में गिनाया विस्थानय का उक्त लेख में उल्लेख है वह इस जैनाभास संघ से भिन्न है। उक्त द्रमिण संघ स्पष्टतः निन्द संघ के अन्तर्गत कहा गया है।

लेख नं० ५०० में मूल संघ काणूरगण, तगरिलगच्छ का उल्लंख है। सम्भवतः यह गण काण्रगण, तगरिल गच्छ भी देशीगण व निन्द संघ से सम्बन्ध रखनेवाला ही है।

काष्टा संघ लेख नं० ११६ में काष्टा संघ मंडितटमण्डिनटगच्छ गच्छ का उल्लंख है।

| नंशर शाचाय का नाम गुरुका नाम<br> | गुरु का नाम      | संघ,गण्,गच्द्रादि लेख ने । समय<br>शक्त मे | दि लख नं                                | समय<br>शक मे०म | निशेष निमा                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बलदेव मुनि<br>सान्तिसेन मुनि     | क<br>भ<br>भ<br>भ | × ×                                       | 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20 x 6 x       | ११ - प्र०५७२ समाधिमरण । भद्रबाहु आंग चन्द्रगुप्त<br>१७ ., तमाधिमरण । भद्रबाहु आंग चन्द्रगुप्त<br>मुनोश्द्र ने जिस धर्म की उन्नति की थी<br>उत्तक दीण हाने पर इन मुनिराज ने           |
| ३ श्रस्टिनीम श्राचा              | х                | <b>x</b>                                  | (348)                                   | 2              | उन पुनरुधापत किया।<br>समाधिमरण। इनके अनेक शिष्य थे। समाधि<br>के समय 'दिष्डिकराज' साजी थे। जेख<br>ने०१५७ व २६७ यद्यपिक्रमशः दर्बो व ६वीं<br>धानाह्ट के भ्रत्यमान किये जाते हैं तथापि |
|                                  |                  |                                           |                                         |                | सम्भवतः उनमें में इन्हीं शाचार का वहते<br>है। होग नं ० २१७ म वे 'परसमयं ध्वे<br>सक्त,' पद से विभीपत किये गये हैं ब<br>मने मोल' के कई गये हैं व                                      |
| ४ चपभनेदि शाबाध<br>४ मौनि गुरु   | ××               | <i>x</i>                                  | n<br>n                                  | 340 K          | भाग भार भार भार प्राप्त में समाधिमाण किया।<br>१ अ०६२२ एक शिष्या का समाधिमाण । में ही सम्भ-                                                                                          |

| निशेष विवस्ता                     |                                 | हनके गुरुंकित्तार्थं पर्यात<br>में 'बेलमाद' नामक स्थान<br>के थे। | हनके गुरु 'माउन्, के ()<br>थे। उपस्तन्ती ने एक माम 🐣<br>तक अनशन किया। | जेख नं ० २ में सम्भवतः (<br>इन्हीं मीनिगुर का उद्धेख<br>है। गुरातेन 'केष्टिर' के थे। |              | भियमरक् ।                |                             | लेख बहुत विसाहै, इसमे |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                   | अ० ६२२ समाधिमरण।<br>समाधिमस्ख   | 14 16 T                                                          | भि″∙क हिं<br>-<br>:                                                   | TE WARE                                                                              | -            | ग्क ज्ञाच्य का यमाधिमरण् | निमाधिमभ्या ।<br>''।        | -                     |
| स्व नै० समय<br>शक्त ने०में        | W. M.                           | -<br>9                                                           | ,<br>u                                                                | er<br>                                                                               | 5.8          | es' es                   | 20 W                        |                       |
| संघ,गच्छादि जेल ने समय<br>शक्त सं | <b>x</b> × :                    | ×                                                                | X                                                                     | ×                                                                                    | ×            | ×                        | ××                          | मन्द्रियगक्ष(१)       |
| गुरुकालाम                         | ××.                             | 1                                                                | पहिलि गुरु                                                            | माँचि गुरु                                                                           | ×            | ×                        | ऋषमसेन गुरु<br>बेट्डे गुरु  | ×                     |
| नंबर् श्राचार्यका नाम             | चरितश्री मुक्ति<br>पानप (मीनङ्) | ह<br>ह<br>ह<br>ह                                                 | उप्रसंग गुरु                                                          | मुखमेन गुरु<br>हिस्स                                                                 | उछिक्त मुक्त | <u>ئ</u> و               | नागसन गुरु<br>सिंहनेदि गुरु |                       |
| 19                                | w 9                             | ıt                                                               | W                                                                     | 0                                                                                    | g-           | ar<br>e                  | מין טיי<br>מיין טיי         | 34                    |

|                                                                                                           | ( १५१ )                                                                      |                                                    |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६२२ मसाधिमरण् । ये गुरु 'इनुङ्कर' के थे ।<br>" ।<br>" ।<br>" ।<br>" ।<br>" । वे आत्वार्य भादेशाञ्च के थे। | ये 'वेगुरा' के थे।<br>ये दक्षिय 'मदुरा' से आये<br>थे। इन्हें सपै ने सतायाथा। | चिकुग परत्रिय का तात्पवर्<br>चिकुर के परिषय गुरु ब | चिकुरापरविय के गुरुहो।<br>सकता है। 'परवि' एक<br>प्राचीन तालुके का नाम<br>मी पाथा जाता है। |
| Title                                                                                                     |                                                                              |                                                    |                                                                                           |
| , समाधिम<br>;<br>;<br>;                                                                                   |                                                                              |                                                    |                                                                                           |
| UL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                  |                                                                              | 2 2 2                                              |                                                                                           |
| <b>承</b>                                                                                                  |                                                                              |                                                    |                                                                                           |
| מי שי מי מי מי<br>מי מי מי מי מי                                                                          | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                     | 0 e 6                                              |                                                                                           |
| म<br>प्रदेश × ×<br>स्य                                                                                    | म<br>स<br>४ × × <b>४</b><br>इंद                                              | <b>x x</b> ×                                       |                                                                                           |
| x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                                                     | <b>* * * *</b> *                                                             | ×<br>×<br>×<br>चिक्रसापरविष(१)                     |                                                                                           |
| मेखगवास गुरु × निदेसेन सुनि × गुण्कीति × द्युपभनन्दि सुनि मानिय भावाय चन्द्रदेवाचाये ×                    | मेधनत्ति मुनि<br>निद् भुनि<br>महादेव मुनि<br>सर्वेज्ञभट्टाक<br>ब्रव्यक्तिति  | गुणदेव सूरि<br>मासेन (महासेन)<br>ऋषि<br>समैनिहेद   |                                                                                           |
| w 9 L w 0                                                                                                 | 50 00 00 20 20 20                                                            | w 9 L                                              |                                                                                           |

|               |              |              |              |               |                    | (            | 8                    | प्र२                                         | )      |                    | नरेश                                            | 411                                    | ग्रह्म                          | The same                               |          | र्ताथे                                      | AT.                                                             |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | समाधिमग्रा । | - 66         | - 4          | 66            | Si de              | समाधिमस्य ।  |                      | अनु ० ६वीं ट्नके एक शिष्य ने तीथे बन्दना की। |        | ×                  | अनुव्दश्र लेख नंव इस में कहा गया है कि गङ्गनरेश | मार्सिंह ने इनके निरुट समाधिमर्या किया | य लेख नं ६७ के घनुतार इनके प्रि | बासुण्डराय केषुत्रजिनदेवन ने जिन-मंदिर | थन्याथा। | अनु०६७० नमनन्दि विमुक्त के एक शिष्य ने तिथे | बद्दा की।<br>१९६८ मार्ड १००० महामान्टलेडमा विभावनमञ्ज्ञ कोडाल्य |
| <u>र</u><br>इ | 50 B         |              | 9.9          | <b>'</b>      | <i>;</i>           | 33           | 33                   | श्रानु० हर्व                                 | शताब्द | 3.9                | अनुवद्ध                                         |                                        | _                               |                                        |          | अपनु ०६ ७ ६                                 | 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        |
|               | 1 W          | W 14/        | 9            | 0<br>0<br>W   | 8                  | 8            | U.<br>22<br>UV.      | 6.4<br>30<br>m²                              |        | <b>8</b><br>8      | u                                               | 9                                      |                                 |                                        |          | o<br>m/                                     | 11<br>22                                                        |
|               | ×            | ×            | ×            | काजानुर सेत्र | ×                  | नविलुर मंब   | ×                    | ×                                            | -      | *****              | ×                                               | -                                      |                                 |                                        |          | ×                                           | ×                                                               |
|               | ×            | ×            | ×            | ×             | ×                  | λ            | ×                    | ×                                            |        | ×                  | ×                                               |                                        |                                 |                                        |          | नयनन्द्रि त्रिमुक्त                         | ×                                                               |
|               | महदेवाचाय    | पद्मनिह सुनि | पुष्पं नाम्द | विशोक महारक   | हन्द्र न न्दिशाचाय | पुरंपसेनाचाय | <i>र</i> श्रीदेवाचाय | ६ मछिसेन भट्टारक                             |        | अक्रमारमीद्रभट्टलक | द ऋजितसेनभद्दारक                                | (H)                                    |                                 |                                        |          | ३ ६ मल्धारिदेव                              | xo पद्मान निवस्                                                 |
|               | n'           | m'           | es.          | m'            | m                  | DO<br>M      | m                    | nor us                                       |        | en'                | II<br>ov                                        | _                                      |                                 |                                        | _        | es/                                         | 20                                                              |

|                                                                                                                                                                                                 | ( १४१ )                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुछ सूमि का दान दिया।<br>अ०६००। केपालम के हेतु कोझान्त्र नरंश अद्दरादिस<br>द्वारा भूमिदान। उपाधि-अभयसिद्धान्तरता।<br>कर।<br>केझान्त्रनरंश राजेन्द्र पृथुदी द्वारा बस्ती-<br>निर्माण और सूमिदान। | अ०६०००<br>अ०६०१४ पाटमटनरेश त्रिभुवनमाझ एनेष्कु ने बस्तियें<br>के गीयोंद्धार के होतु ग्राम का दान दिया।<br>गीपनन्दि ने दीया होने हुए जैनधर्म का<br>गक्न नरेशों की सहायतासे पुनरुद्धार किया।<br>बे पबत्रोंन के नाता थे। | अर्ग त्युक्त नर्श के गुरुओं में से थे। अर्ग २२ × भ्राप्त के गुरुओं में से थे। भ्राप्त कि भ्राप्त के श्री कि भ्राप्त के भ्राप्त कि श्री कि भ्राप्त के स्थाप के भ्राप्त के भ्राप् |
| o<br>3,                                                                                                                                                                                         | 20 20<br>20 20                                                                                                                                                                                                        | 2. 2. 4. 4. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ×<br>मृत्यस्य<br>कानुर गख<br>तगरिल गच्छ                                                                                                                                                         | н<br>Х ° °<br>Сд<br>Сд                                                                                                                                                                                                | · ××××°<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| × ×                                                                                                                                                                                             | जतुमु सदेव<br>वासुमु सदेव                                                                                                                                                                                             | क <b>्र × × ×</b> × <b>×</b> अवस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४१ प्रभावन्द्रसिद्धान्त<br>देव<br>देव<br>४२ गण्डविमुक्तदेव                                                                                                                                      | ४ से देवमन्ति भ्रष्टार भ                                                                                                                                                                                              | ४५ देवेन्द्रसिद्धान्तदेथ X<br>४६  प्रकळद्भ पण्डन X<br>४७ सातनान्दि देव X<br>४८ चन्द्रक्षीतिदेव X<br>४१ अभवनन्दिगण्डन X<br>१० शुभवन्द्रसि० देव कु०मळ्थारिते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                          |                                                                                                  | ( १४४ )                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेष विष्य                                              | जीयोद्धार कराया, सूनियां प्रनिष्ठित<br>कराई और किनमें ही का दीका.<br>अ०१०४। नेन्यास प्राहि दिये। | १०४२<br>१०४६<br>१९६०<br>१०४१ इस लेख से यह गुरुकम विदित है।ता है—<br>देवेन्द्र सि० हेव<br>दिवाकश्मिन्दि | मङ्गारिदेव शुभवन्द्रदेव मि॰ सु॰<br>१०६६पेएसल रामसेहि ने इनमे दीका ली।<br>१०४१,इनकी एक शिष्यां ने पह्यात्रा (वाजना-<br>१०५३ त्या ) स्थापिन कराई। ये विष्णुबद्ध ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सप्तय                                                    | 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                         | 20 W AY W AY                                                       | m 20 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मंघ,गया,गच्छादि लेख ने०                                  | 20 20 20 20<br>20 20 20 20                                                                       | n                                                                                                      | 0 Mg 20 Mg 24 Mg 25 Mg 24 Mg 25 Mg 26 Mg 2 |
| नंबर प्राचाय का नाम गुरु का माम संघ,गया,गच्द्रादि लेख नं | -                                                                                                | दिवाकरनाहरू देवेहत्र सि० देव सू० दे० पु०                                                               | ४२ भात्रकीति भुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नंबर् याचाय,                                             |                                                                                                  | 7.<br>C.<br>F.<br>F.                                                                                   | ५२ भाउकीति मुनि<br>१३ प्रमाचन्द्रसि०टेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| १४ चाहकीति देव × × × १०४० अपके निर्माण करागे हुए सबित गन्ध- १४ चाहकीति देव × × ४ १०४३ मे मुक्क विकास विकास के गुरु । १४ कनकलि × × ४४ १०४३ मुक्क गिकमय्य के गुरु । १६ वर्षमानदेव × × मुक्क १०४३ मुक्क गिकमय्य के गुरु । १६ वर्षमानदेव × × मुक्क १०४३ मुक्क गिकमय्य के गुरु । १६ वर्षमानदेव × × मुक्क १०४३ मुक्क गिकमय्य के गुरु । १६ वर्षमानदेव × भुक्क गुरु । १६ वर्षमानदेव × भुक्क गुरु । १६ वर्षमानदेव भुक्क गुरु । १६ माथववक्द्रदेव भुक्क गुरु । १६ माथवक्द्रदेव भुक्क गुरु । |                                                                                                                                           |                         | (                                                                       | (१५५)         |                              |                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| बाहकी चिंदेक × × × × व्यक्ति चिंदेक × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०१० उसके निर्माण कराये हुए सबित गन्ध-<br>वारण मन्दिर के जिये हन्हें प्राप्त भादि<br>के दान दिये गये थे।<br>लेख के लेखक योधिनस्य के ग्रह। | m/ 0<br>29 34<br>0 0    | शान्तछड्डेवी की माता ने सैन्यास हि<br>१०५० इनके शिष्य दण्डनायक भरनेश्यर | ्रम् ज        | -                            | 26<br>0<br>0<br>8<br>8<br>8<br>8 | ୍<br>ଅଟେମ୍ବର୍ଷ                                        |
| चाहकीति देव ×  कनकनिद् ×  वर्षमानदेव ×  स्विच्न प्रदेव ×  स्विच्न प्रदेव ×  स्विच्न प्रदेव ×  माधवचन्द्रेव शुभचन्द्र मि०देव ×  साधवचन्द्रेव शुभचन्द्र मि०देव ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m'<br>Y                                                                                                                                   | 30 M                    | /       o<br>/ w 2<br>m/ n                                              | 9<br>47<br>20 | 20<br>20<br>07               | 30                               | រ<br>វិ                                               |
| चाहकीति देव ×  कनकनिद् ×  वर्षमानदेव ×  स्विच्न प्रदेव ×  स्विच्न प्रदेव ×  स्विच्न प्रदेव ×  माधवचन्द्रेव शुभचन्द्र मि०देव ×  साधवचन्द्रेव शुभचन्द्र मि०देव ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | х                                                                                                                                         | × ×                     | ्र<br>चि                                                                | ×             | ××                           | 00 X                             | ×                                                     |
| सारकीति देव<br>कनकनिद्<br>वर्धमानदेव<br>स्वेमानदेव<br>स्विच्नप्रदेव<br>नयकीति<br>भाजकतिदेव<br>माधवचन्द्रदेव<br>नयकीति देव<br>नयकीति देव<br>स्यकीति देव<br>स्यकीति देव<br>स्यकीति देव<br>स्यकीति देव<br>स्यकीति देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ×                                                                                                                                         | <br>× ×                 | - <b>x</b>                                                              | ×             | ××                           |                                  | ×                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मारकीति<br>देव                                                                                                                            | कनकन निद्<br>बध्रमानदेव | रविचन्द्रदेव<br>गण्डविसुक्त नि०<br>हेव                                  | नयकीति        | कल्यायाकी सि<br>भानकी तिंदेव | in -                             | म०म०(हिरिय)<br>नयकीति देव<br>(चिक्क )<br>शुभक्तीतिदेव |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                        | 35 35<br>35 10          | 11 e                                                                    | 24.           | 0 0                          | W W                              |                                                       |

| हिस भी के गुरु।                       | हुछ गंत्री ने ग्राम का द्वान दिया ।      |                                                                          | स्टेक्टन्दाचाय के प्राभूत क्ष्य प<br>लाड़ी टीका पाई जाती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 26 6 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | _                                                                        | Sec 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ж<br>संस्थर                           | मू० के पुर<br>हनसारो शास्ता              |                                                                          | स्ब देव पुर<br>हनसोयो शाखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| x · x                                 | मुख्य कर मि<br>दे                        |                                                                          | म० म० नय-<br>काति देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ज़िका<br>श्रमय<br>कु०                 | नयकी<br>देव (                            | ्र<br>सम्<br>सम्<br>सम्<br>सम्<br>सम्<br>सम्<br>सम्<br>सम्<br>सम्<br>सम् | क्व<br>सम्बन्धित<br>सि॰ देव<br>सम्बन्धित्व<br>अध्यात्मि<br>यम्बन्धित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    | मिकाल्योगी X X 803 प्र0 50 8 मम्बद्धेव 3                                 | स्वस्ताय प्रत्यं स्वस्त्रं स्वस्ताय प्रत्यं स्वस्त्रं | अभ्ययंत्रेत  अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत    अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रेत   अभ्याद्रे |

| ( १५७                                                                      | )                                                                                                                                 |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                      | देदकीति सुवि बड़े भारी कवि, नाकिक<br>भार बक्ता थे। बक्त निधि की बनका स्वर्ग-<br>वास होने पर बक्त शिष्यों ने बनकी<br>निष्छा बनवाई। | ११०८ इनके एक शिष्य रामदेव विभे ने जिनाळय<br>अ०१११० विनवाया व दान दिया।<br>अ०१११२ |
|                                                                            | ec/<br>m²                                                                                                                         | 20 20 A7<br>60 9 30<br>20 20 A7                                                  |
|                                                                            | ×                                                                                                                                 | ₽°<br>₽°<br>₽°                                                                   |
|                                                                            | देवकीति म०सः                                                                                                                      | गळचंद्रअध्यामी<br>(हिरिय) नय-<br>क्षीतिदेव<br>×                                  |
| माधनन्दि<br>भट्टारक<br>पद्मन स्ट्रिंड<br>मंत्रवादि<br>ने मिचन्द्रपं<br>हेव | ७७ उक्खनिन्द्<br>मुबि<br>साधववन्द्र<br>हती<br>१ त्रिसुवनमछ                                                                        | योगी<br>मेघचन्द्र<br>नयकीति देव<br>भनकीति देव                                    |
| 20 27 W<br>9 9 9                                                           | 9 11 w<br>9 9 9                                                                                                                   | น์ นั้น                                                                          |

|          |                                   |                  | -                        | The second second  | ****                                    |                                       |
|----------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| म्<br>ज  | नेवर प्राचार्य का नाम गुरु का नाम |                  | संय,गष्,गच्डुाहि,लंख नंट | हैं लेख संट        | समय                                     | विशेष विवस्ता                         |
|          |                                   |                  |                          | Ĺ                  | -                                       |                                       |
| II<br>W  | चन्द्र प्रभाद्व                   | हिन्यिसयक्षींन   | ×                        | 11<br>11<br>11     | 15 S                                    |                                       |
|          | स॰ म॰                             |                  |                          |                    | ,                                       |                                       |
| 11<br>20 | चन्द्र कीति                       | ×                | Υ.                       | ii<br>m<br>n       | 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |                                       |
| ŭ        | कनकन निद्देव                      | ×                | . ,                      | ( o                | - :                                     | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| II<br>W  | मछिपेश                            | ×                | ×                        | 20                 | 37                                      |                                       |
| ม        |                                   | शुभचन्द्र त्रं ० | स० द्रु पुरु             | 50<br>. 63<br>. 54 |                                         |                                       |
|          | मि० देव                           | ्वा<br>राज       | ,                        | ,                  |                                         |                                       |
| n        | शुभवत्व ५०                        | माधनन्द्रि       | · ·                      | ;<br>;             | gr.                                     |                                       |
|          | ្រែ                               | er<br>en         | in made a                | _                  |                                         |                                       |
| II<br>W  | वादिराज                           | ×                | ×                        | - A 3 A            | _ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ |                                       |
| 0        | ६० मिलिपेश मल्यारि                | ×                | ×                        | 2                  | ۳ ۾                                     |                                       |
| 4        | श्रापालयोगीत्                     | ×                | ×                        | , ,                | en en                                   |                                       |
| OV.      | वादिराजदेव                        | आपाड योगान्द्र   | ×                        |                    |                                         |                                       |
| es/      | सान्तिसिंगप्रिद                   | 66               | X                        | 31                 | 99                                      |                                       |
| 20       | परवादिमछ                          | 4,3              | ×                        | 6                  | -                                       |                                       |
|          | पण्डित                            |                  |                          |                    |                                         |                                       |
| w        | ६६ निमिचन्द्र ए० देश              | ×                | ×                        | 99                 | (AT<br>(B3)<br>(2***                    |                                       |
|          | म०म०राजगुर                        |                  |                          | _                  | -                                       |                                       |

| ( १४६ )                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| े । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                |
| e<br>b)                                                                                                                                                        |
| K X X No. 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                |
| माधनिविद्यास्य अस्य स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                    |
| भ भयनांव्द्<br>सुरक्तिने<br>गुर्याचन्द्र<br>भावनांवि भ्रहारक<br>चन्द्रभवेव<br>पश्चनांव्देव<br>पश्चनांव्देव<br>सुनिचन्द्रेव<br>कसुद्द्यन्द्र<br>साधनन्द्रिव्द्व |
| w w w w o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                        |

|     |                               |                      |                    |                                                            | to or wheely where yearing man |
|-----|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| เม  | 9० म बाल चनद्रदेव             | निस्तिक देव न कि है। | न ० दे ० हा गिले   | , ,,                                                       |                                |
|     |                               | •                    | ंत्र बाल           | ४% ० आ ० %                                                 |                                |
| w   | ९०६ स्राभिनव पण्डिता-<br>जन्म | ×                    | ×                  | ४२३ ज. १२३३                                                |                                |
| 0   |                               | त्रीविद्यदेव         | मुरु द्वार<br>जुरु | ११४ ज. १२३८ समाधि मरेण ।                                   |                                |
| 0-  | चारुकीति पं                   | ×                    | · ·                | क्षा विश्व स                                               |                                |
| N   | माचाय<br>" (धभिनव)            | ×                    | <b>*</b>           | १३३ छ. १२४७ एक शिस्य ने मंगायित्रास्ति निर्माण कराई<br>७३० | गीय कराहै।                     |
| es/ | मिछिपेषादेव                   | छक्ष्मीसेन भट्टारक   | ×                  | M. 13.20                                                   |                                |
| 20  | सोमसेनदेव                     | ×                    | ×                  | क्षण्य भाषा क्षा कि । । । । । । । । । । । । । । । । । ।    |                                |
| ¥   | भुवनकी नि देव                 | ×                    | ×                  | ३७० " निष्धा ।                                             |                                |
| 100 | १६ सिहनस्थित्याचाय            | ×                    | ^                  |                                                            |                                |
| 9   | ११७ हमचन्द्रकीति देव          | शास्त्रिक्षीति देव   | ×                  | ११२ '' निषद्या ।                                           |                                |
| 11  | च देकी ति                     | ×                    | ;                  | १०६ १३३१ स्मिदान ।                                         |                                |
| w   | १६,पिण्डिताचाय व              | ×                    | ×                  | ४२ म अ. ९३३० इनकी शिष्या येयगाय महाशाय की रानी             | द की रानी                      |
|     | पागिडतदेव                     |                      |                    | ८१६ " नीमाद्वी ने मृति प्रनिष्टा क                         | - 10                           |
| 2 % | श्र तमनि                      | . पण्डिताय मिन       | ×                  | पर 1388 इनके समस् उण्डमायक इस्पाप न बेस्गोर्ड              | र न बेक्नोट                    |

|                                                               |                                                 |                                                  | ( 8                                                       | ६१)                                                                                               |                                                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ग्राम का दान दिया।<br>४२२ ग्र०९३६० संघ सहित बन्दना को श्राये। | \$ 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8        | क मा क विकास के किया है।<br>इस स्थाप के किया है। | ২৩৩ অ০৭২২০ অব্যামিকী<br>৭৭৩ অ০৭২২।<br>২২২ ব্যাস্থাস্থাসী। | ४८(वि०)<br>८४ १५४१ इनके समच मैसूर-नरेश ने मन्दिर की<br>१४२, १४६४ भूमि ऋषमुक्त कराई।<br>स्वारीवास। | ११६ १५७० इनके उपनेश सं बरोरवालों ने चीबीस<br>तथें कर प्रतिमा प्रमिष्टित कराई।<br>११६ १६०२ इनके साथ तीथे-यात्रा। | ११६ वि॰ सं० (नके साथ बदोरवालों ने तीधेयात्रा |
| ×                                                             | ×                                               | ×                                                | ××                                                        | x x                                                                                               | ্ৰুন্তাল্ডাৰ ৰাজ্                                                                                               | : <b>×</b>                                   |
| -<br>×                                                        | ( प्टाचाय )<br>१३२ आसिनव पण्डित चारुकीलि पंेदेव | ×                                                | ××                                                        | जमवनःद्रभद्धारक<br>*                                                                              | ×<br>चारुकीचि                                                                                                   | राजकीति के<br>हास्य उध्मीसेन                 |
| ३९ जिनसेन भटारक                                               | ( प्राचाय )<br>स्मिनव पण्डित                    | त्व<br>प्रिडलदेव                                 | १२४ चारुकीतिभट्टारक<br>१२१ पण्डतदेव                       | १२६ मह्मार्थमहाचे (<br>१२७ भिष्यामार)<br>१२८ चाहकीतिष्टे देव                                      | "<br>धर्मचन्द्र                                                                                                 | १३० अतसागर बण्<br>१३१ हन्द्रभूषण             |
|                                                               | - G                                             | . n                                              | 30 34<br>10                                               | 0 0 U                                                                                             | 14<br>14<br>67                                                                                                  | 64. 64.<br>0 0-                              |

| १३३ खाजतकीति चारकिति देसी गया ७२ ६७१९क माम्न के अनशन से सहित्वना।  शाजनकीति शाजकीति शाजक | अजितकीति वारकीति देसी गर्ण<br>अजितकीति<br>वारक्षीति पं॰ × मु॰ दे॰ पु॰<br>अम्मिष्य वारकीति गुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३१ स्रजितकीति   | 1                 |           |                                 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------|
| मु० के॰ पु॰ ४३३१९३२   मैस्रनांश कुरण्राज की घोर से सनदें  ४३४१७७८ - इनके मन्रथ से बिस्क्यापना की गई। ४४६ '' ४४६ ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   | देसी गर्ण | j.                              | ं १ एक मात्र के प्रनशन से सहित्यना       |
| मुक्देब्पुक धरेश १९२२   मॅसूरनांश कुरण्यान की घोर से सनदें<br>१९३५ १७७२   प्रास कीं ।<br>१९५१ १९७६ इनके मनरथ से विस्वस्थापना की गई।<br>१९५९ ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | श्राज्ञतमीते.     |           |                                 |                                          |
| अप दे जु धरे १ १ १ मे मूर-नांश कुरणाराज की भीर से सनदे<br>११ १९६० १ प्राप्त कीं।<br>११६० १ १ १ १ १ मे मे मे नार्थ से बिस्मस्थापना की गाई।<br>११६० ११६० ११६० ११६० ११६० ११६० ११६० ११६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # % & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                | या निकीति         | -         |                                 |                                          |
| U U O D D D D D D D D D D D D D D D D D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३३ चारक्शील ँ   | ×                 | म् ० ३० व | (1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1) | र   मैसूर-नांश कुरण्यात की श्रोर से सनदे |
| ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्राचाय          | 1                 |           | そうさ ひざか                         |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १ ३ ४ सम्मतिमागर | त्सी चाहकीनि गुरु | 6         | 8 8 3 4 8 B                     |                                          |
| 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | なべる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |           | 50<br>(4)<br>(7)                |                                          |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८५५ अस्त १६ मा १९ |                  |                   |           | \$\$\frac{1}{2}                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | करर "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |           | 28.86                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | संभेतावारी का कथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                | -                 |           | - 1                             |                                          |

प्० देव = पंडितदेव । अस = ब्रस = ब्रस नार । मर्ग = महामण्डलायाये । मुरु देर पुरु = मूल सेस, देशीगण, पुस्तक-

गच्छ । सि॰ देव = सिद्धानतदेव। सि॰ च॰ = सिद्धान्त चक्षवती। सि॰ मु॰ = सिद्धान्त मुनीवता।

चन्द्रगिरि पर्वत ।

# चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख

## पार्श्वनाथ वस्ति के दिचण की श्रोर के शिलालेख

8 (8)

( लगभग शक सं० ५२२ )

सिद्धम् खस्ति।

जितम्भगवता श्रीमहर्म्म तीर्त्य-विधायिना।
वर्द्धमानेन सम्प्राप्त-सिद्धि-सीख्यामृतात्मना॥१॥
लोकालोक-द्रयाधारम्बम्नु स्थास्तु चरिष्णु वा।
\*संविदालोक-शिक्तः स्वाव्यश्नुते यस्य केवला॥२॥
जगत्यचिन्त्य-माहात्म्य-गृजातिगयमीयुषः।
तीर्त्यकुन्नाम पुण्यौध-महार्ह्य-त्यमुपंयुषः॥३॥
तद्गु श्री-विशालयम् (लायाम्) जयत्यद्य जगद्धितम्।
तस्य शासनमव्याजं प्रवादि-मत-शासनम्॥ ४॥
स्थ्य स्वतु सकल-जगदुदय-कर्ष्योदित-निरित्तशय-गुणास्पर्दाभूत-परमजिन-शासन-सरस्समिनिहित - भव्यजन - कमलविकसन-वितिमर-गुण-किरण-सहस्य-महोति महावीर-सवितरि
परिनिहिते भगवत्यरमर्ष - गीतम्म - गण्धर - साचाविक्रस्य-

\* सिंदा † विशालेयन

ले।हार्थ-जम्बु - विष्णुदेवापराजित-गाबर्द्धन-भद्र-बाहु-विशाख-प्रोष्ठिल-कृत्तिकार्यः - जयनाम-सिद्धार्थ-भृतिषेणाबुद्धिलादि - गुरुपरम्परीणक्रमाभ्यागत - महापुरुष -सन्तति-समवद्योतितान्वय-भद्रबाहु-स्वामिना मद्याङ्ग-महानिमित्त-तत्त्वज्ञेन त्रैकाल्य-दर्शिना निमित्तेन द्वादश-संवत्सर-काल-वैषम्यमुपलभ्य कथिते सर्व्वस्सङ्घ उत्तरापशाद्वित्त-णापश्रम्प्रस्थितः क्रमेश्वेव जनपदमनेक-प्राम-शत-सङ्ख्यं मुदित-जन-धन-कनक-सस्य-गा-महिषा-जावि-कुल-समाकीर्ण्यम्प्राप्तवान् [1] चतः आचार्यः प्रभाचन्द्रो†नामावनितत्त-तताम-भृतेऽ-थास्मिनक्टवप्र-नामकोपलि चिते विविध तहवर - कुसुम - दला-वलि-विरचना-शबल-विपुल-सजल-जलद - निवह - नीतापल - तले वराइ - द्वीपि-व्याचर्च-तरज्ञु-व्याल-मृगकुत्तोपचितापत्यक-कन्दर-दरी-महागुहा-गहनाभागवति समुत्तुङ्ग-शृङ्गेसिखरिणि जीवित-शेषमल्पतर-कालमवबुध्यात्मनः ‡ सुचरित् ५ - तपस्समाधिमारा-धयितुमापृच्छर निरवसेषेश मङ्घं विसृष्य शिष्यंशैकेन पृथुलत-रास्तीण्धं-तसासु शिलासु शीतलासु खदेहं संन्यस्याराधितवान् क्रमेख सप्त-शतमृषीखामाराधितमिति जयतु जिन-शासनमिति ।

२ (२०)

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्रदेवरेनाड वित्तूर में।निगुरविष्ठगल शिषितियर् नागमतिगन्तियर् मृह तिङ्गल् नान्तु मुडिप्पिदर् ।

<sup>\*</sup> चत्रिकार्थ्य † प्रभावन्द्रेश ‡ प्रध्वनः § सुचकितः

[ श्रदेवरेनाडु † में चित्तूर के मैं।नि गुरू की शिष्या नागमित गन्तियर ने तीन मास के ब्रत के पश्चात् शरीरान्त किया । ]

३ (१२)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्रं । दुरिताभूद् वृषमान्कीस्तत्तरे पादेदज्ञानशैलेन्द्रमान्पाल् दुर-मिथ्यात्व-प्रमूढ्-स्थिरतर-तृपनान्मेट्टिगन्धेभमय्दान् । सुरविद्यावञ्चभेन्द्रास्सुरवरमुनिभिस्तुत्य करुबिण्यनामेल् चित्तश्चीनामधेयप्रभुमुनिन्त्रतगल् नोन्तुसीख्यस्थनाय्दान् ॥ [पाप, भज्ञान व मिथ्यात्व के इत भार इन्द्रियों का दमन का कटवन पर्वन पर चिरतश्ची सुनि-त्रत पाल मुख्न के। प्राप्त हुए ।]

४ (१७)

( लगभग शक सं० ६२२ )

.....गल्नोन्तु मुहिप्पिदर्। ित्रतथार प्राणीत्मर्गं किया ।

¥ ( 8= )

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्वस्ति श्री **जरुवुनाय गिर्** तीत्यदेाल् नीन्तु सुष्टिप्पिदर् ।

६(€)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्रां ने**डुबारेय पानप**क्ष-भटारर्श्नोन्तु मुडिप्पिदार्।

†पहाबनरेश निन्दवर्म के एक दानपत्र में बदेवरराष्ट्र का उल्लेख बावा है। संभव है बदेवरेनाडु भी असी का नाम हो (इंडि. एन्टी. ८, १६८) ' ≉मानद् । निडुबोरे के पानप भटार ने त्रतपाल प्राचीत्सर्ग किया। ] ७ (२४)

( लगभग शक सं ८ ६२२ )

श्री किसूरा वेल्माददा धम्मसेनगुरविष्ठिगता शिष्यर् बालदेवगुरविष्ठगल् सन्यासनं नान्तु मुडिप्पिदार्।

[ कितृर में वेषमाद के धर्मसेनगुरु के शिष्य बलदेवगुरु ने सम्यासवत पाल प्राणोत्सर्ग किया।]

**८ ( २४ )** 

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री मालतूर पट्टिनि गुरविष्टगल शिष्यर् उग्रसेनगुरः विष्टगल् थ्रोन्दु तिङ्गल् मन्यासनं नान्तु मुहिप्गिदार्।

[ मलनूर के पहिनिगुरु के शिष्य उग्रसेनगुरु ने एक मास तक सन्यास-व्रत पाल प्राणोल्मर्ग किया । ]

€(5)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री स्नगलिय मैनिगुरवर शिष्य केहिरद गुगसेनगुर-वर्शोन्तु मुडिप्पिदार्।

[ अगिक के मीनिगुरु के शिष्य को हर के गुगासेन गुरु ने व्रत पाल प्रामान्सर्ग किया।

१0 ( w )

( लगभग शक संव ६२२ )

श्री पेरमालु गुरवडिगला शिष्य धरेणे कुत्तारेवि क्ष्यु-रवि...डिप्पदार्।

# एचि।

[ पेरुमालुगुरु की शिष्या धण्णेकुत्तारेविगुरवि (?) ने ...... प्राग्णेत्सर्ग किया ! ]

११ (६)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री उल्लिक्क्लोरविडगल् नान्तु.....दार्।

[ उल्लिकल गुरु (या उल्लिकल के गुरु) ने बत पाल प्राणी-त्सर्ग किया ]

१२(५)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्रीतीर्त्थद गारवडिगल् ने।......

[ तीर्थंदगुरु (या तीर्थं के गुरु) ने बन पाल (प्राचोत्सर्ग किया)] १३ ( ३३ )

14 ( 44 )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री कालाविर्गुरविष्टगल शिष्यर् तरेकाड पंजेंडिय मोदेय कलापकद गुरविष्टगिल्लिर्पत्तांन्दु दिवसं सन्यासनं नान्तु मुडिप्पिदार्।

[ तलेकाडु में पंरुजंडि के कलापक अगुरु कालाविर गुरु के शिष्य ने इक्कीस दिन तक सन्यास अत पाल प्राम्मोत्समा किया ।

१४ (३४)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री-ऋषभसेन गुरवडिगत शिष्यर् नागसेन गुर-विद्याल सन्यासनविधि इन्तु मुडिप्पिदार्।

\* कलावक का शब्दार्थ सुञ्जतृता वा समृह होता है ।

नागसेनमनधं गुणाधिकं नागनायकजितारिमण्डलं।
राजपृज्यममस्त्रश्रीयाम्पदं कामदं इतमदं नमाम्यहं॥
[ऋषभसेनगुरु के शिष्य नागसेनगुरु ने सन्यास-विधि से श्राक्षोत्पर्यो किया।]

#### १५ (२)

( लगभग शक सं० ५७२ )

श्री । उद्यानैिर्जितनन्दनं ध्वनद्दलिन्यामक्तरकोत्पल— न्यामिश्रोक्टतं -शालिपिश्वरदिशं कृत्वा तु बाह्याचलं । सर्घ्वप्रायिदयार्श्वदान्धिमगवद्ध्यानेन‡सम्बोधयन् स्याराध्याचलमस्तकं कनकस्तरसेनोत्भवत्सत्पति ॥ १ ॥ स्रद्दो बिहिर्गिरिन्त्यक्त्वा बलदेवमुनिश्श्रीमान् । स्याराधनस्त्रगृहीत्वा सिद्धलोकं गतर्पुन: ॥ २ ॥

**१**ई ( ३० )

( लगमग शक सं० ६२२ )

श्री . . म्मडिगल् नोन्तु कालं कंय्दार्।

...माडिगळ ने ब्रत पाळ देहोत्सर्ग किया।

१७-१८ ( ३१ )

( लगभग शक सं० ५७२ )

श्री -भद्रवाहु सचन्द्रगुण्तमुनीन्द्रयुग्मदिनोप्पंवल् । भद्रमागिद धर्म्ममन्दु वलिक्केवन्दिनिसल्कलो ॥

<sup>🕆</sup> न्यापि श्रीकृत 🙏 भगवंना (ज्ञा) नेन (नया प्डीशन)

### विद्रुमाघर **ग्रान्तिसेन**सुनीशनाकिएवेरुगोरा । ग्रदिमेलशनादि विद्रुपनर्भवकरे भागि . . ॥

जो जैन-धर्म भद्रबाहु श्रीर चन्द्रगुप्त सुनीन्द्र के तेज से भारी समृद्धि को प्राप्त हुश्रा था उसके किञ्चित् सीग्रा हो जाने पर शान्तिसेन सुनि ने उसे पुनरत्थापित किया। इन सुनियों ने वेल्गोल पर्धत पर श्रशन श्राद्धि का त्याग कर पुनर्जन्म की जीत लिया।

१८ ( ३२ )

( त्त्रगभग शक सं० ६२२ )

श्री बेट्टेंड गुरवडिगल्माणाकस्मिङ्गणन्दिगुरवडिगल्नेान्तु-कालं-केयदार्।

[ वेट्टेडेगुरु के शिष्य सिंहनन्दिगुरु ने इत पाछ देहात्सर्ग किया ]

२० ( २६ )

( लगभग शक सं ६ ६२२ )

.....यस्त्वारि पीठ दिल्हा नान

.....वारि कुमारि निर्चिक्रेय्येतां

स्थिरदरलिन्तुपेगुरम सुरलोकविभृति एय दिदार्।

[ ......इस प्रकार पेगुरम (?) ने सुरले। विभूति के। प्राप्त किया ।

२१ ( २६ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्वित श्रीगुणभूवितमादि वज्ञाडग्देरिसिदा निसिदिगं सद्भमगुरुसन्तानान् सन्द्रिग-गणता-नथान् गिरितज्ञदामे-

लित......स्थलमान् तीरदाणमाकेलगे नेलिद मानदा सदस्मदा गेलि ससानदि पतान् ।

इस लेख का भाव स्पष्ट नहीं हुआ।

२२ ( ४८ )

( लगभग शक सं० १०२२ )

श्री **ग्रभयणन्दि** पण्डितर गुङ् के स्तिस्य बन्दिश्चि देवर बन्दिसिह ।

[ श्रभवनन्दि पण्डित के गृहस्य शिष्य कीत्तय्य ने यहा श्राकर देव-बन्दना की । ]

२३ ( २८ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्वस्ति श्री**द्रनुङ्गूरा मेश्लगवास**गुरवर्**कल्बण्प बे**ट्टम्मं-ल्कालं कंयुदार्।

[ इनुङ्गृर के मेल्छगवासगृरु ने कल्वण्य (कटवप्र) पर्वत पर देहोत्सर्ग किया । ]

**२४ (** ३५ )

( लगभग शक सं० ५२२ )

स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्दपदडकेदिलिध्वजसाम्याः 
महामहासामन्ताधिपति श्रीबल्लभः हा-राजाधिराजः 
मेश्वर-महाराजरा मगन्दिर् रणावलाक-श्रीकम्बय्यन् 
पृथुवीराज्यं गंथे बः रसक्किल्व एपुः ल पेर्गाव्विपिना पोलदिन्न-

डदु कं।हृदु "सेन भडिगलां मनसिजरा "गनाअरिस बंनेएति मैं।नमुज्जमिसुविल्ल के।हृदु पे।लमेरे तहुगरेय किल्केरे पै।िंग अचरकल्ल मेगं अल्लिन्दा वसेल् कर्माल्मारदु सल्लु पेरिय आल "वारि मरल् पुण्यमपेरि" तार्यु आलरं मेरे दुवेहुगं निरुकल्लु कं।वज्जदा पेरिय एलवु अल्लि कृडित्तु अरसरा श्रीकरणमुं """ गादियर दिशिडगगामुण्डरुम् स्तुवर "वङ्गरु-वल्लम-गामुण्डरुम् रुन्दि वच्चरु रुग्विक्रम-गामुण्डरुम् रुन्दि वच्चरु रुग्विक्रम-गामुण्डरुं कलिदुर्गगामुण्डरुं अनद्मासल उत्तम गामुण्डरुं निरुक्त वल्लाम-पामुण्डरुं कलिदुर्गगामुण्डरुं अनद्मासल उत्तम गामुण्डरुं निरुक्त वल्लाम-दुं वेल्गाल्दा विल गाविन्द्वाडिंग कं।हृदु

वहुभिर्व्वसुधाभुक्ता राजभिस्**सगरादिभिः**। यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फर्तं॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरंत वसुन्धरां। षष्टिवर्षमहस्राणि विष्टायां जायते कमिः॥अ

शिश्वन्त्रममहाराज कं पुत्र महासामन्ता चिपति रणावले कि श्रीकम्बय्यन् कं राज्य में मनसिज (?) की राज्ञी के न्याधि से मुक्त होने के पश्चात् मान अत समाप्त होने पर कुछ भूमि का दान दिया गया था, जिसकी सीमा श्रादि लेख में दी हैं। लेख दान की शपथ के साथ समाप्त होता है।

\* वे दो श्लोक नये प्डीशन में बहुत अशुद्ध हैं। उसमें 'यदाभूमि' के स्थान पर 'यथाभृमि' व 'स्वदत्तं' 'परदत्तं' 'हरन्ति' 'पृष्ठायां' पाठ हैं।

### १० चन्द्रगिरि पर्वत पर को शिलालेख ।

२४ \* ( ६१ )

( लगभग शक सं० ८२२ )

श्रीमत्'''''पु'''शिष्यर्**ग्रारिटोनेमि** माडिसिहर् सिहं

...के शिष्य श्रीरहोनेमि ने बनवाया ।]

<sup>\*</sup> भरतेरवर की मृत्तिं के दक्षिण की ओर ।

## शासनवस्ति के पूर्व की श्रार के शिलालेख

२६ ( ८८ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

सुरचापंबालं विद्युल्लतेगल तरवेात्मञ्जुवाल्ते।रि बेगं। पिरिगुं श्रीरूप-लीला-धन-विभव-महाराशिगल्निल्लवार्गा। परमार्थं मेच्चेनानीधरिषयुलिरवानेन्दु सन्यासन-गे-। य्दुरु मत्वन्निन्द्सेन-प्रवर-मुनिवरन्देवलोकके सन्दान्॥

[रूप, जांत्रा, धन व विभव, इन्द्र-धनुष, बिजजी व श्रोसबिन्दु के समान चिणक है, ऐसा विचारकर निन्दिसेन गुनि ने सन्यास धार सुरत्नोक के। प्रस्थान किया | ]

२७ ( ११४ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ॥ ग्रुभान्वित-श्रीनिमलूरमङ्घदा । प्रभावतीः । प्रभाव्यमी-पर्व्वतदुल्ले नोन्तुताम् । स्वभाव-सीन्हर्य्य-कराङ्ग-राधिपर् ॥

शामे मयूरसङ्घे ऽस्य ग्रार्थिका दमितासती । कटवप्रगिरिमध्यथा साधिता च समाधिता ॥

[ निमलूरसंघ की प्रभावती ने इस पर्वत पर व्रत धार दिष्कः शरीर प्राप्त किया । ] [ सयूरवामसंघ की भार्यिका दमितामती ने कटवप पर्वत पर समाधि-सरण किया । ]

### २६ ( स्ट )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ॥ तपमान्द्वादशदा विधानमुखदिन् केय्देन्दुताधात्रिमेल् । चपलिल्ला निवलूर सङ्घदमहानन्तामतीखन्तियार् ॥ विपुलश्रोकटवप्रनल् गिरियमेल्नोन्तोन्दु मन्मार्गदिन् । उपमील्या सुरलोकसीख्यदेडेयान्तामेथ्दि इल्दाल् मनम्॥

[ निवल्ह संघ की भनन्तामती-गन्ति ने द्वादश तप धार कटवम पर्वत पर यथाविधि व्रतों का पाठन किया और सुरजोक का अनुरम सुख प्राप्त किया।]

### **२८** ( १०८ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ।। श्रनवरतन्नालिन्प भृत-शय्यममेन्ते विच्छेयं वनदेश्वयोग्य... नक्कुमदि.....गलो...
मनविमकुत.....रि...ने न्तुसमाधिकृष्ठिदों श्रनुपम दिव्यप्पदु सुरत्ने किद्मार्थ्य नामिका ।
स्यूरमामसंङ्क्षस्य सौन्दर्या-श्रार्थ्य-नामिका ।
कटप्रगिरिशैलेच साधितस्य समाधितः ॥

[ उत्साह के साथ शात्म-संयम-सहित समाधि त्रत का पालन किया और सहज ही श्रनुपम सुरत्नोक का मार्ग ग्रहण किया । (?) ]
[ मयूरग्रामसंघ की शार्यों ने कटनप्र पर्वत पर समाधि-मरश्व किया । ]

३० ( १०५ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

त्रङ्गादिनामननेकं गुणकीत्ति देन्तान् तुङ्गोत्रभक्तिवशदिन तारदिश्चिदेहम् पोङ्गोल् विचित्रगिरिकृटमयंकुचेलम् ।

[ गुण्कीत्ति ने भक्ति-सहित वहां देहे।स्मर्ग किया । ]

**३**१ ( १०६ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

निव्या श्रीसङ्घदुल्ले गुरवंनम्मे।नियाचारियर् श्रवराशिष्यरनिन्दितार्गुग्रामि "वृषभनन्दोग्रुनी । भवविष्जैन-सुमार्गादुल्ले नडदोन्दाराधना-योगदिन् श्रवरं साधिस स्वर्गलोकसुस्त-चित्तं.....माधिगल् ।

[ नविलूर संघ के मौनिय श्राचार्य के शिष्य वृषभनिद् मुनि ने समाधि-मरण किया।]

३२ (११३)

( लगभग शक सं० ६२२ )

तनगं मृत्युवरवानरि देन्दु सुपण्डितन् । भनेक-शील-गुणमालेगिलन्मगिदे।प्पिदेगन् ॥ विनय-देवसेन-नाम-महासुनि नेप्नु पिन् । इन दरिल्दु पलितङ्कदे तान्दिवमेरिदान् ॥

[ मृत्यु का समय निकट जान गुणवान् और शीलवान् देवसेन महामुनि व्रत पाल स्वर्ग-गामी हुए । ] ३३ ( €३ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

एडेपरेगोनडं केय्दु तपं सय्यममान्कोलत्त्रसङ्घ . । वडं कोरंदिन्तुवाल्वुदरिदिन्नेनगंन्दु समाधि कूडिए ॥ एडं-विडियल्कविं कटवप्रवंएरिये निल्लदनन्धन् पडेगमोलिप्प . . . . . नदी-सुरलोक-महा-विभवस्थननादं ।

[ "श्रव मेरे लिये जीवन श्रसम्भव है" ऐसा कहकर कोल-तृर संघ के.....(१) ने समाधि-त्रत लिया श्रीर कटवग्न पर्वत पर मे सुरलोक प्राप्त किया।

३४ ( ८४ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

खिंस श्री

अनवद्यन्नदि-राष्ट्रदुरुलं प्रथित-यशे ..न्दकान्वन्दु लाम् विनयाचार प्रभावन्तपदिन्नधिकन्चन्द्र-देवाचाय्यं नामन् बदित-श्री-कर्विष्पनुरुले रिषिगिरि-शिले-मेरुने न्तुतन्देइमिकि निरवद्यन्ने रिखर्ग शिवनिलेपडंदान्साध्यस्पुज्यमानन् ।

निर्दराज्य के बशस्त्रों, प्रभावयुक्त, शील-सदाचार-सम्पन्न चन्द्रदेव आचार्य कल्वप्य नामक ऋषिपत्रेत पर व्रत पाल म्बर्ग-गामी हुए ।

> ३५ (७६) ( त्तगभग शक सं० ६२२ )

सिद्धम

नेरेदाद व्रत-शील-नोन्यि-गुएदि स्वाध्याय-सम्पत्तिनम् ।

करेइल्-नल्तप-धर्म्भदा-सिसमिति-श्री-गन्तियर्व्यन्दुमेल् ॥ धरिदायुष्यमनेन्तु नोडेनगे तानिन्तेन्दु कल्विप्पनुल् । तारदाराधने-नोन्तु तीर्व्य-गिरि-मेल् स्वर्गालयकेरिदार् ॥

[ ब्रत-शील-म्रादि-सम्पन्न ससिमित-गन्ति कल्वप्पु पर्वत पर म्राई श्रीर यह कहकर कि सुक्ते इसी मार्ग का अनुसरण करना है तीर्थगिरि पर सन्यास धारणकर खर्गगामी हुई। ]

## कांचिन दोगों के मार्ग पर के शिलालेख

३६ (१४५)
( लगभग शक सं० ट२२)
श्री **एरेयगवे क**वट्टद लो.....।
[ कवट में एरेयगवे.....]
३७ (१४८)

( लगभग शक सं० १०७२ ) श्रीमतु **गरुङकेसिराज** क्षिरं जीयातु ।

इट (५८)

( शक सं० ८ ६६ )

### कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर

(दिचागुल)

स्वस्ति म.....म् उद्दिधं कृत्वाविधं मेदिनी

,.चक . ...धवा भुञ्जन् भुजासेर्बलात् ।

न्यश्रीजग.....पतेर्गाङ्गान्वयस्माभुजां

भूषा-रत्नमभू.....विनतावक्त्रेन्दुमेघे।दयः ॥ १ ॥

गर्च । तस्य सकत्तजगतीतलो तुङ्गगङ्गञ्जलकुमुद-

कौ मुदी-महातेजायमानस्य । सत्यवाक्यकाङ्गणिवर्म्म-धर्म-महाराजाधिराजस्य । कृष्णराजे।त्तरदिग्वजयविदितगुर्ज्जराधि-राजस्य । वनगजमञ्जपतिमञ्जवलवदञ्जदर्प-दलनप्रकटीकृतिकन मस्य। गण्डमार्त्तण्ड-प्रतापपरिरचित-सिहासनादि-सकल-राज्य-चिह्नस्य । विन्ध्याटवीनिकटवर्त्ति ... ण्डक-किरातप्रकरभङ्ग-करस्य । भुजवलपरि..... मान्यखेट-प्रवेशितचकवर्त्तिकट...विक्रम... श्रीमदिनद्वराजपट्टबन्धोत्सवस्य ।.. ...समुत्साहितसमरसज्ज-वज्जल.....घ...नस्य। भयोपनतवनवासिदेशाधि..... मिणकुण्डलमदद्विपादि-समस्तःवस्तुपः ..... समुपलुब्ध-सङ्कीर्त्तः नस्य । प्रणतसाटूरवंशजस्य.....ज-सुतसत-भुज-बलावलेप-गज-घटाटोपगर्व्वदुर्व्यु तसकलने।लम्बाधिराजसमरविध्वंसकस्य। समुनमूलितराज्यक्रण्टकस्य। सञ्जूर्ण्याते। बङ्गिगिरिदुर्गास्य। संहत-नरगाभिधानग्रवरप्रधानस्य । प्रतापावनतचेर-चाल-पाएड्य-प्रज्ञवस्य । प्रतिपालिवजिनशासनम्य ।.....त-महाध्वजस्य । वलबदरिनृपद्रविद्यापहरस्य.....कृतमहादानस्य । परिपालितसेतु बन्धभै...न्धुसम्बन्धवसुन्धरातलस्य। श्रीनालम्बकु(लान्त)क-देवस्य। शौर्य्यशासनं धर्म्मशासनं च सञ्चरतु दिग्मण्डलान्तरमा-कल्पान्तरमाचन्द्रतारम् ॥ (पश्चिममुख) .....या के रप्यु पायान्त.....तिशिशखाशेखरं एवाहतो ... अग्रज्जन्द्रामि ..... नान्य

...वता...द...वाशि.्कं पल्लव...मा...येनामितं...

( प्रथम ८ पंक्तियाँ भ्रस्पष्ट हैं )

23

....गन..... इ-चमाभृत: थाव ... न ... . ड ...वि...वित्रा.....पद......चित ॥ .....मिश्रीकृत-म...क-वीर-विस्मय-तेज.....गुत्तिय-गङ्क भूपमितियं विश्वं ..... कृता .... तिं पतिमह ......वष्टभ्यदुष्टावनिप-कुलमिलामिन्द्रराज...स्...कुम्ब-दल...यक-च्छत्र.....शीगङ्ग-चृड़ामग्रिरिति धरग्री स्तौतियं .....कीर्तिः ॥ .....स्सम्प्रति मार्सिह-नृपतिर्व्विकान्त- क.....सौ यत्र...स्थिति-साहस्रोन्मद-महासामन्त-मत्त-द्विपम्। "स्वामिनि पट्ट-बन्ध-मिहमा-निर्व्वि...मित्युर्व्वराचकं यस्य पराक्रम-स्तुति-परै: व्यावर्णयत्यङ्गकै: ॥ येनेन्द्र-त्विति-वक्षभस्य जगती-राज्याभिषेकः कृतः। येना...द-मद...पेनविजित र्याता-लमल्लानुजः।...मो. रणःङ्गणे रण-पटुस्तस्यात्मजोजा..... रभू......म...

वर्गयललुम्बमप्प बलदल्लन... डिसि गेल्द शीर्थ्यमं पोगल्वेनो धात्रियोल् नेगल्द वज्जलनं विडेयट्टि देलायं पोगल्वेनो पल्लवाप्पिप.....मं तवे कोन्द वीरमं पोगल्वेनो पेलिमेवोगल्वेनेन्द्रिये चलदुत्तरङ्गनं ॥ श्रोलियेकोदु पल्लवर पन्दलेयेल्लमनेय्देद्दिका— पालिकह्तरि सारि परमण्डलिकर्कल नम्मनीवुईय् । श्रोलिगे निम्म पन्दलंगलं वरलीयदं कण्डु बाल्वु...। श्रोलिय लेम्बनं नेगल्दुदाट्टिज मग्डल्लिक-विगेचना ॥ तुङ्गपराक्रमं पलवु कालमगुर्व्विसे सुत्तिवृत्ति बि— टुङ्गडकाडुवट्टि कोललारन...मुत्रमेनिष्प पेन्पिनु— च्वित्त्य कोटेयं जगमसुङ्गोलं कोण्ड नगल्ते मृठ् लो— कङ्गलोलम्पोगल्वेगेडियादुदु गुत्तिय-गङ्ग-मूपना ॥

कन्दं ।। कालनो रावणनो शिशु— पालनो नानेनिसि नेगल्द नरगन तले त— झालाल कय्गे वन्दुदु हेलासाध्यदेशले गङ्ग-चृडामणिया । नुडिदने कावुदने एल्दे-गिडदिरुजवनिट्ट रक्के निनगीवुदने नुडिदने एश्चदु कय्यदु

नुडिदुदु तप्पुगुमे गङ्ग-चूड़ामणिया ।।

इन्तु विन्ध्याटवी-निकट-तापी-तटवुं। मान्यखेट-पुर-वरवुं । गोनूह्युच्चिङ्गयुं । बनवासिदेशवुं । पाभसेयकोटेयुं । मोदलागं पलवेडेयोलमरियरं पिरियहवं कादि गंस्दु पलवेडं-गलोलं महाध्वजमनेत्तिसि महादानंगेरदु नेगल्द गङ्ग-विद्याधरं। गङ्गरोत्मण्डं। गङ्गरसिङ्गं। गङ्गचूडामिया गङ्गकन्दर्पं। गङ्गवज्रं। चलदुत्तरङ्गं। गुन्तियगङ्गं। धर्मावतारं। जगदेकवीरं। नुडि-इन्तेगण्डं। श्रहितमार्त्तण्डं। कदनकर्कशं। मण्डलिक त्रियोत्रं। श्रीमत्रोलम्बकुलान्तकदेवं पत्नवेडंगलीलं बसदिगलुं मानस्त-म्भङ्गखुवं माडिसिदं। मङ्गलं। धर्मा(म)ङ्गलं नमस्यं नडियसिबलिय-मोन्दुवर्ष राज्यमं पत्तृविदु बङ्कापुरदेाल् ऋजितसेनभटारकर श्रीपादसत्रिधियोल् श्राराधनाविधियिमूरुदे...सं नोन्तु समाधियं साधिसिदं ॥

वृत्त ।। एते **चोल**चितिपाल सन्तवेल्देयं नी नीविकाल नित्रनुं-गोले माण्डत्तिरु पाग्ड्य पल्लव भयङ्गोण्डोडिदिर्शित्रम-ण्डलदिं पिङ्गदे निल्बदीगनिवनिन्नुं त...गङ्गम-ण्डलिकं देवनिवासदत्त विजयं-गेटदं नेालम्बान्तकं ॥

डिस लेख में गकराज मारसिंह के प्रताप का वर्णन है। इसमें कथन है कि मारसिंह ने (राष्ट्रकृट नरेश) कृष्णराज (तृतीय) के लिए गुर्जर देश की विजय किया; कृष्णराज के विपत्ती भरू का मह चर किया: विन्ध्य पर्वत की तली में रहने वाले किरातों के समूहों की जीता: मान्यखेट में नृप ( कृष्णराज ) की सेना की रचा की; इन्द्राज ( चतुर्थ ) का श्रभिषेक कराया: पातालमल्ल के कनिष्ठ भ्राता वज्जल की पराजित किया: बनवासीनरेश की धन सम्पत्ति का अपहरस किया: माद्र वंश का मन्त्रक कुकाया: ने।लम्ब कुल के नरेशों का सर्वनाश किया: काइवहि जिस दर्ग की नहीं जीत सका था उस उच्चक्ति दर्ग की स्वाधीन किया: शवराधिपति नरग का संहार किया: चौड नरेश राजादित्य के। जीताः तापी-तट, मान्यखेट, गोन्ग, बच्चिक्क, बनवासि व पाभसे के युद्ध जीते. व चर, चोड़, पाण्ड्य श्रीर पहन नरेशों की परास्त किया व जैन धर्म का प्रतिपालन किया और अनेक जिन मन्दिर बननाये। अन्त में उन्होंने राज्य का परित्याग कर श्रजितसेन भट्टारक के समीप तीन दिवस तक सल्लेखना वतका पालन कर बंकापुर में देहात्सर्ग किया। में वे गङ्ग चुड़ामणि, नेालम्बान्तक, गृत्तिय-गङ्ग, मण्डलिकत्रिनेत्र, गङ्ग-विद्याधर, गङ्गकन्दर्भ, गङ्गबज्ञ, गङ्गसिंह, सत्यवास्य के।ङ्गणिवर्म-धर्म-महाराजाधिराज श्रादि श्रनेक पदवियों से विभाषत किये गये हैं।

३ (६३)

### महनवमी मण्डप में

(शक सं० १०८५)

(पृर्वमुख)

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ १ ॥ स्वस्ति समस्त - भुवन -स्तुत्य- नित्य-निरवद्य-विद्या-विभवप्रभाव-प्रह्वरहरीपाल-मै।लि - मिण-मयूल-शेखरीभृत-पृत-पद-नखप्रकरहं । जितवृजिन जिनपितमतपर्यपयोधिलीलासुधाकरहं ।
चार्व्वाकाखर्व्वगर्व्वदुर्व्वारोर्व्वाधरोत्पाटनपिष्ठप्रिनिष्ठुरे।पालम्भद म्भोलिदण्डहं श्रकुण्ठ-कण्ठ-कण्ठीरव-गभीर-भृरि - भीम - ध्वाननिर्द्वलितदुर्द्वमेद्धवीद्धमद्वेदण्डहम् । श्रप्रतिहत-प्रसरदसम-ससदुपन्यसननित्यनैसित्य - पात्र-दात्र-दिलतनैय।यिकनयनिकरनलहं ।
चपलकपिलविपुलविपिनदहन-दावानलहं । शुम्भदम्भोद-नाद-नोदितविततवैशेपिकप्रकरमदमराजहं । शरदमलशशधरकरनिकरनीहारहाराकारानुवर्त्तिकीर्त्वव्लीवेल्लितदिगन्तरालहमप्पश्रीमन्महामण्डलाचार्यह श्रीमद्वेवकीर्त्ति । शिख्तदेवह ।

कुर्वेनमः कपिल-वादि-वनाप्र-वह्नये

चार्क्वाक-वादि-मकराकर-बाडवाग्नये । वैद्धोप्रवादितिमिरप्रविभेदभानवे

श्रीदेवकीर्त्तिमुनयं किववादिवाग्मिने ॥ २ ॥
सङ्करपं जरपवरुतींविलयमुपनयंश्चण्डवैतिण्डिकोत्तिश्रीखण्डं मूलायण्डं भाटिति विघटयन्वादमंकान्तभेदं ।
निर्पिण्डंगण्डशैलं सपदि विदलयन्सूत्कृतिप्रौढ्गण्जंत्स्फूर्जन्मेवामदे।ज्ञीजयतु विजयते देवकीर्त्तिद्विपेन्द्रः ॥ ३ ॥
चतुर्म्मुखचतुर्ञ्वक्तिनिर्मामागमदुस्सहा ।
देवकीर्त्तिमुखास्भोजे नृत्यतीति सरस्वती ॥ ४ ॥
चतुरते सत्कवित्वदे।लभिक्नते शब्दकलापदे।ल् प्रसन

त्रतेमितयोल् प्रवीयते नयागम-तक्त-विचारदोल् सुपू-ज्यते तपदोल् पवित्रते चरित्रदोलोन्दि विराजिसल् प्रसि-द्धते मुनि-देवकीिर्नि विवुधाप्रशियोण्युवृदी धरित्रियोल् ॥ ५ ॥ शकवर्षसासिरद एम्भत्तरदेनेय ॥

## वर्षे ख्यात-सुभानु-नामनि सिते पक्षे तदाषाढ़के मासे तन्नवमीतिथा बुध-युते वारे दिनेशादये।

श्रीमत्तार्किकचकवर्त्त-दशदिग्वर्तार्द्धकीर्त्तिप्रयो जातः स्वर्गवधूमनः प्रियतमः श्रीदेवकीर्त्तिप्रमी जातेकीर्त्ववशेषके यतिपती श्रीदेवकीर्त्तिप्रमी वादीभेभिपेषी जिनेश्वर-मत-जीराव्धितारापती । क स्थानं वरवाग्वधू जिनेमुनिन्नातं ममंति म्फुटं चाक्रीशं कुरुते समस्तधरणौ दान्तिण्य-लन्दमीरिप ॥ ७ ॥ तिच्छब्यो नुतल्वखण्डित्मुनिषः श्रीमाधवेन्दुत्रती भव्याम्भोकहभास्करिक्षभुवनाख्यानश्चयोगीश्वरः । एते ते गुरुभित्ततो गुरुनिष्यायाः प्रतिष्ठामिमां भूत्याकाममकारयिन्नजयशस्यम्पृण्शिदिग्मण्डलाः ॥ ८ ॥

[इस लेख में श्रपने समय के श्वद्वितीय कवि, तार्किक श्रीर वक्ता महामण्डलाचार्य मुनि देवकीत्ति पण्डित की विद्वत्ता का व्याख्यान है। इस समय जैनाचार्य के सन्मुख सांख्यिक, चार्वाक, नैयायिक, वेदान्ती. बीद्ध श्रादि सभी दार्शनिक हार मानते थे।

शक सं० १०८१ सुभानु संवत्सर श्रापाद ग्रुक्छ ६ बुधवार के। स्वीद्य के समय इन तार्किक चक्रवर्त्ति श्री देवकीर्त्त मुनि का स्वर्ग- वास हुद्या। उनके शिष्य छक्खनिन्द, माधवेन्दु और त्रिभुवनमहा ने प्रप्रने गुरु की स्मारक यह निषद्या प्रतिष्ठित कराई । ]

४० ( ६४ )

#### उसी स्तम्भ पर

( शक सं० १०८५ )

(इक्तिग्रमुख) भद्रं भ्याजिनेन्द्राणां शामनायाधनाशिनं । कुतीर्त्थ-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभिन्नघन-भानवे ॥१॥ श्रीमञ्जाभेयनाथाद्यमल-जिनवरानीक-सौधे।रु-वार्द्धिः प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-बेधि।रु-वेदिः । शस्त्रस्यात्कार-मुद्रा-शवलित-जनतानन्द नादे।रु-घे।षः स्वयादाचन्द्र-तारं परम-सुख-महावीर्थ्य-वीची-निकायः ॥२। श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गाः श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते तत्राम्बुधा सप्तमइर्द्धियुक्तास्तत्मन्तता बाधनिधिव्वभूव ॥३॥ [ श्री ] भद्रस्सर्व्वता योहि भद्रबाहुरिति श्रुतः। श्रुतकोवलिनाथेषु चरमर्परमो मुनिः ॥४॥ चन्द्र-प्रकाशोज्वल-नान्द्र-कीर्त्तः श्री चन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः। यस्य प्रभावाद्वनदेवताभिराराधितः खस्य गर्णा मुनीनां ॥५॥ तस्यान्वये भू-विदिते बभूव यः पद्मनिन्द्रप्रथमाभिधानः। श्रीकाण्डकुन्दादि-मुनीश्वराख्यस्पत्संयमादुद्रत-चारणर्द्धिः ॥६॥ धभूदुमास्वाति मुनीश्वरे। त्सावाचार्य्य-शब्दोत्तरगृद्धपिच्छः ।

तदन्वयं तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेष-पदार्थ-वेदी ॥॥॥ श्री गृद्धृपिच्छ-मुनिपस्य बलाकपिच्छः

शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्त्तः।

चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-मै।लि-

माला-शिलीमुख-विराजितपादपद्मः ॥⊏॥

एवं महाचार्य्य-परम्परायां स्थात्कारमुद्राङ्किततत्वदीप:।

भद्रस्समन्ताद्गु खतागणीशस्यमन्तभद्रोऽजनिवादिसिंहः ॥स॥

ततः ॥

यो देवन न्दि-प्रथमाभिधाना बुद्ध्या महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः।
श्रीपूज्यपादे। जिनदेवताभिर्य्यत्यृजितं पाद-युगं यदीयं ॥१०॥
जैनेन्द्रं निज-शब्द-भागमतुलं सर्व्वार्थसिद्धिः परा
सिद्धान्ते निपुण्त्वमुद्धकवितां जैनाभिषेकःस्वकः।
छन्दरमूच्मिथयं समाधिशतक-स्वास्थ्यं यदीयं विदा
माख्यातीह्रेस पूज्यपाद-मुनिषः पृष्यो मुनीनां गणैः॥११॥/

(पश्चिममुख)

ततश्च ॥

धनिष्टाकलङ्कं यज्जिनशासनमादितः । धकलङ्कं वभौ येन से। दिक्कलङ्को महामितः ॥१२॥ इत्याद्य द्वमुनीन्द्रसन्ततिनिधौ श्रीमूलसङ्घे तते। जाते निद्धगण-प्रभेदविलसद्धेशीगणेविश्रुते । गोल्लाचार्य्य इति प्रसिद्ध-मुनिपोऽभृद्रोल्लदेशाधिपः पृर्व्वं केन च हेतुना भवभिया दीचां गृहीतस्सुधीः ॥१३॥

श्रीमत्त्रैकाल्ययोगी समजनि महिका काय-लमा ततुत्रं यस्याभृदृबृष्टि-धारानिशितशर-गणाधीष्ममार्त्तण्डविम्बं । चकं मद्यृत्तचापाकितित-यति-वरस्याघशत्रुनिवजेतुं गाल्लाचार्यस्य शिष्यस्म जयतु भुवने भव्यसत्करवेन्दुः ॥१४॥ तच्छिष्ठच्यस्य ॥ श्रविद्धकण्नीदिक**पद्मनिद्सीद्धान्तिका**ख्योऽजनि यस्य लोके। **की।मारदेय-**त्रतिताप्रसिद्धिजीयानुसो ज्ञाननिधिस्सधीरः ॥१५॥ तन्छिष्यः कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारात्रिधि-स्सिद्धान्ताम्बुधिपारगा नतविनेयस्तत्मधम्मी महान् । शब्दाम्भात्हभास्करः प्रथिततर्क्षप्रन्थकारः प्रभा-चन्द्राख्यो मुनिराज-पण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः ॥१६॥ तस्य श्री**कुलभूषणा**ख्यसुमुनेशिशष्यो विनंयस्तुत-स्सद्वृत्तः कुज्ञचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधिः। तच्छित्योऽननि माघनन्दिमुनियः केाल्लापुरे तीर्थक-द्राद्धान्ताराण्नीवपारगोऽचलवृतिश्वारित्रचक्रेश्वर: ॥१७॥ एले मावि वनववजदि तिलिगालं माणिक्यदि मण्डना-विलताराधिपनि नमं शुभदमा गिर्प्पनितरिईनुनि-र्मालवीगल् कुल चन्द्रदेव-चरणाल्धाजातसेवाविनि---श्रतसैद्धान्तिक**माघनन्दि**मुनियि श्रो**काण्ड**कुन्दान्वयम् ॥१८॥ हिमवत्कुत्कोल-युक्ताफल-तरलतरत्तार-हारेन्दुकुन्दो---पमकीर्त्ति-न्याप्तदिग्मण्डलनवनत-भू-मण्डलं भन्य-पद्मो-प्र-मरीचीमण्डलं पण्डित-तति-विनतं माघनन्द्याख्यवाचं

यिमराजं वाग्वधूटीनिटिलतटहटश्रूबसद्रव्यपः ॥१८॥
...त मद-रदिनकुलमं भरदिं निब्मेंदिसल्के...सियेनिपं
वरसंयमाब्धिचन्द्रं धरयोल् . माधनिद्-सैद्धान्तेश ॥२०॥
तच्छित्यस्य॥

भवर गुडुगलु सामन्तकेदारनाकरस † दानश्रेयांस सामन्त निम्बदेव जगहार्ब्बगण्ड सामन्तकामदेव ॥ (उत्तरमुख)

गुरुसैद्धान्तिकमाचनन्दिमुनिपं श्रीमचमूबल्लभं भरतं छात्रनपारशास्त्रनिधगल् श्रीभानुकी सिप्रभा-स्फुरितालङ्कृत-देवकी सि-मुनिपिश्रिष्यर्ज्जगन्मण्डन--दोरिये गण्डविमुक्तदेवनिनिगन्नीनामसैद्धान्तिकर् ॥२१॥ चीरोदादिव चन्द्रमा मिणिरिव प्रख्यात रत्नाकरात् सिद्धान्तेश्वरमाचनन्द्वियमिना जाता जगन्मण्डनः । चारित्रैकनिधानधामसुविनम्रो दीपवसी स्वयं श्रीमद्रण्डविमुक्तदेवयतिपस्सैद्धान्तचक्राधिपः ॥२२॥ भवर सधर्म्मर् ।

भावें वादिकथात्रयप्रवश्यदेशत् विद्वज्ञनं मेच्चे वि-धावष्टम्भमनष्पुकेरदु परवादिचोशिशृत्पचमं । देवेन्द्रं कडिवन्ददिं कडिदेशे स्याद्वादविद्यास्त्रदिं त्रैविद्यश्चातकोत्तिंदिन्यमुनिवेशत् विख्यातियं ताल्दिदे।॥२३॥ श्चातकोत्तिं-त्रैविद्य---

<sup>†</sup> निकरम

त्रति राधवपाण्डवीयमं विभु (बु) धचम-त्कृतियेनिसि गत-प्रत्या — गतिहं पेल्दमत्तकीर्त्तियं प्रकटिसिदं ॥२४॥

#### धवरप्रजरु ॥

यो बैद्धित्तिसृत्करालकुलिशश्चाव्यकिमेघान (नि) लो मीमांसा-मत-वित्ति -वादि-मदवन्मातङ्ग कण्ठीरवः॥ स्याद्वादाव्ध-शरससमुद्रतसुधा-शोचिस्ममस्तैस्नुत-स्म श्रीमानभुवि भासते कनकनिद्-ख्यात-योगिश्वरः॥२५॥ वेतालो मुकुलोकुताव्यलिपुटा संसेवते यत्पदे भोट्टिङ्गः प्रतिहारको नित्रसति द्वारं च यस्यान्तिके। येन कोडति सन्ततं नुतत्पोलच्मीर्थ्यश (ः) श्रीप्रिय— स्सोऽयं शुस्भति देवचनद्वमुनिपो भट्टारकीघामणीः॥२६॥

श्रवर मधर्मरमाधनिन्द-त्रैविद्य-देवरु विद्याचकवर्ति-श्रीमद्देवकीर्ति-पण्डतदेवर शिष्यरु श्रीशुभचन्द्रत्रैविद्य-देवरं गण्डविमुक्तवादि-चतुर्मुख-रामचन्द्रत्रैविद्यदेवरं वादिवजाङ्कुश-श्रीमदकलङ्कृत्रैविद्यदेवरुमापरमेश्वरन गुड्डुगल्ल माणिक्यभण्डारि मरियाने दंण्डनायकरं श्रीमन्मदाप्रधानं सर्व्वाधिकारिपिरियदण्डनायकंभरतिमय्यङ्गलंश्रीकरण्द द्वेगांडं द्वाचमय्यङ्गलुं जगदेक-दानि द्वेगांडं कोरय्यनं ।।

धकलङ्कं पितृ वाजि-वंश-तिलक-श्री-यस्राजं निजा--िम्बके लेशकाम्बिके लोक-वन्दिते सुशीलाचारे दैवं दिवी- -श-कदम्ब-स्तुत-पाद-पद्मनरुहं नाथं यदुचोग्रिपा--तक-चूड़ामग्रि नारसिङ्गनेनलेनोम्पुल्लनोहुल्लपं ॥२०॥

श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वाधिकारि हिरियमण्डारि मिमनवगङ्गदण्डनायक-श्रीहुलूराजं तम्म गुरुगलप्पश्रीकाण्डकुन्दान्वयदः
श्रीसूलसङ्घद देशियगणद पुस्तकगच्छद श्रीकाल्लापुरदं श्रीह्मपनारायणन वसदिय प्रतिविद्धदं श्रीमत्केल्लङ्गे रेय प्रतापपुरवं पुनर्व्भरण्डवं माडिसि जिननाथपुरदेलु कल्ल दानशालेयं माडिसिद्द श्रीमन्महामण्डलाचार्यदें वक्तीस्तिपण्डितदेवर्गो पराचितनय-वागि निशिदियं माडिसिद ध्वर शिष्यलंक्खण्यिन्द-माध्व-विभुवनदेवर्महादान-पूजामिषेक-माडि प्रतिष्ठेयं माडिदरु मङ्गल महा श्री श्री श्री ।)

[इस लेख में गौतम गर्याधर से लगाकर मुनिदेवकीर्त्त पण्डितदेव की गुरु-परम्परा दी हैं । कनकनिन्द और देवचरद्र के आता श्रुतकीर्त्त त्रैविद्य मुनि की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने देवेन्द्र सदश विपत्त-वादियों को पराजित किया और एक चमत्कारी काव्य राघव-पाण्डवीय की रचना की जो मादि से अन्त को व अन्त से श्रादि को दोनें। मोर पढ़ा जा सके × । प्रनाष्ट्र की रूपनारायण बस्ती का

<sup>†</sup> भूमिका देखा।

अनुतकीर्त्तं की प्रशंसा के ये दोनों छुन्द नागचन्द्रकृत 'शमचन्द्र-चित्तपुराखा' अपर नाम 'पम्प रामायखा' के प्रथम आध्वास में नं० २४-२५ पर भी पाये जाते हैं। इस काव्य की रचना शक सं० १०२२ के क्रमभग हुई हैं। जिन विपन्त-सैद्धान्तिक देवेन्द्र का यहां उल्लेख हैं चे सम्भवत: 'प्रमाखनय-तत्वाक्षोकाल क्कार' के कर्त्ता वादि-प्रवर श्वेताम्बरा-

जीर्गोद्धार व जिननाथपुर में एक दानशाला का निर्माण कराने वाले महामण्डलावार्य देवकीर्त्त पण्डितदेव के स्वर्गवास होने पर बादव-वंशी नारसिंह नरेश (प्रथम) के मंत्री हुल्लप ने यह निषद्या निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा देवकीर्त्त श्राचार्य के शिष्य लक्खनन्दि, माधव श्रीर त्रिसुवनदेव ने दान सहित की ।

४१ ( इ.स. )

### उसी मग्डप में

(शक सं० १२३५)

श्रीमत्स्याद्वादमुद्राङ्कितममलमहीनेन्द्रचकेश्वरेड्यं
जैनीयं शामनं विश्रुतमिखलहितं देषदूरं गभीरं ।
जीयात्कारुण्यजन्मावनिरमितगुणैर्व्यण्न्यंनीक-प्रवेकैः
संसेव्यं मुक्तिकन्या-परिचय-करणप्रौढमेतित्रलेक्यां ॥१॥
श्रीसूलसङ्घ-देशीगण-पुक्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वाये।
ग्रुकुलमिह कथमिति चेद्ववीमि सङ्क्षेपतो भुवने ॥२॥
यः सेव्यः सर्व्वलेकैः परिहतचरितं यं समाराध्यन्ते
भव्या येन प्रबुद्धंस्वपर-मत-मद्दा-शाख-तक्त्वं नितान्तं।
यस्मै मुक्त्यङ्गना संस्पृह्यित दुरितं भीरुतां याति यस्मा—
शस्याशानास्ति यस्मिखिभुवन-महितो विद्यतेशीलराशिः॥३॥

चार्य देवेन्द्र व देवसूरि हैं, जिनके विषय में प्रभावक-चरित में कहा गया है कि उन्होंने वि॰ सं॰ ११८१ में दिगम्बराचार्य कुमुद्चन्द्र की वाद् में परास्त्र कियाथा।

तनमेच चन्द्रचेविचशिष्या राद्धान्तवेदी लीकप्रसिद्धः। श्रीवीरसंदी मोचुसादन्तंवासी गुगाब्धिः प्रास्ताङ्गजनमा ॥४॥ यः स्याद्वाद-रहस्य-त्राइनिपुणां प्राप्यप्रभावा जना-नन्दः श्रोमदनन्तकीर्त्तिमुनिपश्चारित्रभास्तत्तनुः। कामोमाहि-गर-द्विजापहरणं रूढं। नरेन्द्रोऽभव-त्तच्छिष्यां गुरुपञ्चकस्मृति-पथ-खच्छन्द-सन्मानसः॥ ५॥ मल्यारिरामचन्द्रो यमी तदीय-प्रशस्य-शिष्यां इसी । यश्वरण्युगलसेवापरिगतजनतैति चन्द्रतां जगति ॥ ६ ॥ परपरिणतिद्रोऽध्यात्ममत्सारधीरा विषय-विरति-भावो जैनमार्गा-प्रभाव: ) कमत-घन-सभीरा ध्वस्तमायान्धकारा निखिल्युनिविन्तां रागकापादिघातः ॥ ७ ॥ चित्ते शुभावनां जैनीं वाक्ये पञ्चनमस्क्रियां। कायं व्रतसमारीपं कुर्वित्रध्यात्मविन्युनिः ॥ ८ ॥ पञ्चित्रं शत्यं युत-शत-द्वयाधिक-सहस्र-नुतवर्षेषु । वृत्तेषु शकनृपस्य तु काले विस्तीर्णनिवसदर्णनेवनेमी॥॥॥ प्रमादि (सं)वत्सरेमासे श्रावणे तनुमत्यजत् । वक्रे कृष्णचतुर्दश्यां शु**भचन्द्रो म**हायतिः ॥१०॥ श्रमरपुरममरवासं तदृत-जिन-चैत्य-चैत्यभवनानां। दर्शन-कुतृह्वलेन तु याता यातार्त्त-रीद्र-परिग्राम: ।। ११ ॥ तच्छिष्यर ॥

दुरितान्धकाररविहिम-

-कररोगेदर्ण्य शामिदपण्डतदंवर् । वर-माधवेन्द्र-समया — भरणश्रीसूलसङ्घ-देशीगणदोल् ॥ १२ ॥ गुरु-राम चन्द्र-यतिपन वर-शिष्य-शुभेन्दुमुनिय निस्तिगंयं वि-स्तरदिं माडिसिदं बेलु-करंयधिपं राय-राज-गुरुगुम्महं॥ १३॥ श्रोविजय-पार्श्व-जिनवर-चरणारुग्ग-कमल-युगल्यजन-रत:। बोगार-राज-नामा तद्वैयापृयंता हि शुभचन्द्रः ॥ १४ ॥ हेयादेय-विवेकता जनतया यस्मात्मदादीयते तम्य श्री**कुलभूषगा**स्य वरशिष्यो**माघनन्दि**वती । सिद्धान्ताम्बुधितीरमा विशद-कीर्तिम्तम्य शिप्योऽभवत् त्रैविद्यः शुभनन्द्र-यागि-तिलकः स्याद्राद-विद्याब्चितः॥१५॥ तच्छिष्य श्वाहकीर्त्ति -प्रथित-गुण-गणःपण्डितस्तम्य शिष्यः ख्यातः श्री **माधनन्दि**-त्रति-पति-नुत-भट्टारकस्तस्य शिष्य:। सिद्धान्तामभाधिसीत-युतिरभयशशी तस्य शिष्या मद्दीयान् बानेन्दुः पण्डितस्तत्पदनुतिरमला रामचनद्रोऽमलाङ्गः।१६। चित्रं सम्प्रति पद्मनिन्दिनिह इस्तं तावकीनं तपः पद्मानन्द्यपि विश्रुताप्रमद इत्यासीस्मतां नम्नतां । कामं पृरयसे शुभेन्दु-पद-भक्तयाम क्त-चेतः सदा कामं दूरयसे निराकृत-महा-मोहान्धकारागम ॥१७॥ काम-विदारोदारः चमावृतोष्यचमो जगतिभासि

श्री**पद्मन न्दि**पण्डित पण्डित-जन-हृदय-कुमुदशीतकर ॥१८॥ पण्डित-समुदयवति शुभचन्द्र-प्रिय-शिष्य भवति

सुदयास्ति ।

श्री-पद्म-न न्दि-पण्डित-यमीश भवदितर-मुनिषुनालोको ।१६। श्रीमदध्यात्मिशुभचन्द्रदेवन्य स्वकीयान्तेवासिना पद्म नन्दि-पण्डित-देवेन माधवचन्द्रदेवेन च परीज-विनय-निमित्तं निषयका कारयिता ॥ भद्रं भवतु जिनशासनाय ॥

[ इस लेख में शुभचन्द्र मुनि की आवार्यपरम्परा श्रीर वनके स्वर्गवाम की तिथि दी हुई है। कुन्दकुन्दान्वय, मूळ संघ, पुस्तक गच्छ,
देशी गण में गुरुशिष्य परम्परा से मेघचन्द्र त्रैविश, वीरनन्दि, श्रनन्त
कीर्त्ति, मळशारि रामचन्द्र श्रीर शुभचन्द्र मुनि हुए। शुभचन्द्र
मुनि का शक सं० १२३४ श्रावण कृष्ण १४ को स्वर्गवास हुआ।
उनके शिष्य पद्मानन्दि पण्डितदेव श्रीर माधवचन्द्र ने उनकी निषद्या
निर्माण कराई। लेख में रामचन्द्र मुनि की श्राचार्य परम्परा इस
प्रकार दी है। कुळभूषण, माधनन्द्र निर्मी, शुभचन्द्र त्रैविश, चासकीर्त्ति
पण्डित, माधनन्द्र भटारक, श्रभयचन्द्र, बाळचन्द्र पण्डित श्रीर

#### ४२ ( ६६ )

### महानवमी मण्डप के उत्तर में एक स्तम्भ पर (शक सं० १०६६)

( पृर्वमुख )

श्रामत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रीलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १॥ श्रामन्नाभयनाथायमल-जिनवरानोक-सौधोरु-वार्द्धः
प्रध्वस्ताघ-प्रमय-प्रचय-विषय-कैवल्य-बोधोरु-वेदिः ।
शस्त-स्यात्कार-मुद्रा-शवलित-जनतानन्द-नादारु-घेषः
स्थेयादाचन्द्रतारं परम-सुख-महावीर्य्य-वीची-निकायः ॥२॥
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्ववर्गा श्रीगातमाद्यार्प्रभविष्णवस्ते ।
तत्राम्बुधा सप्तमहर्द्धिः युक्तास्तत्मन्ततौ नन्दिगणं बभूव ॥३॥
श्रोपद्मनन्द्रीः यनवद्यनामा ह्याचार्य्यशब्दोत्तरकारख्डिः ॥॥॥
श्रोपद्मनन्द्रीः यनवद्यनामा ह्याचार्य्यशब्दोत्तरकारख्डिः ॥॥॥
श्रमद्वमास्वातिमुनीश्वरोसावाचार्य्य-शब्दोत्तरगुद्धपिञ्च्छः ।
तद्दन्वयं तत्सहसो(शो) (स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेष-

पदार्श्य-वेदी ॥५॥

## श्री**गृद्धपिञ्च्छ-**मुनिषम्य **बलाकपिञ्च्छ**-

शिष्याऽजनिष्ट भुवनत्रय-वर्ति-की नि<sup>°</sup>ः । चारित्रचुञ्चुरखिलावनिपालमीलि-

माला-शिलीमुग्व-विराजित-पाद-पद्मः ॥६॥
तिच्छित्या गुगानिन्द्पिण्डतयतिश्च।रित्रचक्रेश्वर
स्तर्क्क-व्याकरणादि-शास्त्र-निपुण्स्साहित्य-विद्यापितः ।
मिण्यावादिमदान्ध-सिन्धुर-घटासंङ्घटकण्ठोरवो
भव्याम्भाज-दिवाकरो विजयतां कन्दर्प-दर्पापहः ॥ ७ ॥
तिच्छित्यास्त्रिशता विवेक-निधयशशास्त्राव्धिपारङ्गता
स्तेपूरकृष्टतमा द्विसप्रतिमितास्सिद्धान्त-शास्त्रार्थक —
व्याख्याने पटवो विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धोमुनि—

र्त्रानान्न-तय-प्रमागानिपुणो देवेन्द्र-सैद्धान्तिकः ॥ ८ ॥ ग्रजनि महिपचृढा-रत्नराराजिताङ्ग्रि

व्विजित-सकरकेत्हण्ड-दोर्हण्ड-गर्बः।

ज्ञनय-निकर-भूद्धानीक-दम्भोत्नि-दण्ड

स्सजयतु विभुधेन्द्राभारती-भात-पट्टः ॥ 🕳 ॥

तिन्छ्यः कलधौतनिन्द्मुनिपिन्मद्धान्त-चक्रेश्वरः पारावार-परीत-धारिणि-कुल-व्यामाहकीर्तीश्वरः । पञ्चाचोन्मद-कुम्भि-कुम्भ-दलन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल-प्रांग्रु-प्राञ्चितकस्म श्री बुधनुतो वाकामिनी-वन्ह्यभः ॥ १० ॥ श्रवारों रिवचन्द्र-सिद्धान्तविदर्म्सम्पृण्णचन्द्रसिद्धान्तमुनि-प्रवर्ग्वरागें शिष्यप्रवर श्रीदामनिन्द-मन्मुनि-पितगल् ।११। बे।धित-भव्यरस्त-मदनर्मद-विर्जत-ग्रुद्ध-मानसर् श्रीधरदेवरेम्बरवर्ग्यम-तन्भवरादरा यश—ः श्रीधररेवरेम्बरवर्ग्यम-तन्भवरादरा यश—ः श्रीधरर्गद शिष्यरवरंग्ल् नेगन्दर्मक्धारिदेवरं ग्रीधरदेवरे नत-नरेन्द्र-ति (कि)गेट-तटाक्चितकमर् ।१२। ग्रानन्नावनिपाल-जालकशिरा-रत्न-प्रभा-भाक्षर-श्रीपादाम्बुरुह-द्वया वर-तपोलच्मीमनोरञ्जनः । मोह-व्यूह-महीद्ध-दुर्द्धर-पविः सच्छीलशालिक्जीग-

तिच्छिष्यर् ॥

भन्याम्भोरुद्द-षण्ड-चण्ड-किरगः कर्प्य-हार-स्फुर-रकीर्त्तिश्रीधवलीकृताखिलदिशाचकश्चरित्रोत्रतः।

ख्यातश्रीधरदेव एष मुनिपो भाभाति भूमण्डने ॥१३॥

(दिचागुमुख)

भातिश्राजिन-पुङ्गव-प्रवचनाम्भाराशि-राका-शर्शा भूमा विश्रुत-**माचनन्दि**गुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः ॥१४॥ तच्छिष्ठव्यम् ॥

सन्द्रीलश् शरिदन्दु-जुन्द-विशद-प्रोद्यद्यश-श्रीपति-र प्यदर्षक-दर्ष-दाव-दहन-ज्वालालि-कालाम्बुदः । श्रीजैनंन्द्र-वचःपयोनिधि-शरत्सम्पृण्ण-चन्द्रः चितै। भाति श्रीगुणाचन्द्र-दंव-मुनिषा राद्धान्त-चक्राधिपः ॥१५॥ तत्सधर्म्भर् ॥

उद्भूते नृत-सेघचन्द्र-शशिनि प्रोयद्यशश्चिन्द्रकं संवर्द्धेत तदस्तु नाम नितरां राद्धान्त-स्वाकरः । चित्रं तावदिदं पयोधि-परिधि-चोग्गां समुद्रीच्यते प्रायेगात्र विज्नम्भतं भरत-शास्त्राम्भोजिनी सन्ततं ॥१६॥ तत्सधर्मग् ॥

चन्द्र इव धवल-कीर्त्तिक्क वलीकुरुतं सभस्त-भुवनं यस्य । तचुन्द्रकीर्त्तिसञ्ज्ञ-भट्टारक-चक्रवर्त्ति नाऽस्य विभाति ।१७। तत्सधर्म्यर् ॥

नैयायिकंभ-सिद्दां मीमांसकतिमिर-निकरनिरसन-तपनः बैाद्ध-वन-दाव-दहनाजयितमहानुद्वयचन्द्रपण्डितदेव: ।१८। सिद्धान्त-चकवर्त्ती श्रोगुणचन्द्रव्रतीश्वरस्यं वभूव श्रोनयकीर्त्ति-मुनीन्द्रो जिनपति-गदिताखिलार्थवेदी शिष्य: खस्यनवरत-विनत-महिप-मुकुट-मैक्तिक-मयूख-माला-सरामण्डनीभूत-चारुचरणारविन्दरुं। भन्यजन-हृदयानन्दरुं।
केषण्डकृन्दान्वय-गगन-मार्चण्डरुं। लीला-मात्र-विजिताकण्डकुसुमकाण्डरुं। देशीय-गण्-गजेन्द्र-मान्द्र-मद-धारावभासरुं।
वितरणविलासरुं। पुस्तकगच्छस्वच्छ-सर्सा-सराज्ञरुं। बन्दिजनसुरभूजरुं। श्रीमद्गुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रविचि-चारुतर-चरण
मरसीरुह-षट्चरण्डं। ध्रशेष-देषदृरीकरणपरिण्तान्तःकरणरमण्य श्रीमन्यकी सि-सिद्धान्त-चक्रविचि गलं-न्तण्यन्द्रदं ॥

साहित्य-प्रमदा-मुखाञ्जमुकुरश्चारित्र-चूडामणि
श्रांजैनागम-त्रार्द्ध-वर्द्धन-सुधाशोचिस्समुद्भासतं ।
यशाल्य-त्रय-गारव-त्रय-ल्स इण्ड-त्रय-ध्वंसक -सम श्रीमान्नयकौत्ति दंत्रमुनिषमौद्धान्तिकाग्रेमरः ॥२०॥
माणिक्यनन्दिमुनिष श्रीनयकौत्तित्रतिश्वरस्य सधम्मेः।
गुणचन्द्रदंवतनयाराद्धान्त-पयाधि-पारगा-भुवि माति॥२१॥
हार-चीर-हगदृह्दास-हलभृत्कुन्देन्दु-मन्दाकिनी—
कर्ष्य-स्फटिक-स्फुरद्वरयशा-धातित्रतेशकादरः ।
डमण्ड-स्मर-भूरि-भूधरपितःख्याता वभूवित्तते।
सश्रीमान्नयकौत्ति दंत्रमुनिष्मिद्धान्तचक्रेश्वरः ॥२२॥
याके रन्ध्रनवद्युचन्द्रमसि दुर्म्युख्याचक्ष्यंवत्सरे
वैशाखेधवले चतुर्द्ध गदिने वारे च सूर्थ्यात्मजे ।
पूर्वाह्वे प्रहरेगतेऽद्धंसहिते स्वर्गा जगामात्मवान

विख्याते। नयकी त्ति-दंव-मुनिपा राद्धान्त-चक्राधिषः ॥२३। श्रीमक्जैन-त्रचोव्धि-वद्ध<sup>°</sup>न-विधुम्साहित्यविद्यानिधिस्

( पश्चिम मुख )

मर्पद्दर्पक-हस्ति-प्रस्तक-लुठत्प्रीत्कण्ठ-कण्ठीरवः । स श्रीमान् गुणाचन्द्रदेवतनयस्पीजन्यजन्यावनि स्थेयात् श्रीनयकीस्ति देवमुनिपिस्सिडान्तचक्रेश्वरः ॥२४॥ गुरुवादं खचराधिपङ्गे बिलगं दानके बिण्पिङ्गो तां गुरुवादं सुर-भूधरके नेगन्दा कैलाम-शैलके तां । गुरुवादं विनुतङ्गो राजिसुविरङ्गोलङ्गो लोककं सद् गुरुवादं नयकी सिदंवसुनिपं राद्धान्त-चक्राधिपं॥२५॥ तिच्छन्यर ॥

हिमकर-शरदभ्र-सीर-कल्लोल-जाल-स्फटिक-सित-यश-श्री-शुभ्र-दिक्-चक्रवालः।

मदन-मद-तिमिस्र-श्रेषितीत्रांशुमाली जयति निखिल-वन्दो मेचचनदु-व्रतीन्द्रः ॥२६॥

तत्सधरमेर्।।

कन्दर्पाहवकपीताद्धुरतनुत्राणापमारस्थली
चश्चद्भूरमला विनेय-जनता-नीरजिनी-भानवः।
त्यक्ताशेष-बहिर्विकल्प-निचयारचारित्र-चक्रेश्वरः
शुम्भन्त्यणिष्वतटाक-वासि-मलधारि-स्वामिने। भूतलं॥२०॥

तत्सधर्मर्।। षट्-कर्म्म-त्रिषय-मन्त्रे नानाविध-राग-हारि-वैद्ये च । जगदेकसृरिरंष श्रीधरदेवा वभूव जगति प्रवणः । १८८॥ तत्मधर्मार् ॥

तकः व्याकरणागम-साहित्य-प्रभृति-सकत्व-शास्त्रात्थेकः ।
विख्यात-दामनिद्-त्रैविद्य-मुनीश्वरे धराप्रे जयति ॥२६॥
श्रोमज्जैनमताव्जिनीदिनकरे नैथ्यायिकाभ्रानित्त
श्राव्यकाविभृतकगत्तकुत्तिशे बैद्धाव्धिकुम्भोद्भवः ।
यामीमांसकगन्धसिन्धुरशिंगनिवर्भेदकण्ठीरव—
स्वैविद्योत्तमद्दामनिद्यमुनिपम्सोऽयं भुविश्राजने ॥३०॥
तत्सधम्भर ॥

दुग्धाब्धि-स्फटिकंन्दु-कुन्द-कुमुद-व्याभासि-कीर्तिप्रिय-स्सिद्धान्तोदधि-वर्द्धनामृतकरःपारात्व्यं-रत्नाकरः । व्यात-श्रो-नयकीर्त्तिदेवमुनिपश्रीपाद-पद्म-प्रिया । भात्यस्यांभुविभानुकीर्त्ति-मुनिपस्मिद्धान्तवकाधिपः ॥३१॥ उग्गेन्द्र-चीर-नीराकर-रजत-गिरि-श्रासितच्छत्र-गङ्गा— इरहासैरावतेभ-स्फटिक-वृषभ-शुश्राश्रनीहार-हारा—। मर-राज-धेत-पङ्कोरुह-हलधर-वाक्-शङ्ख-हंसेन्दु-क्रुन्दो-त्करचञ्चत्कीर्गिकान्तं धरेयालेसेदनी भानुकीर्त्ति-व्रतीन्द्रं तत्सधर्मर् ॥

सद्वृत्ताकृति-शाभिताखिलकला-पृण्णे स्मर-ध्वंसकः शश्वद्विश्व-वियागि-हृत्सुखकर-श्री**बालचन्द्रो** सुनिः । वक्रेणान-कलेन-काम-सुहदाचश्वद्वियागिद्विषा जाकेसिम्नुपर्मायते कथममा तेनाथ बालेन्द्रना ॥३३॥ वश्रण्ड-मदन-मद-गज-निर्भेदन-पटुतर-प्रताप-मृगंन्द्रः । भव्य-कुमुदैौध-विकसन-चन्द्रो भुवि भाति **बास्तचन्द्र-**मुनीन्द्रः ॥३४॥

ताराद्रि-चीर-पृर-म्फटिक-सुर-सरित्तारहारेन्दु-कुन्द---श्वेतायःकीत्ति -लक्मी-प्रसर-धवलिताशेषदिक्-चक्रवालः । श्रीमत्सिद्धान्त-चक्रेश्वर-नुत-नयकी र्ति-व्रतीशाङ्कि-भक्तः (उत्तर मुख)

श्रीमान्भट्टारकेशां जगति विजयतं मेघचन्द्र-त्रतीन्द्रः ॥३५॥
गाम्भीर्थे मकराकरा वितरणं कत्पट्टमस्तंजसि
प्रोचण्ड-ग्रुमिणः कलास्त्रिप शशी धेर्ये पुनर्मन्दरः ।
सन्वीर्व्वी-परिपृण्णं-निम्मेल-यशो-लच्मी-मना-रजना
भात्यस्यां भुवि माघनिन्द्मिनिपा भट्टारकाप्रेसरः ॥३६॥
वसुपृण्णंसमस्ताशः चितिचके विराजनं ।
चञ्चत्कुवलयानन्द-प्रभाचन्द्रोमुनीश्वरः ॥३०॥

तत्सधर्मर् ॥

उच्चण्डप्रहकाटया नियमितासिष्ठन्ति यन चिती यद्वाग्जातसुधारसाऽखिलविषव्युच्छंदकश्शोभते । यत्तन्त्रोद्वविधःसमस्तजनताराग्याय संवर्त्तते सोऽयं शुम्भति पद्मनन्दिमुनिनाथा मन्त्रवादीश्वरः ॥३८॥ तत्सधम्मर् ॥

चश्चचन्द्र-मरीचि-शारद-घन-चोराब्धि-ताराचल---प्रोग्नत्कीत्ति -विकास-पाण्ड्र-तर-ब्रह्माण्ड-भाण्डोदर: ।

वाकान्ता-कठिन-स्तन-द्वय-तटी-हारा गभीरस्थिर सोऽयं सन्नत-नेमिचन्द्र-मुनिपो विश्राजतं भूतले ॥३६॥ भण्डाराधिकृतःसमस्त-सचिवाधीशो जगद्विश्रत-श्रीहु**ल्लो नयकी ति**-दंब-मुनि-पादाम्भोज-युग्मप्रिय: । की त्रि-श्रो-निलय:परात्र्य-चरिता नित्यं विभाति जितै। सोऽयं श्रीजिनधर्म-रचणकरः सम्यत्तव-रत्नाकरः ॥४०॥ श्रीमन्छीकरणाधिपम्सचिवनाथो विश्व-विद्वन्निधि-श्चातुर्व्वणग्-महान्नदान-करणोत्माही चितौ शोभतं। श्रीनीलो जिन-धर्म-निर्मल-मनास्साहित्य-विद्याप्रिय-म्सीजन्यैक-निधिश्शशाद्ध-विशद-प्रोद्यद्यश-श्रोपति: ॥४१॥ श्राराध्यो जिनपा गुरुश्च नयकीर्ति-ख्यात-यागीश्वरे। जागाम्बा जननी तु यस्य जनक ( : ) श्रीबरमदेवेा विभु: । श्रीमत्कामलता-सुता पुरपति श्री मल्लिनायस्सुते। भात्यस्यां भुवि **नागदेव**-सचिवश्रण्डाम्बिकाव**ल्ल**भः ॥४२॥ सुर-गज-शरदिनदु-प्रस्फुरत्की चिं-शुभ्रो भवद्खिल-दिगन्ता वाग्वधू-चित्तकानतः। बुध-निधि-नयकी र्त-ख्यात-यागीन्द्र-पादा-म्बुज-युगकृत-संवः शामतं नागदेवः ॥४३॥ ख्यातश्रान्यकीति देवमुनिनाथानां पयःश्रोल्लस-त्कीर्त्तीनां परमं पराच-विनय कर्तु निषध्यालयं। भक्तराकारयदाशशाङ्क-दिनकृत्तारं स्थिरं स्थायिनं श्रीनागस्सचिवात्तमा निजयशश्रीशुश्र-दिग्मण्डल:॥४४॥

ृह्स लेख में नागदेव मंत्री द्वारा श्रपने गुरु श्रो नयकीर्त्त योगीन्द्र की निषद्या निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। नयकीर्त्तमुनि का स्वर्गन्वास शक सं • १०६६ वेशाख शुक्ल १४ को हुश्रा था। मुनि की विस्तार-सिहत वर्णन की हुई गुरु-परम्परा में निम्नलिखित श्राचार्यों का उल्लेख भाया है। पश्चनिद्द श्रपर नाम कुन्दकुन्द, उमास्वाति गृद्धपिच्छ, बलाकपिच्छ, गुण्ननिद, देवेन्द्र सेद्धान्तिक, कल्धातननिद, रविचन्द्र श्रपर नाम सम्पूर्णचन्द्र, दामनन्दिमुनि, श्रीधरदेव, मलधारिदेव, श्रीधरदेव, माधननिद् मुनि, गुण्चन्द्रमुनि, भेवचन्द्र, चन्द्रकित्ते भट्टारक और उद्यचनद्र पण्डितदेव। नयकीर्त्ति गुण्चन्द्रमुनि के शिष्य थे श्रीर उद्यचनद्र पण्डितदेव। नयकीर्त्ति गुण्चन्द्रमुनि के शिष्य थे श्रीर उदयचन्द्र पण्डितदेव। नयकीर्त्ति गुण्चन्द्रमुनि के शिष्य थे श्रीर उदयचन्द्र पण्डितदेव। नयकीर्त्ति गुण्चन्द्रमुनि के शिष्य भे श्रीर उदयचन्द्र पण्डितदेव। मलधारिखामी, श्रीधरदेव, दामनन्दि श्रीव्य, मानुकीर्त्ति मुनि, बालचन्द्र मुनि, माधनन्दि मुनि, प्रभाचन्द्र मुनि, पश्चनन्दि मुनि, प्रभाचन्द्र मुनि, पश्चनन्दि मुनि, श्रीर नेमिचन्द्र मुनि थे।

**४३ (** ११७)

# चामुगडराय वस्ति के दक्षिण की ख़ेर मगडप में प्रथम स्तम्भ पर

( शक सं० १०४५ )

( पृर्वमुख )

श्रीमत्परम गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाञ्छनं । जीयान् त्रैजीक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥१॥ श्रीमन्नाभेयनाथायम् जिनवरानीकसौधोक-वाद्धिः, प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-वेधोक-वेदिः । शस्त्रस्यातकार-मुद्रा-शबलित-जनतानन्द-नाद्देक्षेषः स्थेयादाचन्द्रतारं परम-सुख-पद्दा-वीर्ध्य-वीची-निकायः ॥२॥ श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमस्त्र-वर्गाश्रीगौतमाद्याः प्रभविष्ण्वस्ते । तत्राम्बुधै। सप्तमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्ततै। नन्दिगणं वभूव ॥३॥ श्रोपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्य्यशब्दोत्तरके।गुडः

कुन्दः ।

द्वितीयमासीदभिधानमुद्यचरित्रसःजातसुचारग्रद्धिः ॥४॥ श्रभूदुमास्वातिसुनीक्षराऽसाव।चार्य्यशब्दात्तर**गृद्ध्र** 

पिञ्च्छ: ।

तदन्वयं तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ।५। श्रीगृद्धपिञ्छ-मुनिपस्य बलाकपिञ्छश्शिष्योऽजनिष्टभुवन-

त्रयवत्ति<sup>°</sup>कीर्त्तिः ।

चारित्रचुञ्चुरखिलावनिपालमौलिमाला-शिलीमुख-विरा-

जित-पाद-पद्म: । ६॥

तिच्छिष्या गुणनिन्द्पण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वरः
तर्कव्याकरणादिशास्त्रनिपुण्यस्माहित्यविद्यापितः ।

सिष्ट्यावादिमदान्धसिन्धुर-घटा सङ्गृह-कण्ठीरवे।
भव्याम्भोजदिवाकरे। विजयतां कन्दर्प-दर्पापहः ॥ ॥

तिच्छिष्यास्त्रिशता विवेकनिधयश्यास्त्राव्धिपारङ्गतास्तेषूत्कृष्टतमाद्विसप्रतिमिताःसिद्धान्तशास्त्रार्व्धकव्याख्यानेपटवे। विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धामुनिः
नानान्ननयप्रमाणनिपुणादेवेन्द्रसैद्धान्तिकः॥ ॥

प्रजनिमहिप-चूड़ा-रत्न-राराजिताङ्गिव्विजितमकरकतृहः

पडदोर्हण्डगर्व्वः।

कुनयनिकरभूष्रानीकदम्भोलिदण्डःमजयतु विबुधेन्द्रो

भारती-भालपट्ट: ॥स॥

(दिचगुमुख)

तच्छिष्य:कलधौतनिन्द्रमुनिपः सैद्धान्तचक्रेश्वरः पारावारपरीतधारिणि-क्रल-व्याप्तोरुकी चीश्वर: । पञ्चाचोन्मद्कुन्भि-कुन्भ-दलन-प्रान्मुक्त-मुक्तापल ---प्रांशुप्राञ्चितकेसरी बुधनुता वाकामिनीबक्कभः ॥१०॥ प्रवर्गे रविचनद्वसिद्धा-न्तविदर्सम्पृर्णचन्द्र-सिद्धान्त-मुनि-। प्रवरस्वस्वागीशिष्य---प्रवरश्री**दामनन्दि**-सन्मुनि-पतिगलु ॥११॥ बाधितभव्यरस्तमदनम्मद-अिर्जत-शुद्ध-मानसर् श्रीधर्देवरेम्बरवर्गवतन् भवरादरायशम् श्रीधरगीद शिष्यरवरेल नेगल्दम्भेलधारि-दंवरं श्रीधरदेवकंनतनरेन्द्र-किरोट-तटाच्चित-क्रमर् ॥१२॥ मलधारिदंवरिन्दं वलिगिदुदु जिनेन्द्रशासनं मुश्नंनि-र्मलमागिमत्तमीगल बेलगिदपुदु चन्द्रकी त्तिभट्टारकरि ॥१३॥ भवर शिष्यर ॥ परमाप्ताखिल-शाख-तत्वनिलयं सिद्धान्त-चूड्मिक्य स्फुरिताचारपरं विनेयजनतानन्दं गुणानीकस्-

न्दरनेम्बुन्नतिथि समस्त-भुवन-प्रस्तुत्यनादं दिवा—
करणन्दि-न्नितनाथनुज्वलयशा विभाजिताशातटं ॥१४॥
विदित्तव्याकरणद तर्कद सिद्धान्तद विशेषदिं त्रैविद्या—
स्पदरेन्दो-धरेविण्णपुदु दिवाकरणन्दिदंवसिद्धान्तिगरं।१५॥
वरराद्धान्तिकचकवर्त्तं दुरितप्रध्वंसि कन्दर्पसि—
स्धुरसिहं वर-शील-सद्गुण-महाम्भेराशि पङ्केजपुपक्र-देवेभ-शशाङ्क-सन्निभ-यश-श्रो-रूपना होदिवाकरणन्दिवितिमर्भदं निरुपमं भूपेन्द्रबुन्दार्च्चतं ॥१६॥

(पश्चिममुख)

वर-भव्यानन-पद्ममुल्लाल्स्त् ज्ञानीकनेत्रोत्पलं कारगल्पापतमस्तमं परयलं चं ज्ञीनमार्ग्गामला— म्बरमत्युज्वलमागलं बेलगिनाभूभागमं श्रादिवा— करणान्दिवतिवाक्दिवाकरकराकारम्बे।लुव्बेन्तितं ॥१७॥ यद्गकृत्वनद्रविल्लामद्वनामृताम्भःपानेननुष्यतिविनेयचको

रबृन्द:।

जैनंन्द्रशामनमरावरराजहंसो जीयादसै। भुवि**द्वाकरण**-न्दिदेव: ॥१८॥

भ्रवर शिष्यर ॥

गरडिवसुक्तदेव-मलधारि-मुनोन्द्ररपादपद्ममं कण्डांडसाध्यमें नेनेद भव्यजनकमकोण्डचण्ड — दण्ड-विरोधि-दण्ड-नृप-दण्ड-पतत्पृशु-वश्रदण्ड-को— दण्ड-कराल-दण्डधर-इण्डभयं-पेरपिङ्गि-पेगावे ॥१€॥ बलयुतरं बलल्चुव लतान्तशरङ्गिदिरागितागिःस बिलसे पत्निच तूल्दवननं। डिसिमेय् वगयाद दृसिं। कलेयदे निन्द कर्ब्बुनद कर्गिद सिप्पिनमके-वेत्त क — त्तलमेनिसित्तु पुत्तडर्दमेय्य मलं मलधारि-देवरं॥२०॥ मरेदुमदोम्मे लीकिकद वार्तेयनाडद कंत्त बागिलं तेरेयद भानुवस्तमितमागिरे पेग्गद मेय्यनाम्मेयुं। तुरिमद कुक्कुटामनकं सेल्द गण्डविमुक्तवृत्तियं मरंयद घार-दुश्चर-तपश्चरितं मलधारिदेवर ॥२१॥

भा-चारित्र-चक्रवर्त्तिगल शिष्यरः॥

पञ्चेन्द्रिय-प्रथित-सामज-जुम्भपीठ-निर्झोट-सम्पट-महोध-

सम्प्र-सिहः।

सिद्धान्त-वारिनिधि-पृर्ण्न-निशाधिनाथा वाभाति भूरिभुवनं शुभचन्द्रदेवः ॥२२॥

शुश्राश्राभसुर्राद्वपामरसरितारापितस्त्रस्कुट—
ज्योस्त्रा-कुन्द-शशीद्ध-कम्बु-कमलाभाशा-तरङ्गोत्करः ।
प्रख्य-प्रज्वल-कीर्त्ति मन्वहमिमां गायन्ति देवाङ्गना
दिक्कन्या'शुभ चन्द्रदेव भवतश्चारित्रभूंभामिनि ॥२३॥
शुभ चन्द्रभुनीन्द्रयश
स्प्रभेयोल्सरियाग्लारदिन्ती चन्द्रं।
प्रभुतेगिदं कन्दि कुन्दिद—
नभव-शिरोमणिगदेकं कन्दुं कुन्दुं ॥२४॥
एतल्ल विजयङ्ग्यद—

मत्तले धर्मप्रभावमधिकोत्सविदं ।
वित्तरिपुदेनले पोल्वरे
मित्तनवरु श्रीशुभेन्दुसैद्धान्तिगरं ॥२४॥
कन्तुमदापहर्सकल-जीव-दयापर-जैन-मार्ग-रा—
द्धान्त-पयाधिगल् विषयवैरिगलुद्धत-कर्म-भजनर् ।
समन्तत-भव्य पद्म-दिनकृत्प्रभरं शुभचनद्द-देव-सि—
द्धान्तमुनीन्द्ररं पे।गल्वुदम्बुधि-वेष्टित-मूरि-मूतलं ॥२५॥

( उत्तरमुख )

ख्यातश्रोमलधारिदेवयमिनश्शिष्यात्तमे खर्गातं हा हा श्री शुभचन्द्रदेवयतिपे सिद्धान्तचूड़ामणा। लोकानुग्रहकारिणि चितिनुतं कन्दर्पदर्पान्तकं चारित्रोज्वलदीपिका प्रतिहता वात्सस्यवन्नो गता ॥२६॥ शुभचन्द्रे महस्मान्द्रेऽन्विकिते काल-गहुणा। सान्धकारं जगजालं जायतत्त्येति नाद्भुतं ॥२०॥ वाणाम्भोधिनभश्शशाङ्कतुलितेजाते शकाब्दे ततावर्षे शोभकृताह्रये व्युपनते मासे पुन श्रावणे। पक्षे कृष्णविपक्षवत्ति नि सितेवारे दशम्यां तिथा। स्वर्णतः शभचन्द्रदेवगणभतिसद्धान्तवारात्रिधः॥२८॥

स्वर्यातः **शुभचन्द्रदेव**गणभृत्सिद्धान्तवारान्निधिः॥२८॥ श्रीमदवरगुङ्गं॥

समधिगतपश्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिमहाप्रचण्डदण्ड नायकं । वैरिभयदायक । गात्रपवित्र । बुधजनमित्र । स्वामिद्रोहगोधूमधरट्ट। सङ्ग्रामजत्तु ट्ट। विष्णुवद्धन-पोय्सल महाराजराज्यसमुद्धरणकलिगलाभरणश्रीजैनधर्मामृताम्बुधिप्रवर्द्धन-सुधाकर-सम्यक्त—रत्नाकराद्यनेकनामावलीसमालङ्कृतरपश्रीम
नमहाप्रधानदण्डनायकगङ्गराजं तम्म गुरुगल् श्रीमृलसङ्घददेसिय
गणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवर्गो पराचिवनयके
निसिधिगय निलिसि महापूजेयं माडि महादानमं गेटदरः।।
श्रामहानुभावनित्तं।। शुभचनद्रसिद्धान्तदेवर गुड्डि।।

वरितनपृजेयनत्या— दरिदन्दं जक्कण्यव्यं माडिसुवलुस—। बरिते गुणान्त्रितं यं— न्दी धरणीतल मेश्व पेगगलुतिर्पुदु निच्चं ॥२६॥ देशिये जक्कण्यिकव्येगी भुवनदेश्व चारित्रदेश्व शीलदेश्व परमश्रीजिनपृजेयेश्व सकलदानाश्चर्यदेश्व सत्यदेश्व । गुरुपादाम्बुजभित्तयेश्व विनयदेश्व भव्यक्वं कन्ददा— दरिदं मित्रसुतिर्प पेन्पिनेडेयेश्व मत्तन्यकान्ताजनम् ॥ ३०॥ श्रीमत्मभाचन्द्र सिद्धान्तदेवर् गुडु हेग्गडेमिर्डिमर्यंबरेदं ॥ विरदक्षवारिमुखतिलकं बद्धमानाचारि संडरिसिद मङ्गल महा ॥ श्री श्री ॥

[इस लेख में पेाय सल महाराज गक्तनरेश विष्णुवर्द्ध न द्वारा उनके
गुरु शुभचन्द्र देव की निपद्या निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। शुभचन्द्र देव का स्वर्गारीहण शक सं० १०४४, श्रावण कृष्ण १० की हुन्या
या। इनके गुरु परम्परा-वर्णन में मलिभारिदेव और श्रीधरदेव के उल्लेख
तक के प्रथम ग्यारह श्लोक वे ही हैं जो उपर्युक्त शिलालेख नं० ४२
(६६) के हैं। इसके परचात् चन्द्रकीर्त्त भट्टारक, दिवाकरनन्दि,

गण्डविमुक्तदेव मछधारि मुनीन्द्र श्रीर शुभवन्द्र देव का उल्लेख है। लेख में विष्णुवर्द्ध न नरेश की भावज जवक्कण्डवे की जैन धर्म में भारी श्रद्धा का भी उल्लेख है। यह लेख प्रभावन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य हेगाडे मर्दिमस्य द्वारा रचित श्रीर वर्द्ध मानाचारि द्वारा उक्तीण है।

८४ ( ११८ )

## उसी मगडप में द्वितीय स्तम्भ पर

(शक सं० १०४३)

श्रीमत्परमगम्भीरम्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात् त्रैलंक्य नाथस्य शासनं जिनशासनं ॥१॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । श्रन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥

नमस्मिद्धेभ्य: ॥

जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्द्री धनवृत्तस्तनहारनुप्ररणधीरं भागतेनेन्द्रपै । जनकं तानेने **माक्तगाब्बे** विद्युधप्रख्यातधर्म्मप्रयु-के निकामात्त-चित्रते तायंनलिदेनेचं महाधन्यना ॥३॥ कन्द्र ॥ वित्रस्तमलं बुधजनमित्रं

कन्द् ॥ वित्रस्तमल बुधजनामत्र द्विजकुलपवित्र**नेचं** जगदोलु । पात्रं रिपुकुलकन्दखनित्रं कौषिडन्य गोत्रनमलचरित्र ॥४॥

वृ [त्त] ॥ परमजिनेश्वरं तनगेदेखमलुर्केथिने।ल्पु-वेत्त मुल्लुरदुरितचयर्कनकनिद्युनीश्वरकत्तमोत्तम—

र्ग्युक्रगल्लदात्तवित्तनवदात्तयशं नृपकामवीय्सलं पोरेद मद्दीशनेन्दोडेले विण्णपरार्नेगल्देचिगाङ्कन ॥५॥

कं [इ] ॥ मनुचरितनेचिगाङ्कन

मनेयोल् मुनिजनसमूहमुं बुधजनमुं। जिनपुजने जिनवन्दने

जितमहिमेगलावकालमुं शोभिसुगुं ॥६॥

**ग्रामहानुभावन**द्धीङ्गियेन्तप्पलेन्दोडं ।

डत्तम-गुख-ततिवनिता—

वृत्तियनोत्तकाण्डुदेन्दु जगमेल्लं क-।

य्येत्त्वनममलगुषास--

म्पत्तिमे जगदीलमे पीचिकवनेये नान्तलु ॥७॥

तनुवं जिनपतिनुतियि ।

धनमं मुनिजनदत्तियि सफलमिदि-

न्नेनगम्बी नम्बुगेयाल्

मनमं जगदोलगं पे।चिकव्वेयंनिरिपलु ॥८॥

जन विनुतनेचिगाङ्कन---

मनस्सरोहँसि गङ्गराजचमूना-

थन जननि जननि भुवन--

केने नेगल्दल् पोचिकव्वे गुणदुत्रतियि ॥ ६॥

एनिसिद पोचाम्बिक परि-

जनमुं बुधजनमु मोर्म्मेगार्म्मे मनन्त-

ण्याने तिथादु परसे पुण्यम-

[न] नन्तमं नेरिप परिप जसमंजगदोल्ल ॥१०॥ व [चन] ॥ इन्तेनिसिदापोचाम्बिकं बेल्गालद तीर्त्थं मादलागनेकतीर्त्थगलोलु पलवुं चैत्यालयङ्गल माडिसि महा-दान गेय्दु ॥

वृ [त्त] ।। अदिनिन्नेनेस्वेनानोन्दमल्द सुकृत्रमं नांड रोमाञ्ज माद—

प्युद्ध पेल्बुद्योगदिन्दं स्मरियिपदेनमेा वीतरागाथ गार्ह-स्थ्यद योषिद् भावदी कालद परिशातियिं गेल्दु सल्लेखनास-स्पददिन्दं देविपाचास्त्रिक्षे सुरपदमं लीलेयि सूरेगाण्डल् ॥११॥

सकवर्ष १०४३ नेय सार्ध्वि संवत्सरदाषाढ़ सुद्ध ५ से सवारदन्दु सन्यमनमं कैंकाण्डु एकपार्श्विनयमिंद पञ्च-पदमनुद्यारिसुत्तं दंवलेकिक सन्दलु ।। आ जगजनियपुत्रं ।। समिधिगतपञ्चमहाराव्द महासामन्तिधिपति महाप्रचण्डदण्ड-नायकं । वैरिभयदायकं । गात्रपित्रं । बुधजनिमत्र । अजिन-धर्मामृताम्बुधिप्रवद्धनसुधाकरं । सम्यक्त्वरत्नाकरं । आहाराभय-भैषज्य-शास्त्रदानिवेनोद । भव्यजनहृदयप्रमोद । विष्णुबद्धन भूपालहोष्टसल्तमहाराजराज्याभिपंकपृण्णेकुम्भ । धर्म्महम्योद्ध-गण्मूलस्तम्भ । नुडिदन्तंगण्डपगंवरं बेङ्कोण्ड । द्रोहघरहाद्यनेक नामावलीसमालङ्कृतनप्प श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकं गङ्ग-राजं तन्नात्माम्बके पोचलदेवियरु दिवके सल्लु परोचिन-यक्षेन्दी निसिधिगयं निलिस प्रतिष्ठे गेयदु महादानपृजार्च-नाभिषेकङ्गलं माडिद मङ्गलमहा श्री श्री ।। श्री प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवगुडुं पंर्मांडं चावराजं बरंदं ॥ ह्वारिह्राय्यकाचारियमगं वर्द्धमानाचारि विहदह्वारि-मुखतिलकं कण्डरिसिद ॥

[ इस लेख में 'मार' श्रीर 'माकण्डने' के सुपुत्र 'एचि' व 'एचि-गाङ्क' की भार्या 'पोचिकडने' की धर्मपरायणता श्रीर श्रन्त में संन्यास-विधि से स्वर्गारीहण का उल्लेख हैं। पोचिकडने ने श्रनेक धार्मिक कार्य किये। उन्होंने बेल्गोल में श्रनेक मन्दिर बनवाये। शक सं० १०४३, श्रापाढ़ सुदि १ सोमवार की इस धर्मवती महिला का स्वर्गवास हो जाने पर उसके प्रतापी पुत्र महासामान्ताधिपति, महाप्रचण्ड दण्डनायक, विष्णुवर्द्धन महाराज के भंत्रीं गङ्गराज ने श्रपनी माता की स्वारक यह निष्णा निर्माण कराई।

यह जैस प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव के गृहस्य शिष्य चावराज का रचा हुआ और होय सलाचारि के पुत्र वर्धमानाचारि द्वारा उस्कीर्ध है }

८५ (१२५)

### एरडु कट्टे वस्ति के पश्चिम की श्रोर एक पाषाण पर।

( लगभग शक सं० १०४० )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामीघलाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । श्रन्यवादिमद्दहस्तिमस्त्रकस्पाटनाय घटने पटीयसे ॥ २ ॥ स्वस्ति 'समिधगतपश्चमद्दाशब्द महामण्डलेश्वर द्वारवतीपुर वराधीश्वरं यादवकुलाम्बर धुमिषा सम्यक्तवृद्धामिषा सलपरे।ल् गण्डाद्यनेकनामावली-समालङ्कृतरप्प श्रीमन्मद्दामण्डलेश्वरं चिसु-वनमञ्ज तलकाङ्गोण्ड भुज-बलवीर गङ्ग विष्णुवर्द्धन द्दोटसलदेवर विजयराज्यमुत्तरात्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमा चन्द्रा-र्कतारं सलुत्तंद्दरं तत्पादपद्योपजीवि ।।

वृत्त ।। जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी-धनवृत्त-स्तन-हारनुप्ररणधीरं मारनेनेन्दपै । जनकं तानेने **माक्तणुड्वे** विबुधप्रख्यातधम्मीप्रयु-क्तं निकामात्तचरित्रे तायेनलिदंनेचं महाधन्यने। ।। ३ ॥ कन्द ।। वित्रस्तमलं बुधजन-

मित्रं द्विजकुलपवित्रनंचम् जगदालु ।
पात्रम्रिपुकुलकन्द्धनित्रं
कौण्डिन्यगोत्रन मलचरित्र ॥ ४ ॥
मनुचरितनंचिगाङ्कन
मनेयोलुमुनिजनसमृहमुं बुधजनमुं ।
जिनपूजनंजिनवन्दने
जिनमहिमेगलाव कालमुं शोभिसुगुं ॥ ५ ॥
उत्तमगुणतिवनितावृत्तियनोलकोण्डुदेन्दु जगमेल्लं कैय्येतुविनममलगुणमम्पत्तिगे जगदोलगे पोचिकव्वयेनान्तलु ॥ ६ ॥
धन्तेनिसिदेचिराजन पोचिकव्वये पुत्रनखिल-तीर्त्थकरपरम-देव-परम-चरिताकण्यानोदीण्या-विपुल-पुलक-परिकलित वार

बाग्रनुवसम-समर-रस-रसिक-रिपु-नृप-कलापावलेप-लोप-लोलुप-कृपाग्रनुवाहाराभय-भैषज्य-शास्त्रदान-विनादनुं सकल - लोक-शोकापनोदनुं॥

वृत्त ॥ वज्रं वज्रभृतो हलं हलभृतश्चकं तथा चिक्रण
श्वाक्तश्चाक्तिधरस्य गाण्डिवधनुर्गाण्डीव-के।दण्डिनः ।
यस्तद्वत् वितनोति विष्णुनृपतेष्कार्यं कथं मादृशै
गाङ्गो गाङ्ग-तरङ्गरश्चित-यशो-राशिस्सवण्णां भवेत् ॥ ७ ॥
इन्तंनिप श्रोमन्महाप्रधानं दण्डनायकं द्रोहघरट्टगङ्गराजं
चाल्चक्यचक्रवर्त्ति चिभुवनमञ्ज पेम्माडिदेवनदृतं पन्निर्व्वर्स्नामन्तर्व्वरसुकण्णेगालवीडिनलुविट्टिरे ॥

कन्द्र ॥ नेगेबारुवमं हारुव

बगेयं तनगिरुल बवरवेनुत सवङ्ग**ं।** बुगुवकटकुगरनलिरं

पुगिसिदुदु भुजासि गङ्गदण्डाधिपन ॥ 🖛 ॥

वचन ॥ एम्बिनमवस्कन्दकेलियिन्दमनिवरं सामन्तरुमं भङ्गिसि तदीयवस्तु-वाद्दनसमूहमं निजस्वामिगं तन्दु कोहुनिज-भुजावष्टमभक्षेमेचि मेचिदें बेडिकील्लेनं॥

कन्द । परमप्रसादमं पडेदु
राज्यमं धनमनंतुमं बेडदनस्वरमागे बेडिकोण्डं
परमननिदनई दर्जनाश्चितिचत्त ॥ ६ ॥
धन्तुबेडिकोण्डु ॥

वृत्त ॥ पसिरसेकीत्तनं जनिपेशचल-देवियरियवहु माडिसिद्जिनालयक्षमे।सेदात्म-मने।रमे लिचिदेविमा-।
डिसिद् जिनालयक्षमिदुपृजनेयोजितमेन्दुकाहुमन्तोसमनजस्त्रमाम्पनेनेगङ्गचमूपनिदेनुदात्तना ॥ १०॥
श्रकर ॥ श्रादियागिप्पुदाईत-समयके मूलमङ्गंकोण्डकुन्दान्वयं
बादुवेडदं बलयिपुदल्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद ।
बोध-विभवद कुकुहासनमलधारिदेवर शिष्यरंनिप पेग्पिङ्ग्
श्रादमेसंदिप्पृशुस चन्द्र-सिद्धान्त-देवरगुडुंगङ्ग-चमूपित११।
गङ्गवाडिय वसदिगलेनितालवनितुमन्तानेयदं पासियसिदं
गङ्गवाडिय गाम्मटदेवग्गं सुत्तालयमनयदे माडिसिदं ।
गङ्गवाडिय तिगुलगं बेङ्कोण्ड वीरगङ्गङ्गे निमिच्चिकाह
गङ्गराजना सुन्निन गङ्गररायङ्गं नृस्मेडिधन्यनस्तं ॥ १२ ॥
[ यह लेख शिलालेख नं० १६ (७६) के प्रथम पैतीस पद्यों का

**४६** ( १२६ )

# एरड्ड कट्टे वस्तिके पश्चिम की ओर मण्डप में पहले स्तम्भ पर

(शक सं० १०३७)

(उत्तरमुख)

भट्टमस्तु जिनशासनस्य ॥

जयतु दुरितदूरः चीरकुपारहारः प्रथितपृथुककीर्तिश् श्री शुभेन्द्रवतीशः । गुणमिणिगणसिधु रिशष्टलोकैकबन्धुः
विबुधमधुपफुल्लः फुल्लबाणादिसन्नः ॥१ ॥
श्रीवधुचनद्रलेखे सुरभूरुहदुद्भवदिं पयोधिवेलावधु पेम्पुवेत्तवोल निन्दिते नागले चारुरूपली- ।
लावति दण्डनायिकिति लक्कनेदंमित बूचिराजनंम्बीविभु पुट्टे पेम्पु वडेदार्जिसिदलु पिरिदण्प कीत्तिय ॥२॥
श्रावयब्वेय मगनेन्तण्यनेन्दडे ॥

स्वितः समस्तभुवनभवनविख्यातख्यातिकान्तानिकामकमनीयमुखकमलपरागपरभागसुभगीकृतात्मीयवक्तृं। स्वकीयकायका
न्तिपरिइसितकुसुमचापगात्रन् । ब्राहाराभयभैषज्यशास्त्रदानविनोदन्। सकललोकशोकामनोदन्। निखिलगुणगणाभरणन्।
जिनचरणशरणनुमनिसिद बूचणं।

वृत्त । विनयद सीमे सत्यद तवर्माने शीचद जन्मभूमि ये— न्दनवरतं पेगिल्वुदु जनं विबुधोत्करकैरवप्रबो-धनिहमरोचियं नेगर्ह बृचियनुद्धपरार्त्थसद्गुणा-भिनवदधोचियं सुभटभीकरविकमसञ्यसाचियं ॥ ३ ॥

भ्रान्यण्यं सकवर्ष १०३७ नेय विजयसंवत्सरद-वैशाखसुद्ध १० स्नादित्यवार दन्दु सर्व्वसङ्गपरित्यागपूर्व्वकं मुडिपिदं।।

(पश्चिममुख)

पद्य ॥ त्यागंसर्व्जगुणाधिक तदनुजं शीटर्यं च तद्वान्धवं धैटर्यं गर्व्वगुणातिदारुणरिषुं ज्ञानं मने।ऽन्यं सर्ता ।

शेषाशेषगुणं गुणैकशरणं श्रीबूचणोऽत्याहितं सत्यं सत्यगुणीकरोति कुरुते किं वा न चातुर्य्यभाक् ॥ ४॥ या वीर्ट्यं गजवैरिभूयमतुलं दानक्रमं बूचणी यस्माचात्सुरभूजभूयमवनौ गम्भोरताया विधा । या स्त्राकरभूयमुन्नति-गुर्ण या मेरुभूयं गत-स्सोऽन्तं सान्तमना मनीषिल्पितं गीव्याग्रम्यंगतः॥ ५॥ माराकारइति प्रसिद्धतरइत्यत्युज्जित-श्रीरिति प्राप्तस्वर्गपतिप्रभुत्वगुणइत्युच्चैर्मनीपीति च। श्रोमद्गङ्गचमूपतं प्रियतमा लच्मीसहचा शिला--स्तम्भं स्थापयतिस्म वृचणगुणप्रख्यानिवृद्धि प्रति ॥ ६ ॥ धरे लघुवाटतु विश्रतविनयनिकायमनाथमाटतुवाक-तरुषियुमीगली जगदोलार्मामनादर्गीयंयादले-न्दिरदे विषादमादमोदवुत्तिरं भन्यजनान्त [रङ्ग] दालु निरुपमनेयदिदं नगर्ह बृचियमं दिविजेन्द्रलं कमं ॥७॥ श्री मूलसङ्गद देसिगगग्रद पुस्तकगच्छद ग्रुभचन्द्रसिद्धान्त-देवर गुड्डं बूचणन निशिधिगं ॥

[इस लेख में 'नागले' माना के सुपुत्र 'वृचिराज' व वृचण के संग्द्यं, शिर्ष धीर सद्गुणों का उन्लेख है। यह तेजन्व। धीर धिर्मष्ट पुरुष शक सं० १०३७ वैशाख सुदि १० रविवार के। सर्व-परिग्रह का त्यागकर स्वर्गगामी हुआ। उनके स्वरंणार्थ सेनापित गङ्ग ने एक पाषाण-न्तम्म धारोपित कराया।

वृचिराज के गुरु मृत्र संघ, देशीगण पुस्तक गच्छ, के शुभचन्द्र सिद्धान्त देव थे।]

### 89 ( १२७ ) उसी मण्डप में द्वितीय स्तम्भ पर

( शक सं० १०३७ )

(दिच्रामुख)

भट्टं भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिनं । कुतीर्त्थ-ध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥ १ ॥ श्रीमन्नाभेयनाथाद्यमलुजिनवरानीकसीधोरुवार्द्धिः प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्यबाधारु-वेदिः। शस्त्रस्यात्कारमुद्राशबलितजनतानन्दनादे।रुघाषः म्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीर्य्यवीचीनिकायः ॥ २ ॥ श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवग्गीः श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते । तत्राम्बुधी सप्तमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्तती नन्दिगणं वभूव ॥३॥ श्री**पद्मनन्दी**त्यनवद्यनामाह्याचार्य्यशब्दोत्तर**के।एडकुन्दः**। द्वितीयमासीदभिधानमुखबरित्रमञ्जातसुचारणद्धिः ॥४॥ श्रभृदु**मास्वाति**मुनीश्वरोऽमावाचार्य्यशब्दोत्तरगृद्धपिब्छ:। तदन्वयं तत्सहशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्त्यवेदी ॥५॥ श्रीगृद्धपिब्छमुनियस्य ब्राक्तपिब्द्धः शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्तः। चारित्रचुञ्चुरखिलावनिपालमीलि-मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥६॥ तच्छिष्योगु**गान न्दि**पण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वर-स्तर्कव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्साहित्यविद्यापति:।

मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरघटासङ्घट्टकण्ठीरवे। भव्याम्भोजदिवाकरे। विजयतां कन्दर्पदर्पापहः ॥७॥ तच्छिष्याखिशता विवेकनिधयश्शास्त्राव्धिपारङ्गता-स्तेषुत्कृष्टतमा द्विसप्तितिमितास्सिद्धान्तशास्त्रात्र्यक-व्याख्याने पटवे। विचित्रचरिताम्तेषु प्रसिद्धो मुनिः नानानूननयप्रमाणनिपुणा देवेन्द्रसैद्धान्तिक. ॥८॥ **अजिन महिपचूड़ारत्नराराजिताङ्घि -**विवीजितमकरकोत्हण्डदं । हण्डगव्वः । कुनयनिकरभूघ्रानीकदम्भोलिदण्ड स्सजयतु विबुधेन्द्रो भारतीभालपट्टः ॥ स। तन्छिष्यः **कल्धातनन्दि**मुनिपस्सैद्धान्तचक्रेश्वरः पारावारपरीतधारिणिक्लव्याप्रोक्की सीश्वरः ! पञ्चाचोनमदकुम्भिकुम्भदलनपोनमुक्तमुक्तापतल-प्रांशुप्राञ्चितकेमरी बुधनुते। वाकामिनीवन्नभः ॥१०॥ तत्पुत्रका महेन्द्रादिकीर्त्तिर्म्भदनशङ्करः । यस्य वाग्देवता शक्ता श्रीतीं मालामयूयुजत् ॥११॥ तच्छिष्यावीरगान्दीकवि-गमक-महावादि-वाग्मित्वयुक्ती यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशपतिगजाकाशमङ्काशकीर्त्तं । गायन्त्युच्चैिर्द्धगन्तं त्रिदशयुवतयः प्रीतिरागानुबन्धात् सो (यं जीयात्प्रमादप्रकरमहिधराभी लदम्भोलिदण्ड: ॥१२॥ श्रीगोल्लाचार्यनामा समजनि मुनिपश्युद्धरत्नत्रयात्मा सिद्धात्माद्यत्थे-सात्थे-प्रकटनपटु-सिद्धान्त-शास्त्राव्धि-वीची-

#### ६० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख

सङ्घातचालिताहः प्रमद्मदकलालीढनुद्धिप्रभावः जीयाङ्क्ष्याल-मीलि-चुमिण-विदलिताङ्क्र्यवजलत्तमीविलामः ॥ पंगीडं चावराजं वरेदंगङ्गल ॥

#### (पश्चिममुख)

वीरणन्दि विबुधेन्द्रसन्तती नृत्रचन्दिलनरेन्द्रवंशचू-डामणिः प्रिथितगोख्चदंशभूपालकः किमपि कारणेन सः ॥१४॥ श्रीमत्ज्ञेकारुययागी समजनि महिकाकायलग्नातनुत्रं यस्य।भूदवृष्टिधारा निशित-शर-गणा बीष्ममार्त्तण्डविम्बं। चक्रंसद्युत्तचापाकलितयतिवरस्याघश्रत्रन्विजेतुं गाल्लाचार्व्यस्य शिष्यस्सजयतु भुवने भन्यमत्करवेन्दुः॥१५॥ तपस्सामर्थ्यता यस्य छात्रोऽभृद्बद्धराचमः । यस्य म्मरणमात्रेण मुञ्चन्ति च महाप्रहा: ॥१६॥ प्राज्याज्यतां गतं लोकं कर अस्य हि तैलकं। तपस्मामर्थ्यतस्तस्य तपः कि वर्ण्यातुं चर्म ॥१७॥ त्रैकाल्य-योगि-यतिपाय-विनेयरत्न-स्मिद्धान्तवार्द्धिपरिवर्द्धनपूर्याचन्द्रः। दिग्नागकुम्भलिखिताज्ज्वलकीर्त्तिकान्ता जीयादसाव**भयन न्दि**मुनिर्ज्जगत्यां ॥१८॥ येनाशेषपरीषहादिरिपवस्सम्यग्जिताः प्रोद्धताः येनाप्ता दशलचणात्तममदाधम्माख्यकल्पद्रमाः। येनाशेष-भवे।पताप-हननस्वाध्यात्मसंवेदनं प्राप्तं स्यादभयादिनन्दिमुनियस्से। ऽयं कृतात्र्यो भुवि ॥ १ ६॥

तच्छिष्यस्सकलागमार्त्थनिपुणो लोकज्ञतासंयुत-स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सै। जन्यकन्दाङ्करः । मिथ्यात्वाब्जवनप्रतापह्ननश्रीसोमदेवप्रभु-र्जीयात्सत्सकलेन्द्रनाममुनिपः कामाटवीपावकः ॥२०॥ प्रपिच सकलचन्द्रो विश्वविश्वनभरेश प्रग्रुतपदपयोजः कुन्दहारेन्दुरोचिः। त्रिदशगजसुव ऋव्यामसिन्धुप्रकाश प्रतिमविशदकोर्त्तिव्वीग्वधूकर्णापृर: ।।२१॥ शिष्यस्तस्य दृढ्वतरशमनिधिस्सत्संयमाम्भोनिधिः शीलानां विपुलालयस्समितिभिर्य्युक्तिस्त्रगुप्तिश्रतः । नानासद्गुग्रस्तराहग्रागिरिर् प्रोद्यत्तपे। जन्मभूः प्रख्याता भुवि मेघचन्द्र भुनिपस्त्रैविद्यचकाधिपः ॥ २२ ॥ त्रैविद्ययोगीश्वर-पंघचन्द्रस्याभृत्यभाचनद्रुमुनिस्सुशिष्यः। शुम्भद्रताम्भोनिधिपूर्णाचन्द्रो निर्द्धृतदण्डत्रितया विशस्यः २३ पुष्पास्नानून-दानेत्कट-कट-करटिच्छेद-दृष्यन्मृगेन्द्र: नानाभन्याब्जघण्डप्रतित-विकसन-श्रीविधानैकभानु:। संसाराम्भे।धिमध्यात्तरणकरणतीयानस्त्रत्रयेशः मम्यग्जैनागमात्र्यान्वित-विमलमतिः प्रभाचन्द यागी ॥ २४ ॥

### ( उत्तरमुख )

श्रीभूपालकमै।लिलालितपदस्सज्ञानलच्मीपति — श्चारित्रोत्करवाहनश्शितयशश्युश्रातपत्राश्चितः।

त्रैलोक्याद्भुतमन्मथारिविजयस्स द्धर्मचकाधिपः पृथ्वीसंस्तवतूर्यघोषनिनदस्त्रैविद्यचक्रेश्वरः ॥ २५ ॥ शाब्दै।घस्य शिरामणिः प्रविलसत्तर्कज्ञनुडामणिः सैद्धान्तेद्धशिरामिषाः प्रशमवद् ब्रातस्य चूड़ामिषाः। प्रोयत्संयमिनां शिरामणिरुद् अद्भव्यरचामणि-र्जीयात्सन्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचूड़ामणिः ॥ २६ ॥ त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिनः पत्युर्म्ममासि प्रिया वाग्दंवी दिसहावहित्यहृद्या तद्वश्यकम्मीर्त्थिनी। कीर्त्तिव्वीरिधिदिक्कुलाचलकुले स्वादात्मा प्रष्टुम-प्यन्वेष्टुं मणिमन्त्रतन्त्रनिचयं सा सम्भ्रमाभ्राम्यति ॥२०॥ तर्कन्यायसुव अवेदिरमलाईत्सृक्तितन्मै।क्तिकः शब्दप्रनथविशुद्धशङ्खकितस्याद्वादमद्विद्रमः। व्याख्यानेािर्जतघे।षण्र् प्रविपुलप्रज्ञोद्ववीचीचये। जीयाद्विश्रुतमेघचन्द्र-मुनिपम्त्रैविद्य-स्वाकरः ॥ २८ ॥ श्रीमूलमङ्गकत-पुस्तक-गच्छ-देशी योगद्याधिपसुतार्किकचकवर्ती। सैद्धान्तिकेश्वरशिखामणिमेचचनद्व-स्त्रैविद्यदेव इति सद्भिबुधा(:) स्तुवन्ति ॥ २६ ॥ सिद्धान्ते जिन-वीरसेन-मदृशः शास्याब्ज-भा-भास्करः षट्तर्केष्य**कलङ्कदेव**विबुधः साचादयं भृतले ।

सर्व्व-व्याकरणे विपश्चिद्धिपः श्री**पूज्यपाद्**स्ख्यं त्रैविद्योत्तममेघ**चन्द्रमुनिपे**। वादीभपञ्चाननः ॥ ३० ॥ त्राधीशस्य कण्ठं धवलयित हिमज्योतिषाजातमङ्कः पीतं सीवण्याशैलं शिशुदिनपतनुं राहुदेशं नितान्तं । श्रीकान्तावल्लभाङ्गं कमलभववपुर्म्भघचन्द्रव्रतीन्द्र— त्रैविचस्याखिलाशावलयनिलयसत्कोर्त्तिचन्द्रातपाऽसौ ॥३१॥ सुनिनायं दशधम्भधारि दृढषट्-त्रिंशद्गुणं दिव्य-वा-ग्रिन्धानं निनगिच्चचापमिलनीज्यासूत्रमोरीन्दे पू-विन बाणङ्गल्लमयदे द्वीननधिकङ्गाचेपमंमाप्पुदा—व नयं दर्पक मेघचन्द्र सुनियाल् माण्यिनन्नदं हर्पमं ॥३२॥ मृदुरेखाविलासं चावराज-वलहदल्बरेदुद विदद ह्वा-रिमुख-तिलकगङ्गाचारि कण्डरिसद शुभचन्द्रसिद्धान्त-देवरगुडु ।

( पूर्वमुख )

श्रवणायं शब्दिवद्यापरिणति महनीयं महातक्विद्या—
प्रवण्यं श्राधनीयं जिनिनगदित-संशुद्धसिद्धान्तविद्याप्रवण्यागरुभ्यमेन्देन्दुपचितपुलकं कीर्त्तिसल् कृर्तु-विद्वश्रिवहं नैविद्यनाम-प्रविदितनसेदं मेचचन्द्रव्रतीन्द्र ॥३३॥
चमेगीगल् जीवनं तीविदुदतुलतप श्रीगं लावण्यमीगल्
समसन्दिहंतु तिश्चं श्रुतवधुगिधकप्रौदियायतीगलेन्दन्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमलचरित्रोत्तमं भव्यचेते।रमणं नैविद्यविद्योदितविशदयशं मेघचन्द्रव्रतीन्द्र ॥३४॥
इदे इंसीवृन्दमीण्टल् बगेदपुदु चकारीचयं चञ्चुविन्दं
कदुकल् सार्हणुदीशं जडेयोलिरिसलेन्दिर्एं सेवजेगेरल् ।

पदेदणं कृष्णनेम्बन्तेसेदु बिस-लसत्कन्दलीकन्दकान्तं पुदिदत्तो सेघ चन्द्रव्रतितिलकजगद्वर्तिकीर्त्तिप्रकाश ॥३५॥ पूजितविदग्धविबुधस-माजं त्रैविद्य-सेघचन्द्र-व्रति रा-राजिसिदं विनमितमुनि-राजं वृषभगणभगणताराराजं ॥३६॥

सक वर्ष १०३७ नेय मन्मथसंवतसरद मार्गा-सिर सुद्ध १४ वृहवारं धनुलग्नद पृथ्वीह्नदारुघिलगेयप्पागल्ल श्रीसूलसङ्घद देसिगगण्यद पुस्तकगच्छद श्रीसेच चन्द्रत्रैविद्य देवर्त्तस्मवशानकालमनरिद्ध पल्यङ्काशनदेशिक् द्वी स्थात्मभावनेयं भाविसुत्तुं देवलीकके सन्दराभावनेयेन्तप्पुदेन्दोडं ॥

भनन्त-बोधात्मकमात्मतत्त्वं निधाय चेतस्यपहाय हेयं । त्रैविद्यनामा मुनिमे घचन्द्रो दिवं गताबोधनिधिर्विशिष्टाम्॥

स्रवरप्रशिष्यरशेष-पद-पदार्त्थ-तत्त्व-विद्यः सकलशास्त्रपारा-वारपारगरः गुरुकुलसमुद्धरणरुमप्प श्री प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर्त्तम्म गुरुगल्गे परोच्चविनेयं कारणमागि श्रीकटबप्पु-तीर्त्थदल् तम्म गुडुं॥

समिधातपञ्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्ड दण्डनायक वैरिभयदायकं गात्रपवित्रं बुधजनिमत्र स्वामिद्रोह-गोधूमघरट्टसङ्गामजत्तलट्टविष्णुवर्द्धनभूपालहोय्सलमहाराज-राज्य-समुद्धरण कलिगलाभरण श्रोजैनधर्म्मामृताम्बुधि-प्रवर्द्धन-सुधाकर सम्यक्तरत्नाकर श्रोमन्महाप्रधानं दण्डनायकगङ्गराजनु- मातन मनस्सरेवरराजहंसे भन्यजनप्रसंसे गोत्र-निधाने रुक्मिणी
समाने लक्क्मीम तिद्ण्डनायिकतियुमन्तवरिन्द्मितिशयमहाविभूतियि सुभलप्रदेालु प्रतिष्ठेय माडिसिदर् आमुनीन्द्रोत्तमर्
ईनिसिधिगेयन् स्वरं तपःप्रभावमेन्तण्युदेन्दोडे ॥
समदेग्छन्मार-गन्ध-द्विरद-दलन १-कर्ण्ठारवं क्रोध-जोम—
दुम-मूलच्छेदनं दुर्बरविषयशिलाभेद-वज्र-प्रतापं ।
कमनीयं श्रीजिनेन्द्रागमजलनिधिपारं प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तमुनीन्द्रं मोहविध्वंसनकरनेसेदं धात्रियोल् यागिनाय ॥ ३८ ॥
चावराज बरेद ॥
मित्तन मातवन्तिरिल् जीर्ण्यजिनाश्रयकाटियं कमं
वेत्तिरे मुश्रिनन्तिरिनत्र्गलोलं नेरे माडिसुत्तम—
त्युत्तमपात्रदानदेादवं मेरेवुत्तिरं गङ्गवाडिता—
म्वत्तक सासिरं कोपण्यमादुदु गङ्गण्दण्डनाथिनं ॥ ३८ ॥
सोभेयनें कैकोण्डुदे।

सीभाग्यद-कशियेनित्प सदमीमितिय-न्दीभुवनसलदोला हा-राभयभैसज्यशास्त्र-दान-विधान ॥४०॥

[यह लेख मेधचन्द्र त्रेविद्यदेव की प्रशस्ति है। प्रथम श्लोक की छोड़ भादि के नव पद वे ही हैं जो शिलाबेख नं ४ १ (६६) में भी पाये जाते हैं। उनमें कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वाति गृद्ध पिष्ठ, बलाक पिष्छ, गुग्रानन्दि, देवेन्द्र सैद्धान्तिक श्रीर कलधीतनन्दि मुनि का उन्लेख है।

१ द्विद्वन-बल

करुधातनन्दि के पुत्र महेन्द्रकीर्त्त हुए जिनकी खाचार परम्परा में क्रम से वीरनन्दि, गोलाचार्य, त्रैकाल्यमागी, अभयनन्दि और सकल्लान्द्र मुनि हुए। जेल में इन बाचार्यों के तप और प्रमात का अन्ता वर्णन है। त्रैकाल्यमागी के विषय में कहा गया है कि तप के प्रमात से एक त्रसरावस उनका शिष्य होगया था। उनके स्मरस्मात्र से बड़ं बड़े भूत भागते थे, उनके प्रताप से करन्न का तैल एत में परिवर्तित होगया था। सकल्लान्द्रमुनि के शिष्य मेथचन्द्र श्रीविध हुए जो सिखान्त में वीरसेन, तर्क में श्रकलङ्क और ज्याकरण में प्ल्यपाद के समान विद्वान थे।

शक सं० १०३७ मार्गासर सुदि १४ बृहस्पतिवार की उन्होंने सद्धशानसहित शरीर-त्याग किया। उनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव ने महाप्रधान दण्डनायक गङ्गराज द्वारा उनकी निषद्या निर्माण कराई।

लेख बावराज का लिखा हुआ है।]

धर ( १२८ )

# उसी मण्डप में तृतीय स्तम्भ पर

( शक सं० १०४४ )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्कनं। जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं।। १।। जयतु दुरितदूरः चीरकूपारहारः प्रथितपृथुलकीर्त्तिश्रीशुभेन्दुव्वतीशः। गुग्रमणिगग्रसिन्धुः शिष्टलोक्षेकवन्धुः विव्ध-मधुप-फुक्कः फुक्कवागादि-सक्कः।। २।। द्यवर गुड्डि॥

परमपदार्त्थनिर्श्रयमनान्त विदग्धते दुर्श्रयङ्गलेल परिचयमेन्दुमिख्नदतिमुग्धते तित्रनियङ्गे चित्तदे।लु । पिरिदनुरागमं पडेव रूपु विनेयजनान्तरङ्गदाल् निरुपमभक्तियं पडेव पेन्पिवु लह्मलेगेन्दुमन्त्रितं ॥ ३ ॥ चतुरतेयोल लावण्य दो-लविशयमेने नेगल्द देवभक्तियोलिन्ती चितियोलगे गङ्गराजन सति लक्स्यम्बिकयोलितरसतियहीरये ॥ ४ ॥ सौभाग्यदेशतमहीदं सोभास्पदमादरूपिने। हिंप प्रस्थ-चोभूत लिच्मयेन्दप्-दी भूतलमिनितुमेय्दे लक्ष्मीमितियं ॥ ५ ॥ शोभेयनें कयकोण्ड्दो मौभाग्यद कथियेनिप्प लक्ष्मीमतिय-नदी भवन-तलदोलाहा-राभय-भैश(ष) स्यशास्त्रदानविधानं ॥ ६ ॥ वितरसगुरसमदे वनिता--कृतियं कय्कीण्डुदेनिप महिमेय सच्मी-मिर्वेलवा देवताधि-ष्टितेयल्लदे केवलं मनुष्याङ्गनेये ॥ ७ ॥ इभगमने हरिएलोचने

शुभलत्त्रणं गङ्गराजनद्धाङ्गने ता— नभिनवरुग्मिखयेनली त्रिभुवनदेशल् पोल्वरीलरे लच्मीमितयं ॥ ८ ॥

श्रीसूलसङ्घद देशियगणद पुलकगच्छद श्रीमत-शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवर गुड्डि दण्डनायिकति लक्कव्वे सक वर्ष १०४४ नेय प्रवसम्बत्सरद शुद १९ शुक्रवारदन्दु सन्यसनं गेयूदु समाधिवेरसि मुडिपि देवलोकके सन्दल् ।।

परोत्तविनयके निषिधिगयं श्रीमदण्डनायक-गङ्गराजं निलिसि प्रतिष्ठेमाडि महादानमहापुजेगलं माडिदर मङ्गल महा श्री श्री ॥

[इस लेख में दण्डनायक गङ्गराज की धर्मपत्नो सहमीमित के गुण, शील और दान की प्रशंक्षा की गई है। इस धर्मपरायण साध्वी महिला ने शक सं० १०४४ में संन्यास-विधि से शरीर लाग किया। वह मृलसंघ पुस्तक-गच्छ देशीगण के शुभवन्द्राचार्य की जिल्ला थी। अपनी साध्वी स्त्री की स्मृति में दण्डनायक गङ्गराज ने यह निष्णा निर्माण कराई।

४८ (१२८)

# उसी मराडप में चतुर्थ स्तम्भ पर

(शक सं० १०४२)

( उत्तरमुख )

भद्रमस्तु जिनशासनस्य ॥

जयतु दुरितदूरः चीरकूपारहारः

प्रिष्टितपृथुलकीर्त्तिप्रेशी **शुभेन्द्र ज्र**तीशः । गुणमणिगणसिन्धुः शिष्ट लोकैकवन्धुः

विबुधमधुपफुल्तः फुल्लबाणादिसन्नः ॥ १ ॥

श्रोवधुचन्द्रलेखे सुरभूरुहदुद्भवदिं पथोधि-वे-लावधु पेम्पु वेत्तवोलनिन्दिते नागले चारुरूपली-लावति दण्डनायिकति **लङ्कले देमति बूचिरा**जने म्बी विभु पुट्टे पेम्पु वडेदार्जिसिदल् पिरिदण्पकीर्त्तियं ॥२॥

वचन ॥ मा यन्त्रेय मगलेन्तप्पलेन्द्र । स्वस्ति निस्तुषाति-जितवृज्ञिन-भाग - भगवद्द्द्द्द्र्णीयचारुचरणारविन्दद्वन्द्वानन्दव-न्दनवेलाविलोकनीयाचमायमाय-लच्मीविलासेयुं । मपहस्ती-यस्त्रीयजीवितशजीवितान्तजीवनविनोदानारतरतरिविलासेयुं । कालेयकालराचमरचाविकलसकलवायिजत्राणितप्रचण्डचा-मुख्जातिश्रेष्ठराजश्रेष्ठिमानसराजमानराजहंसवनिताकस्पेयुं । परमजिनमतपरित्राणकरणकारणीभृत — जिनशासनदेवताकारा -कस्पेयुं । अभिराभगुणगणवशीकरणीयतानुकरणीयधरणीसुतंयुं । श्रीसाहित्यसत्यापितचीरोदसुतेयुं । सद्धम्मानुरागमितयुंपिनसि-ददेमियकः॥

पद्य ॥ श्री चामुण्डमनोमनोरथरथन्यापारणैकिकिया श्रीचामुण्डमनस्सरोजरजसाराजद्द्विरेफाङ्गना । श्रीचामुण्डगृहाङ्गगोद्रतमहाश्रीकल्पवद्यो स्वयं श्रीचामुण्डमनःप्रिया विजयतांश्रीदेमवत्यङ्गना ॥ ३ ॥ (पश्चिममुख)

ष्माहारं त्रिजगज्जनाय विभयं भीताय दिव्यीषधं व्याधिव्यापदुपेतदीनमुखिने श्रोते च शास्त्रागमं । एवं देवमतिस्सदैव दहती प्रप्रचयं खायुषा—— मर्हदेवमतिविधाय विधिना दिव्या वधू प्रोदभू ॥ ४ ॥ ष्मासीत्परचोभकरप्रतापाशेषावनीपालकृतादरस्य । षामुग्रंडनाम्रो विश्वजःप्रियाद्यां मुख्यामती या भुविदे-मतीति ॥ ५ ॥

भूलोक-चैद्यालय-चैद्य-पृजा-व्यापार-कृत्यादरते। द्वतोण्णी स्वर्गात्सुरस्वीतिविलोक्यमाना पुण्येनलावण्यगुणेनयात्र ॥६॥ धाहारशास्त्राभयभेषजानां द।यिन्यलंवण्णीचतुष्टयाय । प्रश्वात्समाधिकिययायुरन्ते स्वस्थानवत्स्वः प्रविवेशयोण्ज्यैः॥॥॥ सद्धम्मशत्रुं कलिकालराजं जित्वा व्यवस्थापितधम्मेवृद्या । तस्याजयस्तम्भनिभंशिक्षाया स्तम्भंव्यवस्थापयतिस्म लन्दमीः। । ।

श्रीमूलमङ्घद देशिगगणद पुलकगच्छद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवर गुड्डि सक्तवर्ष १०४२ नंय विकारिसंवत्सर-दफाल्गुणस ११ वृहवारदन्दु मन्यासन विधियं देमियक मुडिपिदल्ल ॥

[ इस लेख में चामुण्ड नाम के किसी प्रतिष्टित और राजसन्मानित विशिक् की धर्मवती भार्या 'देमति' व 'देवमति' की प्रशंसा है । इस महिला की माता का नाम 'नागले' व उसके एक भाई और बहिन के नाम क्रमशः ब्चिराज और लक्कते थे। दान-पुण्य के कार्यों में जीवन च्यतीत कर इस महिला ने शक सं० १०४२, फाल्गुख विदे १५ बृहस्पति वार को संन्यास-विधि से शरीर त्याग किया। यह महिला शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या थी।

40 (880)

## गन्धवारण बस्ती के प्रथम मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शक सं० १०६८)

( पूर्वमुख )

भद्रं भ्याज्ञिनेन्द्राषां शासनायाघनाशिने ।
कुतीर्त्यध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥ १ ॥
श्रीमन्नाभेयनाथायम्ज्ञिनवरानीकसीधोरुवार्द्धः
प्रध्वन्ताधप्रमेयप्रचयविषयकैवस्यबेधोरुवेदिः ।
शम्तस्यात्कारमुद्राशबिलतजनतानन्दनादे।रुवीषः
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीर्यवीचीनिकायः ॥ २ ॥
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गाः श्रीगीतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते ।
तत्राम्बुधीसप्रमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्ततै।नन्दिगणं बभूव ॥ ३ ॥
श्रीपद्मनन्दीत्यनवधनामाद्याचार्यशब्दोत्तरकारखनुन्दः ।
द्रितीयमासीदभिधानमुद्यधरित्रसंजातसुचारणर्द्धः ॥ ४ ॥
श्रमुदुमास्याति मुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृद्धः ।
श्रमुदुमास्याति मुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृद्धः ।

तदन्वयेतत्सदृशोऽस्तिनान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थ्यवेदी ॥५॥ श्रीगृद्धपिञ्ञमुनिपस्य**यलाक**पिञ्जः शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्तिः ।

चारित्रचङ्चुरखिलावनिपालमौलि-मालाशिलामुखविराजितपादपदाः ॥ ६ ॥ तच्छिष्यां गुतान न्दि पण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वर-स्तर्कव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्साहित्यत्रिद्यापति:। मिघ्याबादिमदान्धसिन्धुरघटासङ्घटुकण्ठीरवो भन्याम्भोजदिवाकरा विजयतां कन्दर्पदर्पापहः ॥ ७ ॥ तच्छिप्यास्त्रिशता विवेकनिधयश्शास्त्राब्धिपारङ्गता-म्तंपृत्कृष्टतमा द्विसप्ततिमितारिसद्धान्तशास्त्रात्येक-व्याखाने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनिः नानानृननयप्रमाणनिषुणो देवेन्द्रसैद्धान्तिकः ॥ ८ ॥ भजनि महिपचूड़ारत्नराराजिताङ्कि -व्विजितमकरकंतुइण्डदे।ईण्डगव्वी: । कुनयनिकरभूधानीकदम्भोलिदण्ड स्सजयतु वि**बुधेन्द्रो** भारतीमालपट्टः ॥ ६ ॥ तच्छिष्यः कल्धातनन्दिमुनियसीद्धान्तचक्रेश्वरः पारावारपरीतधारिणिकुलव्याप्तोरुकीर्त्तीश्वर:। पञ्चाचीनमद्कुन्भिकुन्भद्तनप्रीन्मुक्तमुक्तापानु— प्रांशुप्राञ्चितकंसरी बुधनुतो वाकामिनीवल्लभः ॥ १० ॥ तत्पुत्रको महेन्द्रादिकीर्त्तिर्मदनशङ्करः। यस्य वाग्दंवता शक्ता श्रौतीं मालामयूयुजन् ॥ ११ ॥ तच्छिष्यावीरणन्दीकवि-गमक-महावादि-वाग्मित्वयुक्ती यस्य श्रीनाकसिन्धत्रिदशपतिगजाकाशसङ्खाशकीर्त्तः ।

गायन्त्युच्वैर्हिगन्ते त्रिदशयुवतयः प्रीतिरागानुबन्धात् सोऽयं जीयात्प्रमादप्रकरमिहधराभीलदम्भोलिदण्डः ॥१२॥ श्रीगोरुलाचार्य्यनामा समजिन मुनिपश्युद्धरवत्रयात्मा सिद्धात्माद्यर्थ-सार्थ-प्रकटनपटु-सिद्धान्त शास्त्राव्धि-वीची सङ्घातचालिताहः प्रमदमदकलालीढगुद्धिप्रभावः जीयाद्भूपाल-मौलि-द्युमण्यि-विद्यलिताङ्क् रञ्जलस्मी-विलासः ॥ १३॥

वीरणिन्द् विबुधेन्द्रसन्ततौ नृत्नचिन्दिस्तनरेन्द्रवंशचू-डामणिः प्रिधितगोख्नदेशभूपासकः किमपि कारणेन सः ॥१४॥ श्रीमत्त्रेकारुययोगी समजिन महिकाकायसग्नाततुत्रं यस्याभृद्वृष्टिधारा निशित-शर-गणा ग्रीष्ममार्त्तण्डविन्वं । चकंसद्वृत्तचापाकलितयतिवरस्याधशत्रून्विजेतुं गोख्नाचार्यस्य शिष्यस्सजयतु भुवने भव्यसर्करवेन्दुः ॥१५॥ गङ्गण्णन लिखित

## (दिचिष्मुख)

तपस्सामः र्थ्यता यम्य छात्रोऽभूद्त्रह्मराचसः ।
यस्य स्मरणमात्रेण मुखन्ति च महाप्रहाः ॥ १६ ॥
प्राज्याज्यतां गतं लोकं कर जस्य हि तैलकं ;
तपस्सामः र्र्थ्यतस्य तपः कि विण्णतं चमं ॥ १७ ॥
त्रैकाल्य-यं।गि-यतिपाम-विनेयरत्रस्सिद्धान्तवार्द्धिपरिवर्द्धन्यूणंचन्द्रः ।
दिग्रागक्रम्भलिखितो क्वलकी त्रिकान्तो

जीवादसावभयनन्दिशुनिङ्जगत्यां ॥ १८ ॥ यंनाशेषपरीषहादिरिपवस्सम्यग्जिताः प्रोद्धताः येनाप्ता दशलचर्णात्तममहाधम्मास्यक्रत्पट्रमाः । येनाशेष-भवेषिताप-हननं स्वाध्यातमसंवेदनं प्राप्तंस्यादभयादिनन्दिमुनिपस्सोऽयं कृतात्थों भुवि ॥ १६ ॥ तच्छिष्यस्सकलागमात्र्येनिपुणा लाकज्ञतासंयुत-स्सन्नारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्य कन्दाङ्करः। मिघ्य।त्वाब्जवनप्रतापद्दननश्रीसोमदंवप्रभु-र्ज्जीयात्सत्सक्तेन्दु नाममुनिषः कामाटवीपावकः ॥ २० ॥ ध्रपिच सकलचन्द्रो विश्वविश्वम्भरंश-प्रशास्त्रपदपयोजः कुन्दहारेन्दुरोचिः। त्रिदशगजसुव ऋञ्योमसिन्धुप्रकाश-प्रतिमविशदकीर्त्तिव्योग्वधूकण्र्यपुरः ॥ २१ ॥ शिष्यस्तम्य दृढ्वत्रतश्यमनिधिस्सत्संयमाम्भानिधिः शीलानां विपुलालयस्समितिभिर्युक्तिस्त्रगुप्तिश्रितः । नानामद्गुणरत्ररोद्दणगिरिः प्रोद्यत्तपेजन्मभूः प्रस्याता भुवि मेचचन्द्र मुनिपम्त्रैविद्यचकाधिपः ॥२२॥ श्रीभूपालकमीलिलालितपदस्मज्ञानल्प्मीपति---श्चारित्रोत्करवाहनश्शितयशश्शुञ्जातपत्राञ्चितः । त्रैलोक्याद्भुतमन्मधारिवि जयस्म द्धर्म्भचक्राधिप. पृथ्वीसंसावतूर्ययेशेषनिनदस्त्रैविद्यसक्रेयरः ॥ २३ ॥

शाब्दे।घस्य शिरोमणिः प्रविलसत्तर्कश्चनूड्रामणिः सेद्धान्तंषुशिरोमणिः प्रशमवद्-न्नात्तस्य चूड्रामणिः । प्रोद्यत्संयिमनां शिरोमणिरुद्धः द्वयरचामणि— र्जीयास्त न्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचूड्रामणिः ॥ २४ ॥ त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिनः पत्युर्म्ममासि प्रिया वाग्देवो दिसङ्गावहित्यहृदया तद्वश्यक्रममीत्थिनो । कीर्त्तिव्विरिधि दिक्कुलाचलकुलस्वादात्म [ ] प्रष्टुम— प्यन्वेष्टुं मणिमन्त्रतन्त्रनिचयं सा सम्भ्रमाभ्राम्यति ॥२५॥ तर्कन्यायसुव अवेदिरमलाईत्सृत्तितन्मौत्तिकः । शब्द्यन्यविद्यद्वशङ्कक्तितस्याद्वादसद्विद्वमः । व्याख्याने। विर्जतंष्ठाषणः प्रविपुलप्रक्षोद्ववीचीचयं। जीयाद्विश्रुतमेघचन्द्र-सुनिपस्त्रै विद्य-रत्नाकरः ॥ २६ ॥

श्रीसूलसङ्घत-पुस्तक-गच्छ-देशी
योग्यहणाधिपसुताकिकचकवर्ता।
सेद्धान्तिकेश्वरशिखामणिसेघचन्द्र—
म्त्रैविद्यदेव इति सद्विष्ट्रधा (:) स्तुवन्ति ॥ २७ ॥
सिद्धान्ते जिनवीरसेन-सदशश्शास्याव्ज-भा-भास्करः
षट्तकेष्वकल द्ध्वदेवविद्युधस्साचादयं भूतले।
सर्व्व-व्याकरणं विपश्चिद्धिपः श्रीयूज्यपादस्खयं
त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपा वादीभपश्चाननः॥ २८ ॥
लिखिता मनोहर परनारीसहोदरनप्प गङ्गण्णन लिखित
(पश्चिममुख)

रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमज्योतिशोजातमङ्कः पीतं सीवण्णशैलं शिशुदिनपतनुं राहुदेहं नितान्तं । श्रीकान्तावश्वभाङ्गं कमलभववपुर्मोघचन्द्रव्रतीन्द्र-त्रैविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसस्कीर्त्तचन्द्रातपे। प्रसी। ।। २.६॥

त्रैविद्यस्याखिलाशावल्यनिलयसःकीर्त्तिचन्द्रातपे। इसी । १२६॥ मृवत्तारं गुरादि भावजनं कहि पृष्ट वेनेदर् वृषदि । भाविपडं मंघचन्ट-त्रैविद्यरदेन्ते। शान्तरसमं तत्तंदर् ॥ ३० ॥ मुनिनाशं दशधम्मधारिहदृषट्त्रिंशद्गुणं दिव्यवा-ण-निधानं निनगित्तु चापमलिनीज्यासूत्रमारोन्दंपू-विन बाग्रङ्गलुमय्दे हीननधिकङ्गाचेपमं माल्पुदा-म्र नयं दर्पक मेच चन्द्र मुनियोल् माण्निन्नदार्हर्पमं ॥३१॥ श्रवसीयं शब्दविद्यापरिमृतिमहनीयं महातर्कविद्या-प्रवास्तवं श्लाघनीयं जिननिगदितसंशुद्धसिद्धान्तविद्या---प्रवागप्रागरभ्यमेन्देन्दुपचितपुलकं कीर्त्तिसल् कूर्त्त् विद्व-न्निवहं त्रैविद्यनामप्रविदितनेसेदं मेघचन्द्रब्रुतीन्द्रं ॥ ३२ ॥ चमेगीगल् जीवनं तीविदुदतुलतपःश्रीगं लावण्यमीगल् समेसन्दिईन्तु तन्नि श्रुतवधुगधिकप्रौढियाय्ती गलेन्द-न्दं महाविख्यातियं ताल्दिदनमलचिरित्रोत्तमं भव्यचेता-रमणं त्रैविद्यविद्योदितविशदयशं मेघचन्द्र त्रतीन्द्रं ॥३३॥ इदें हंसीवृन्दमीण्टल् बगदपुदु चकोरीचयं चब्रचुविन्दं कदुकल् साईप्पुदीशं जडेयोलिगरिसल्लेन्दिईपंसेक्जेगेरल्।

पदेदणं कृष्णनेम्बन्तेसेदु विसलसःकन्दलीकन्दकान्तं
पुदिदत्तो मेघचन्द्र वितिलकजगद्वर्त्तिकीर्त्तिप्रकाशं ॥३४॥
पूजितविद्रग्धविद्युध-स—
माजं त्रैविद्यमेघचन्द्रविदरा—
राजिसिदं विनमितमुनि—
राजं वृषभगणभगणताराराजं ॥ ३५ ॥
स्तव्धात्मरनतनुशर—
चुब्धरने वेगग्वे पोगले जिनशासन-दु—
ग्धाव्धिसुधाशुवनखिल क—
कुद्धविलमकीर्ति मेघचन्द्रवितयं॥ ३६ ॥
तत्सधर्मक ॥

श्रीबालचन्द्रमुनिराजपवित्रपुत्रः
प्रोद्दप्तवादिजनमानलतालवित्रः ।
जीयादयं जितमनाजभुजप्रतापः
स्याद्वादसूक्तिश्चभगश्चुभक्तीर्तिदेवः ॥ ३० ॥
किवापस्मृतिविस्मृतः किमुफाणियस्तः किमुप्रप्रहव्यमीऽस्मिन्स्रवदशुगद्भदवचेग्न्लानाननं दृश्यतं ।
तज्जानंशुभक्तीर्तिदेवविदुपा विद्वेषिभाषाविषव्यालाजाङ्गुलिकोन जिह्यतमतिव्वादावराकस्ख्यं ॥ ३८ ॥
घनदप्पीत्रद्धवैद्ध-खितिधरपवियावन्दनी बन्दनी वन्दनी वन्दनी

दनं पा पा वादि पोगेन्दुलिवुदु शुभकीत्तिं द्वकीत्तिं प्रवेषां।३ सा वितयोक्तियस्तजंपशु-पतिसाङ्गि येनिप्य मृत्र शुभकी त्ति-व्रतिस विधियालु नामा-चितचरितरंताडर्रडितरवादिगललवे ॥ ४० ॥ सिङ्गद सरमं कंल्द म-तङ्गजदन्तलुकि बलुकलल्लदं सभेयाल्। पोङ्गि शुभकीर्ति-मुनिपनो— लेङ्गल नुडियल्कं वादिगलगेन्तंल्डेयं ॥ ४१ ॥ पो साल्वुदु वादि वृथा-यासं विबुधोपहासमनुमनीप---न्यासं निर्शातयं--वासं संदपुदं वादिवआङ्गुशनाल् ॥ ४२ ॥ गङ्गण्यान लिखित ॥ सेवणुबन्नरदेव रूवारिरामाजन मग दासोज कण्डरिसिद ॥ ( उत्तरमुख )

त्रैविद्ययागीश्वरमेच चन्द्रस्याभूत्यभा चन्द्र-

मुनिस्पुद्धिष्यः । शुम्भद्भतामभानिधिपूर्णचन्द्रो निद्ध्<sup>र</sup>तदण्डत्रितयो **विशस्यः** ।४३। वैतिकोज्यस्योजन्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम

त्रैविद्योत्तममे चचन्द्रसुतपःपीयूषवारासिजः सम्पूर्णाचयवृत्तनिर्मलतनुःपुष्यद्वधानन्दनः ।

त्रैलोक्यप्रसरश्वशः शुचिठचिःयः प्रात्र्थपोषागकः

सिद्धान्ताम्बुधिवर्द्धनो विजयतेऽपूर्व्वप्रभाचमद्भगाः ॥४४॥ संसाराम्भोधिमध्योत्तरसकरस्यानरव्रत्रयेशः। सम्यग्जैनागमारबान्वितविमलमतिःश्रीप्रभाचनद्वयोगी ॥४५। सकलजनविनृतं चःहवोधत्रिनेत्रं सुकरकविनिवासं भारतीनृत्यरङ्गम् । प्रकटितनिजकीर्ति दिञ्यकान्तामनोजं सकलगुणगणेन्द्रं श्राप्रभा चन्द्रदेवं ॥ ४६॥ तत्सधर्मर ॥ गणधररं श्रुतदोल् चा-रग्-रिषयरनमलचरितदोल् यागिजना-प्रिग्गंग्यंत्रदे मिकर-नेग्रेयंम्बुदे **वीरणन्दि**सैद्धान्तिकराल् ॥ ४७ ॥ हरिहर-हिरण्यगब्भर-तुरविषयि गेल्द कामनं दीप्ततपा-भरदिन्दुरिपिद्दरंने बि ---त्तरिसदरार्व्वीरखन्दिसैदान्तिकरं ॥ ४८ ॥ यन्मृत्तिकाता जनसे नक्ने प्रमृश्यास यत्कीर्त्तः ककुमां श्रियः कचमरे श्रद्धीसतान्तायते 🔃 जजीयाद्भुवि**वीरणन्दिमुनि**पो राद्धान्त**यकाश्रि**प: ॥४६॥

वैदग्धश्रीवधूटीपतिरत्नगुणालङ्कृतिमर्भे ज्यान्त्रः त्रैविनस्यात्मजाता मदनमहिमृती भेदने स्वाप्तरः। सैद्धान्तव्यूहचूड़ामणिरनुपद्माधन्तामणिडभूजनानां योऽमृत्सीजन्यकनद्रश्रियमवितमहो वीरणानदी मुनीनद्रः ॥५०॥ श्रीधभाचनद्र सिद्धान्तदेवर गुड्डि विष्णुवर्द्धन भुज-बल वीरगङ्ग विद्विदेवन हिरियरसि पट्टमहादेवी ॥

वारगञ्ज वाह्यवन । हारयरास पट्टमहादवा ग्रान्तल-देविय सद्गुण-वन्तेगे सीभाग्यभाग्यवतिगे वचश्री-कान्तेयुमच्युत [ ..... ] कान्तेयुमेखेयक्कदुलिद सतियदोरिये ।। ५१ ॥

शान्तल-देविय तायि।

दानमननूनमं कः केनात्थी येण्दु कंाट्टु जिननं मनदोत् । ध्यानिसुतं मुडिपिदलिन् नैनैम्बुदेा माचिकब्बे योन्दुन्नतियम् ।। ५३ ॥

सकवर्ष १०६८ नेय क्रोधनसंवत्सरद् आदिश सुद्ध-ध्रामी वृहवार दन्दु धनुलग्नद पृञ्जीहृद् आह्यलि। यणागल् श्रीकृत्सहृद कोण्डकुन्दान्वयद देशिगगण्यद पुस्तक गच्छद श्री सेचचन्द्रत्रविचदेवर हिरियशिष्यरण श्री प्रभाचन सिद्धान्तदेवतं सर्गासरादत्।।

[इस लोख के प्रथम इकतीस पथ शिलालेख नं ४० (१२ प्रथम बत्तीस पथीं के समान ही हैं, केवल ४७ वें लेख में पदा नं भीर २४ कीर दूस केव में पथ बै॰ ३० व्यक्ति हैं। कुल्कु र से प्रारम्भ कर सेक्किक्स करी तक की गुरू-क्रक्ता का वर्षण भी

पक्षात् लेख में मेवचन्द्र के गुरुभाई बालचन्द्र मुनिराज का उल्लेख है। तत्परचात् शुभकीर्ति काचार्य का उल्लेख है जिनके सम्मुख वाद में बौद्ध, मीमांसकादि कोई भी नहीं ठहर सकता था। इसके परचात् लेख में सेवचन्द्र श्रेविचदेव के शिष्य प्रभावन्द्र श्रोर वीरनन्दि का उल्लेख है। प्रभावन्द्र शागम के अच्छे जाता श्रीर वीरनन्दि भारी सैद्धान्तिक थे। लेख के अन्तिम भाग में विष्णुवर्द्ध न-नरेश की पटराज्ञी शान्तलदेवी की धर्मपरायणता का भी उल्लेख है। वे प्रभावन्द्र की शिष्या थीं। प्रभावन्द्र वे का न्वर्गवास शक सं० १०६८ आसोज सुदि १० बृहस्पति-वार की हुआ। यह लेख उन्हीं का न्यारक है।

प्र (१४१)

# उसी स्थान के द्वितीय मण्डप में प्रथम स्तम्भ पर

(शक सं० १०४१)

( पूर्वमुख )

भवर गुड्डनेन्तप्पनेन्दहे ॥

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ सक्त-जन-विनृत चारु-वेधि-त्रिनंत्रं सुकरकविनिवासं भारतीनृत्यरङ्गं । प्रकटितनिजकीर्त्तिहि व्यकान्तामनोजं सक्तगुणगणेन्द्रं श्रीप्रभाचनद्वदेव ॥ २ ॥

स्वस्ति समस्तमुवनजनवन्धमानभगवदर्हत्सुरिमगन्धि-गन्धोदककण्यक्तमुक्तावलीकृते। त्रंशहंस सुजनमन:कमिलनी-राजहंस महाप्रचण्डदण्डनायक। शत्रुभयदायक। पतिहित प्रकारनः एकाङ्गवीरः । सङ्ग्रामरामः । साइसभीमः । सुनिजन-विनेयजनबुधजनमनस्सरोवरराजहंसननृतदानाभिनवश्रेयांसः । जिनमतानुप्रेचाविचचणः । कृतधर्मग्चणः । दयारसभरितभृङ्गारः । जिनवचनचन्द्रिकाचकोरनुमप्पः श्रीमतुः बलदेवदण्डनायकनेने नगर्दः ।।

पलकं मुक्रिन पुण्यदेग्न्दोदविनि भाग्यके पकादे। डं चलदि तेजदिनालिपनि गुणदिनादौदार्य्यदि धैर्यदि । लुलनाचित्तहरापचारविधियं गांभीर्य्यदं सीर्य्यदं बल्रदंबङ्गी समानमप्परोत्तरं मत्तन्यदण्डाधिपम ॥ ३ ॥ बलुदेवदण्डनायक-नलङ्घ्यभुजबलपराक्रमं मनुचरितं। जलनिधिवेष्टितधात्री-तलदालु समनागा मन्त्रिचूड़ामिययोलु ॥ ४ ॥ **धा मद्दानुभावनद्धीङ्गल<del>द</del>िमयेन्तप्पलेन्द**डे ।। सतिरूपमल्तु ने।प्पंडं चितियाल सीभाग्यवतियनुम्रतमतियं। पतिहितेयं गुग्वतियं सततंकीर्त्तंपुदु बाचिकब्बेयं भुवनजनं ॥ ५ ॥ ग्रवगों सुपुत्रप्रिट्ट-रवनिवल पागने रामलक्सीधर र-न्तवरिर्व्यग्रीसगरादि रवितेज द्वागदेवतुं सिङ्गयतुं ॥ ६ ॥

(पश्चिम मुख) अवरोतारो ॥

> देारेबारी भुवनङ्गलां ु दिटकं केलु मम्यक्तवदेालु सत्यदेालु परमश्रीजिनपूजेयोलु विनयदेशलु सीजन्यदेशलु पेम्पिनोलु । परमोःसाहदे मार्पदानदेडेयोलु सौचत्रताचारदीलु निरुतं नार्पंडे नागदेवने वलं धन्यंपेरईन्यरे ॥ ७ ॥ मन्तेनिप नागदेवन कान्तं मनोरमणसकलगुणगर्णधरणी-कान्तगवधिकं नार्पडे कोन्तिय देशरंयेनिसि नागियकं नंगर्रदेख ॥ ८ ॥ श्रान्तवरिटर्बर तनयं मन्ततम्यविद्योलगं जसवेसेविनेगं। चिन्तितवस्तुवनीयल चिन्तामिकामधेनुवेनिएं बल्लं ॥ 🗲 ॥ एन्तेन्त नार्पंडं गण-वन्तं कलिसुचिदयापरं सत्यविदं। भ्रान्तेनेनुतं वुधर-श्रान्तं कीर्त्तिपुद् धात्रियोलु बच्चणनं ॥ १०॥ धातननुजाते भूवन-ख्यातियनेरे ताल्द दानगुणदुन्नतियिं। सीतादेविगवधिकं भूतलदोलगेचियकनेनेमेचदराह ॥ ११ ॥

भाजगज्जननि योडवुट्टिदं ।!

भाविसिपञ्चपदङ्गल---

नावदे परिदिक्ति माहपासद तांडरं !

देव-गुरु-सन्निधानद-

ला-विभु बलदेवनमरगतियं पडेदं ॥ १२ ॥

सकवर्षं १०४९नेय सिद्धार्थिं संवत्सरद मार्गिश्चर-शुद्धपाडिव से। मवारदन्दु मारिङ्गरेय तीर्व्यदलु सन्यसनवि-धिय मुडिपिद ॥

धातन जननि नागियकनु एचियकनु परोचित्रवके कव्य-पुनाडोल् धोम्मालिगेय इललुपहमाल्य माडिसि तम्म गुरुगल् प्रभाचन्द्रसिद्धान्त-देवर कालं किर्चिधारापृर्वकं माडिके।हरु धारेयकंरेयुमं ध्रा करेय मुख्ण देसेयलु खण्डुग बेह्ते॥

[इस लेख में किसी बल व बल्ला नामक धर्मवान् पुरुष के संन्यास-विधि से शरीर त्याग करने पर उसकी माता और भगिनी द्वारा उसकी स्मृति में एक पृष्टशाला (वाचनालय) स्थापित करने और उसके चलाव के लिए कुछ ज़मीन दान करने का उल्लेख हैं। बल्ला के वंश का यह परिचय दिया गया है कि वह एक बहें पराक्रमी द्रश्डनायक बल्देव और उनकी पत्नी बाचिकव्ये का पात्र और धर्मवान् नागदेव और उसकी स्वी नागियक का पुत्र था। उसकी भगिनी का नाम प्रचिवक था। बल्ला ने शक मं० १०४१ मगिसर सुदि १ सोमवार की शरीर त्याग किया। इस के परचात उक्त दान दिया गया और यह लेख लिखा गथा। लेख के द्वितीय पद्य में प्रभाचन्द्रदेव का उस्लीख है।

१ सिद्रार्थ।

लेख में यह सम्वत् सिद्धार्थि सम्बत्सर कहा गया है पर मिलान करने से शक सं० १०४१ विकारी श्रीर शक सं० १०६१ सिद्धार्थी पाया जाता है। लेख में सम्वत् की मूल है।

**५२** ( १४२ )

# उसी मण्डप में द्वितीय स्तम्भ पर

( शक सं० १०४१ )

( पृर्विमुख )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्छनं।
जीयात्त्रैलाक्यनाथस्य शामनं जिनशासनं ॥ १॥
स्वस्यनवरतप्रवलरिपुवलविषममरावनीमद्वामद्वारिसंद्वारकरणकारणप्रचण्डदण्डनायकमुखदर्पणकर्णे जपकुभृत्कुलिश जिनधम्भेद्वम्यमाणिक्यकलश मलयजमिलितकास्मीरकालागरुधूपधूमध्यामलीकुतजिनाचर्चनागार । निर्विकाग् मदनमनाहराकार ।
जिनगन्धादकपवित्रीकृतेत्तमाङ्ग वीरलद्मीभुजङ्गनाहाराभयभैषव्यशास्त्रदानविनाद जिनधम्भेकथाकथनप्रमीदनुमण्य श्रीमतुबलदेवदण्डनायकनेनंनेगर्द ॥

स्थिरने बाप्पमराद्रियिन्दवधिकं गम्भीरने बाप्तु मागरदिन्दग्गलमंन्तु दानियं सुराव्जीजकं मारण्डलम् ।
सुरराजङ्गे णे येन्दु कीर्त्तिपुदुकय्कीण्डकरिं सन्ततं
धरेयेल्लंबलदेवभात्यननिलालोकेकविख्यातनं ॥ २ ॥
बलदेव दण्डनायक —
नलङ्घ्यभुजवलपराकमं मनुचरितं ।

जलनिधिवेष्टितधात्री—
तल्लदोल्ल समनारा मिन्त्रचूड़ामिखयोल्ल ॥ ३ ॥
पलरुं मुनिन पुण्यदेन्दोद्दिविनिमाग्यकेपकादेग्डं
चलिं तेजिदिनोल्पिन गुणिदिनादैग्दार्ट्यदिधेर्ट्यदि ।
ललनाचित्तहरोपचारविधियं गाम्भीर्थ्यदि सौर्थ्यदि
बलदेवङ्गे समानमप्परेल्लरे मत्तन्यदण्डाधिपक ॥ ४ ॥
भा बलदेवङ्गे समानमप्परेल्लरे मत्तन्यदण्डाधिपक ॥ ४ ॥
भा बलदेवङ्गे सृग—
शाबेच्यायेनिप बाचिकब्बे गविवलो—
व्विवन्धु पृट्टिदं गुण्य—
लोबरनदटलेव सिङ्गिमय्यनुदारं ॥ ५ ॥
जिनधम्माम्बरितग्मराचिसुचरित्रं भव्यवंशोत्तमं
सिष्टिनिधानं मिन्त्रचूड़ामिण् बुधविनुतं गोत्रवंशाम्बरार्क ।
विनताचित्तित्रयं निम्मलननुपमनत्युत्तमं कूरे कूर्पं
विनयाम्भोराशि विद्यानिधिगुणनिलयं धात्रियोलिमङ्गिमर्थ्यं ॥ ६ ॥

### (पश्चिममुख)

जिनपदमक्तिष्टजनवत्सलनाश्रिवदःस्पभूरुहं

मुनिचरणाम्बुजातयुगभृङ्गनुदारनन्तदानि म—
सिन पुरुषग्गे पे।लिपुददाहोरेयेम्बिनंगं नेगहं नी—

मनुजनिधाननेन्दु पेगल्गुं धरे पेग्गंडे सिङ्गिमय्यन ॥ ७॥

एने नेगस्द सिङ्गिमय्यन

विनिते मने।रथन लिस्मियेनिपल्ल हृपि ।

जनविनुतं मिरिय देविय— ननुनयदि पोगल्बुदखिल भृतसवेद्वं ॥ ८॥ वचन ॥ ध्या महानुभावनवसानकालदोलु ॥

परमश्रा जिनपादपङ्करुहमं सङ्गितियं ताल्दि नि — हर्भरिदं पश्चपदङ्गलं नेनेयुतं दुम्मीहसन्दोहमं। त्वरितं खण्डिसुतं समाधिविधियं भन्याह्जिनीभास्करं निरुतं पेगीडे सिङ्गिय्यनमरेन्द्रावासमं पोदिदं॥ ६॥

स्वस्ति समधिगतपश्चमहाकल्याणाष्ट-महाप्रातिहार्य-चतुस्तिशदितशयविराजमान-भगवदर्हत्परमेश्वर-परमभट्टारक - मुस्तकमलविनिर्मातसदमदादिवस्तुस्तरूपनिरूपणप्रवण - राह्यान्तादिसकलशास्त्रपरावारगपरमतपश्चरणनिरतहमप्प श्रीमन्मण्डलाचार्यः
प्रभाचनद्रसिद्धान्तदेवर गुड्डि नागियकः सिरियव्वेयुं सकवर्षः
१०४१ नेय सिद्धार्थसम्बत्सरद कार्त्तिक सुद्ध द्वादम सेमवारदन्दु महापृजयं माडिनिशिधियं निरिसदिल् ॥

[ महाधर्मवान, कीत्तिवान् और बलवान् दण्डनायक बलदेव आंर उसकी धर्मपत्नो बाचिकव्ये का पुत्र सिङ्गिमय हुआ जो उदारचरित और गुण्यान् था। उसकी धर्मपत्नो का नाम सिरिय देवी था। सिङ्गिमय ने समाधिमरण् वह स्वर्गलोक प्राप्त किया। मण्डलाचार्य प्रभाचन्द्र के शिष्य सिरियव्यं और नागियक ने सिङ्गिमय्य का स्मृति में शक सं० ५०४१ कार्त्तिक सुदि १२ सोमवार को यह निषद्या निर्माण कराई ]

[ नेाट--जैसा कि खेख नं० ४१ के नेाट में कहा जा चुका है शक सं० १०४४ सिद्धार्थी नहीं था जैसा कि इस लेख में भी भूछ से कहा गया है ]

#### प्रइ (१४३)

# उसी मंडप में तृतीय स्तम्भ पर-

(शक सं० १०५०)

( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीरम्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ १ ॥

श्रीमद् यादववंशमण्डनमणिः चोग्गीशरचामणि-र्लच्मीहारमणिः नरश्वरशिरः प्रोत्तुङ्गश्चम्भन्मणिः । जीयात्रोतिपथेचदर्पण्मणिः लोकौकचूडामणि

रश्रीविष्णुविनेनयाचिर्वता गुणमणिः सम्यक्तचूड़ामणिः ॥२॥ एरेदमनुजङ्गे सुर-भू-

मिरुहं शरग्रेन्दवङ्गे कुलिशागारं। परवनितेगनिलतनयं।

धुरदेालु पे। णर्दङ्गे मृत्तु विनेयादित्यं ॥ ३ ॥

एन तानुं करं देगुलङ्गलेनितानुं जैनगंहङ्गल-न्तेनेतुं नार्कलनूर्गलं प्रजेगलं सन्तेषिद माडिदं। विनयादिसन्पालपाय्सलने सन्दिद्दी बिलन्द्रङ्गे मे-लेने पेग्पं पोगल्बन्ननावना महागम्भीरनं धोरनं॥ ४॥

इहिगोन्दगस्द कुलिगहकेरयादवु कस्तुगे गोण्ड पेर्-न्वेट्टु धरातलके सरियादवु सुण्याद भण्ड बन्द पे- र्व्वदेये पद्ममादुवेने माडिसिदं जिनराजगंहमं
नेट्टने पेाय्सलेसनेने विष्ण परार्म्मले राजराजनं ॥ ४ ॥
कन्दं ॥ आ पेाय्सल सूपङ्गे महीपाल कुमारनिकरचूडारत्रं ।
श्रीपति-निज-भुज-विजय-महीपति जनियिसिदनदटनेरेयङ्गन्यं ॥ ६ ॥
वृत्त ॥ विनयादियनुपालनात्मजनिलालंगिककारुपुमं
मनुमार्गा जगदेकवीरनेरेयङ्गोर्व्वाश्वरं सिक्कनातनपुं रिपुभूमिपालकमदस्सम्मर्दनं विष्णुवदुनि भूपं नेगल्दं धरावलेयदे।ल् श्राराजकण्ठीरवं ॥ ७ ॥
कन्दं ॥ आ नेगल्देरेयङ्ग नृपा —

लन सृनुबृहद्वैरिमर्दनं सकलधरि—
त्रो नाथनिःर्ध जनता—
भानुसुतं विष्णुभूषनुद्यं गेय्दं ॥ = ॥
श्रारिनरपिसरास्फालन-करनुद्धतवैरिमण्डलंश्वरमदसं—
हरणं निज्ञान्वयैका—
भरणं श्री बिद्धि देवनी वरदेव ॥ = ॥

म्यस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं।
द्वारावतीपुरवराधीश्वर। यादवकुलाम्बरचुमिश्वः। सम्यक्तचूड़ामिश्वः। मलपरे। हगण्डः। चलकेबलु गण्डनः। ग्रालिंमुन्निरिवः।
सीर्व्यमं मेरे वः। तलकाडुगोण्डः। गण्डप्रचण्डः। पट्टिपेरुमाल-

निजराज्याभ्युदयैकरचणदत्तक । अविनयनरपालकजनशिक्तक । चक्रगाह बनदावानलन् । श्रहितमण्डलिककालानल । ताण्ड-मण्डलिकमण्डलप्रचण्डदीव्यनिल । प्रवलरिपुवलसंहरणकारण । विद्विष्टमण्डलिकमदनिवारणकरण 1 ने।लम्बना हिगोण्ड । प्रतिपत्तनरपाललचिमयनिक्लिगे। एड । तत्पं तत्पुव । जय श्रीकान्तेयनपुत । कूरंकूर्प सीर्य्यमं नेर्प्प । वीराङ्गना-लिङ्गितदिचिणदे। देण्ड । नुडिदन्तं गण्ड । श्रदियमनहृदय-शूल । वीराङ्गनालिङ्गित लोल । उद्धतारातिकअत्रनकुअर । सर्गागतवज्रपञ्चर । सहजकीत्तिध्वज । सङ्घामविजयध्वज । चेङ्गिरेय मनाभङ्ग । वीरप्रसङ्ग । नरसिङ्गवरमीनर्म्मूलनं। कल-पातकातानलं। हानुङ्गलु गेण्ड। चतुर्मुख गण्ड। चतुरचतु-रम्बन् । स्राह्ववषण्मुखः । सरस्वतीकणीवतंसन् । उत्रतविष्णुवंसः। रिपुहृदयसे छ । भीतरं को छ । दानविनोद । चम्पकामीद। चतुस्समयसमुद्धरण । गण्डराभरण । विवेक्तनारायण । वीरपारा-यग । साहित्यविद्याधर । समरधुरन्धर । पोय्मलान्वयभानु । कविजनकामधेतु । कलियुगपात्थे । दुष्टर्गोधूर्त । मङ्गामराम । साहसभीमः। हयवत्सराजः। कान्तामनोजः। मत्तगजभगदत्तन्। श्रमिनवचारुदत्त । नीत्रगिरिसमुद्धरण् । गण्डराभरण् । कोङ्ग-रमारि । रिपुकुलतलप्रहारि । तेरेयुरनजेव । कोयतूरतुलिव । हेर्रेजेरुदिसापट्ट । सङ्घामजसलट्ट । पाण्ड्यनंबेङ्कोण्ड । उन्निङ्ग गोण्ड । एकाङ्गवीर । सङ्घामधीर । पोम्बुचनिद्धीटण । साविमलं निर्लाटगः। वैरिकालानलन्। अद्वितदावानलः। शत्रुनरपाल-

दिशापट्ट मित्रनरपास्त्रस्ताटपट्ट । घट्टवनस्तिव । तुलुवर सेलेव । गोयिन्दवाडिभयङ्करन् । ग्रहितवलसङ्करः । रोद्दवतु-लिव । सितगरं पिडिव । रायरायपुरसूरेकार । वैरिभङ्गार । बीरनारायण । सीर्य्यपारायण । श्रीमतुकंशवदेवपादाराधक । रिषुमण्डलिकसाधकायनेकनामावलीसमालङ्कृतनुं गिरिदुर्गा-वनदुर्गाजलदुर्गाद्यनेकदुर्गङ्गलनश्रमदि कोण्ड वण्डप्रतापदिं गङ्गवाडितोम्भत्तरु-सासिरमुमं लोकिगुण्डिवर मुण्डिगे साध्य-म्माडि । मत्तं ॥

वृत्त — एलेयोलदुष्टरनुद्धतारिगल नाटन्दोत्ति बेङ्कोण्डुदेा—
ब्बंलिदि देशमनावगं तनमे साध्यं माडिरलु गङ्गम —
ण्डलमेन्दोलेगं तेत्तु मित्तु वेसनं पृण्दिप्पिनं विष्णु पे।—
यसलनिर्द सुखदिन्दे राज्यदे।दिवन्दं सन्तते।साहिदं॥१०॥
पत्तिद नेत्तलत्तिलिदिराद-नृपालकरिक विस्क क—
ण्डित्तु समस्तवस्तुगलनालुतनमंगलेपुण्दु सन्ततं।
सुत्तलुमोलिगिप्परंने सुन्निनवर्गमनेकरादव—
ग्रीत्तलगं पोगर्त्तोगेनं विष्णुपनावने। विष्णुभूपनं॥ ११॥

धन्तु त्रिभुवनमञ्ज तलकाङ्गोण्ड भुजवलवीरगङ्ग विष्णु-वर्द्धन पायसलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमा-चन्द्रार्क्षतारं वरं सल्लत्तमिरं तत्पादपद्योपजीवि पिरियरसि पट्ट-महादेवि सान्तलदेवी।।

(दिज्ञग्मुख)

खस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युद्वस इस्रफलभोगभागिनि

द्वितीयल्ह्माल्चणसमानेयं। सकलगुणगणानृतेयं। श्रभिनव कृगुमिणीदेवियं। पतिहितसत्यमावेयं। विवेकैकवृहस्पतियं। प्रत्युत्पन्नवाचस्पतियं। मुनिजनविनेयजनविनीतेयं। चतुस्समय-समुद्धरणेयं। व्रतगुणशीलचारित्रान्तःकरणेयं। लोकैक विख्यातेयं। पतिव्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयं। सकलविन्दजन-चिन्तामणियं। सम्यक्तचूड़ामणियं। उद्वृत्तसविगन्ध-वारणेयं। पुण्योपार्जनकरणकारणेयं। मनोजराजविजेयपताकेयं। निजकलाभ्युद्वयदीपिकेयं। गीतवाद्यसूत्रधारेयं। जिनसमयसमु-दितप्रकारेयं। जिनधम्मकथाकथनप्रमोदेयं। श्राहाराभयभैषज्य-शास्त्रदानविनोदेयं। जिनधम्मिकथाकथनप्रमोदेयं। भव्यजनवत्सलेयं। जिनगन्धोदकपवित्रीकृतोत्तमाङ्गयुम्प्य।।

कंद । भा नेगई विष्णुनुपन म—
नेा-नयन-प्रिये चलालनीलालिक च—
न्द्रानने कामन रितयलु
तानेणे ते।णे सरिसमाने शान्तलदेवी '। १२ ॥

वृत्त । धुरदेालु विष्णुनृगालकङ्गे विजयश्रीवत्तदोलु सन्ततं परमानन्ददिनोतु निस्त्र विपुलश्रीतेजदुद्दानियं । वरदिग्मित्तियनंयदियल्नेरेव कीर्तिश्रीयेनुतिर्पुदी धरयोलु शान्तलदेवियंनेरेये विष्णुष्पण्णनेविष्णुपं ॥ १३ ॥

कलिकाल विष्णुवच--स्थलदेश्वकलिकाललच्मि नेलसिदलेने शा-- न्तलदेविय सीभाग्यम—
नेल गलविण सुवेनंम्बनेविण्णसुव ॥ १४ ॥
शान्तलदेविगे सद्भुण—
मन्तेगे सीभाग्यभाग्यविगे वचःश्री—
कान्तेयुमगजेयुमच्युत—
कान्तेयुमेणेयल्बदुलिद सत्तियदेंग्रेये ॥ १५ ॥
श्रक्तर ॥ गुरुगलु प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवरे पेत्ततायि गुणिनिधिमाचिकब्बे

पिरियपेर्गांडे मारसिङ्ग्रयं तन्दे मावनुं पेर्गोंडे सिङ्गिमय्यं ।

श्वरसं विष्णुवर्द्धननृपं वस्त्वभं जिननाशंतनगेन्दु मिष्टदेय्वं

श्वरसि शान्तलदेविय मिर्टिमेयंविण्यसि तुवकुमेभृतलदे छा।१६।

सक्तवर्ष १०५० मूरेनेय विरे।धिकृत्सम्बत्सरद चैत्र शुद्धपञ्चमी
सोमवारदन्दु सिवगङ्गेय तीर्थदलु मुडिपि स्वर्गातेयादलु ।।

वृत्त ।। ई किलिकालदे । सनुबृहस्पतिवन्दि जनाश्रयं जग—

व्यापितकामधेनुविभानि महाप्रभुपण्डिताश्रयं ।

लोकजनस्तुतं गुणगणाभरणं जगदेकदानिय—

व्याकुलमन्त्रियेन्दुपेगान्गं धरे पेर्गोंडे मारसिङ्गन ।। १० ।।

देारेथेपेर्गोंडे मारसिङ्ग विभुविङ्गो कालदे । । १० ।।

देारेथेपेर्गोंडे मारसिङ्ग विभुविङ्गो कालदे । ।।

इरपादाम्बुजभिक्तये । विभविङ्गो विश्वकुले । ।

इरपादाम्बुजभिक्तये । । । ।।

स्वाक्तक मने। मुदंबेरसु पे। सं भूतलं कीर्त्तिसल्ला ।। १८ ।।

कन्द्र ॥ धनुषम-शान्तल देवियु--मनुनयदि तन्दे मारसिङ्गय्यनुमि-बिनं जननि-माचिकव्वेयु--मिनिवह मोडनांडने मुडिपि खर्गातरादर ॥ १८॥ लेखक बोकिमार्य। (पश्चिममुख) अरसि सुरगतियनेयदिद-लिरलागंनगेन्द्र बन्द् बेलुगालदलु दु-र्द्धर-सन्यासनदि [ न्दं ] परिग्रुते तायि माचिकव्ये तानुं तारंदल् ॥ २० ॥ षृत्त ॥ श्ररेमगुल्दिर्दकण्मलग्गेलादुव पञ्चपदं जिनेन्द्रनं स्मरियिसुवाजे बन्धु जनमं बिडिपुत्रति सन्यसकेव न्दिरली सेदीन्द्रतिङ्गलुपवासदीलिम्बिनेमाचिकव्बे तां सुरगतिगेयदिदलु सकलभन्यरसन्निधियालु समाधिय ॥२१॥ कन्द ॥ भ्रा मारसिङ्ग मय्यन कामिनिजिनचरग्रभक्ते गुणसंयुतं उ-हाम-पतित्रते एन्दो--भूमिजनं पेगले माचिकव्येये नंगल्दल्ल ॥ २२ ॥ जिनपद्मक्ते बन्धुजनपृजितेयाश्रितकामधेनुका-मन सतिगं महासतिगुणाप्रणि दानविनोदे सन्तर्त । मुनिजनपादपङ्करहभक्ते जनस्तुनं मारसिङ्गम---य्यन सति माचिकव्दे येने कीर्चिम्मुं धरे मेदिनिवर्त ॥२३॥

जिननाथं तनगाप्तनागे बलदेवं तन्दे पेत्तब्बे स—
द्विताग्रेसरे बाचिकब्बे येने तन्मं सिङ्गणं सन्दमान्—
तनदिन्दग्गद माश्विकब्बे सुर-लोककोदलेन्देन्दुमे—
दिनियेल्लं पेगलुत्तमिष्पु देने बण्णिष्पण्णनेवण्णिपं ॥ २४॥
कन्द ॥ पेण्डिस्सेन्यासनं गोण्डवरोलिगिनतंबल्लरारेम्बनं कै-

कोण्डागलुघे। स्वीरत्रतपरिक्षतेयं मेचि सन्तोषदिन्दं। पाण्डित्यं चित्तदेशलु तस्तिरे जिनचरक्षाम्भे। जमं भाविसुत्तं कोण्डाडलुधात्रितज्ञं सुरगतिवडेदलुलीलेथिं माचिकच्ये॥२५॥ दानमननूनमं कः

केनाःश्री येन्दु कोट्टुिननं मनदोलु । ध्यानिसुतं मुडिपिदलि— त्रे नेम्बुदेा माचिकव्वयोन्दुत्रतियं ॥२६॥

इन्तु तम्म गुरुगलु प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवरं वर्द्धमानदेवरं रविचन्द्रदेवरं समस्तभव्यजनङ्गल सिश्वियोलु सन्यसनमं सैकोण्डवर पेल्व समाधियं कंलुत्त मुडिपिदलु ॥

पण्डितमरग्रादिनी भू—
मण्डलदेश्च माचिकव्वेयन्तेवेश्चाकें—
कोण्डिन्तु नेगल्दलरिगल—
खण्डितमं घोर-वीर-सन्यासनम ॥ २७ ॥

श्रवर वंशावतारमेन्तेन्दडे ॥ कन्द ॥ जिनधर्म्मनिर्म्मलं भ— व्य-तिक्षानं गुणगणाश्रयं मनुचरितं ।

मुनिचरण-कमल-भृङ्गं जन-विनुतं **नागवम्म**दण्डाधीशं ॥ २८ ॥ वृत्त ॥ धनुपम-नागवर्म्मनकुलाङ्गने पेन्पिन चन्दिकब्बे स-- -ज्ञननुते मानिदानिगुणिमिक्कपतित्रते सीलदिन्दे मे---दिनिसुतेगं मिगिलुपे।गललानरियें गुगादङ्ककार्तियं जिनपदभक्तेयं भुवनसंस्तुतेयं जगदेकदानियं ॥२८॥ द्मवर्गे सुपुत्रं बुधजन — निवहकात्तीव कामधेत वेतृत्तं। भुवनजनं पे।गललु मि--कतनुद्यं गेयदनुत्तमं बलादेव ।।३०॥ वृत्त ॥ सकलकलाश्रयं गुणगणाभरणं प्रभु पण्डिताश्रयं सुकविजनस्तुतं जिनपदाव्जभृङ्गननृतदानिली-किकपरमार्त्थमेम्बेरङ्मन्नेरे बल्लनेनुत्ते दण्डना-यक वलदेवनं पागल्वुदम्बुधि-त्रेष्टित-भूरि-भूतलं ॥३१॥ मुनिनियहके भव्यनिकरके जिनेश्वर-पूजेगला मि-कनुपमदानधर्म्मदोदविङ्गे निरन्तरमोन्दे मार्गादि। मनेयोलनाकुलं मदुवेयन्दद पाङ्गिनोलुग्बुदेन्दिं मनुजनिधाननं पे।गल्वने वे।गल्वं बलदेवमार्त्यन ।।३२॥ स्थिरने मेर-गिरीन्द्रदिन्दे मिगिले गम्भीरने बाप्पु सा-गरदिन्दग्गल मेन्तु दानिये सुराव्यीजक्षेमेलु भागिये। सुरराजङ्गे यो येन्दु कीर्त्तिपुदु कय कोण्डल्करिं सन्तर्त धरेयाल् श्रीवलदेवमात्त्यननिलालाकेकिकविख्यातन ॥३३॥

### कन्द ॥ बलदेव-दण्डनायक---

नलङ्घ्य-भुजवल-पराक्रमं मनुचरितं । जलनिधिवेष्टितधात्री—

तत्तदेालु समनारो मन्त्रिचूड़ामिययोलु ॥३४॥

श्रीमत् चारकीर्त्तिदेवर गुडु लेखकवेशिकमध्य वरद विरुद्दक्ष वारि-मुखतिलक गङ्गाचारिय तम्म कांवाचारि कण्डरिसिद॥ ( उत्तर मुख)

स्वस्यनवरतप्रवलिरिपुत्रलिषमसमराविनमहामहारिसंहारकरणकारण । प्रचण्डदण्डनायकमुखदण्येण । कथकमागधपुण्यपाठककिनगमिकवादिवाग्मिजनतादारिद्रसन्वर्ण्ण । जिनसमयमहागगनशोभाकरिदवाकर । सकलमुनिजनिनरन्वरदानगुणाश्रयश्रेयांस । सरस्वतीकण्णावतंस । गोत्रपवित्र । पराङ्गनापुत्र । बन्धुजनमनोरञ्जन । दुरितप्रमञ्जन । कोधलोभानृतभयमानमद्विदूर । गुत्तचारुदत्तर्जामृतवाहनसमानपरोपकारादार । पापविदूर । जिनधम्मीनम्मेल । भव्यजनबत्सल ।
जिनगन्धोदकपवित्रोकृतोत्तमाङ्गन । अनुपमगुणगणात्तुङ्ग ।
मुनिचरणसरिसहस्रङ्ग । पण्डितमण्डलीपुण्डरीकवनप्रसङ्ग ।
जिनधम्मकथाकथनप्रमोदन्ते । श्राहारामयभेषज्यशास्त्रदानिनोदनुमप्प श्रीमत् बल्वदेव दण्डनायकनेने नेगल्द ॥

म्रा बलदेवङ्गं सृग— शावेचणे यनिप बाचिकव्येगव खिली — व्यी-बन्धु पृद्दिदं गुर्सि — लोबरनदटलेव सिङ्गिमय्यनुदारं ॥३५॥
वृत्त ॥ जिनपितभक्तनिष्टजनवत्सस्ननाश्रितकल्पभूरुहं
सुनिचरणाम्बुजातयुगभृङ्गनुदारनन्नदानि म—
त्तिन पुरुषगों पोलिसुवडाहोंरेयेम्बिनेगं नेगल्दनीमनुज निधाननेन्दु पोगल्गुं धरे पेगाडे सिङ्गिमय्यन ॥३६॥
जिनधर्मीम्बरितग्मराचि सुचरित्रं भव्यवंशोत्तमं सि—
ष्टनिधानं मन्त्रिचन्तामिण बुधिवनुतं गात्रवंशाम्बरार्कः ।
विनताचित्तित्रयं निम्मेलननुपमनत्युत्तमं कूरे कूर्प्प
विनयाम्भोराशि विद्यानिधि गुणनिलयं धात्रियोल्सिङ्गिमय्यं ॥
॥ ३७ ॥

कन्दः ।। श्रीयादेवि गुग्रामिण— यी युगदालु दानधर्म्मिचन्तामिण भू— देविय कोन्ती देविय देारेयन्न सिङ्गिमय्यन वधुवः ।। ३८ः ।।

खस्यनवरतपरमकस्याणाभ्युद्यसतसद्दस्यकतभोगभागिनि
द्वितीयलक्ष्मीसमानेयुं। सकलकलागमान्नेयुं विवेकैकवृहस्पतियुं
मुनिजनविनेयजनविनीतेयुं पतिव्रतःप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं सम्यक्त
चूड़ामणियुं उद्वृत्तसवतिगन्धवारणेयुं ध्राहाराभयभैषज्यशास्त्र
दानविनोदेयुं श्रप्प श्रीमद्विष्णुबद्धन-पेाय्सलदेवर पिरियरसिपट्टमहादेवि शान्तलदेवियर्श्रविल्गोलतीर्त्यदेशलू सवतिगन्धवारण
जिनालयमं माडिसियिदकेदेवतापूजेगं रिषिसमुदायकाहारदानकं
जीर्णोद्धारकं कल्कणिनाड मोट्टेनविलेयुमं गङ्गसमुद्रद नञ्जवयल-

स्वययक्तुकोस्तगगरें य तेण्टमुमं नाल्यक्तुगद्यास्यपेनिकि कहिसि चारुगिङ्गे विलसनकृष्टमुमं श्रीमद्विष्णुवर्द्धन पेग्टसलदेवरं बेडि-कोण्डु सकवर्ष साथिरद नाल्यक्तय्देनय शामकृत्सम्वत्सद् चैत्रग्रुद्धपिडवनृहस्पतिवारदन्दु तम्म गुरुगलु श्रोसूलसङ्घद देशियगण्य पोस्तकगच्छद श्रीमन्मेघचन्द्वैविद्यदेवरशिष्यरप्प प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर्गे पादप्रचालनं माडि सर्व्ववाधापरिहार-वागि विदृदक्ति ॥

वृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेय दे काव पुरुषग्गीयुं महाश्रीयुम— क्रीयदं कायदे काय्व पापिगे कुरुत्तेत्रोठिर्वयोलु बाग्यरा-सियोलेक्कोटिमुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाट्यरं कोन्दुदेा-न्द्रयशं सार्ग्युमिदेन्दु सारिद्युवी शैलात्तरं सन्ततं ॥३६॥

श्लोक ॥ खदत्तां परदत्तां वा या हरेति वसुन्धरां । षष्टिवेर्धसदसाणि विष्टायां जायते कृमिः ॥४०॥

[यह लेख तीन भागों में विभक्त है। आदि से उन्नीतवें पद्य तक इसमें द्वारावती के बादव वंशीय पोयसल नरेश विनयादित्य व उनके पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी एरेयङ्ग व उनके पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी विष्णु-वर्द्धन का वर्धान है। विष्णुवद्ध न बड़ा प्रतापी नरेश हुआ। इसने अनेक माण्डलिक राजाओं को जीतकर अपना राज्य-विस्तार बढ़ाया। इसकी पटरानी शान्तलदेवी जैनधर्मावलम्बिनी, धर्मपरायणा श्रीर प्रभा-चन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या थी। इसने शक सं० १०४० चैत्र सुदि र सोमवार को शिवगङ्गे नामक स्थान पर शरीर त्याग किया। शान्तलदेवी के पिता का नाम मारसिङ्गव्य श्रीर माता का नाम माचिक्व था। इन्होंने शान्तलदेवी के पश्चात् शरीरत्याग किया।

#### १०० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख

लेख के दूसरे भाग में, जो पण २० से ३४ तक जाता है, शान्तळ-देवी की माता माचिकब्बे का बेक्गोल में आकर एक मास के अनशन व्रत के पश्चात् संन्यास विधि से देहत्याग करने का वर्णन है और पश्चात उसके कुल का वर्णन हैं। दण्डाधीश नागवर्म और अनकी भार्या चिन्द्रकब्बे के पुत्र प्रतापी बलदेव दण्डनायक और उनकी भार्या बाचिकब्बे से ही माचिकब्बे की उत्पत्ति हुई थी। माचिकब्बे के श्रपने गुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव, वर्धमानदेव श्रीर रविधन्द्रदेव की साली से संन्यास ग्रहण किया था।

लेख के अन्तिम भाग में बलदेव दण्डनायक और उनके पुत्र सिक्किमय्य की प्रशस्ति के पश्चात् शान्तलदेवी द्वारा सवित गन्धवारण नामक जिन मन्दिर निर्माण कराये जाने और उसकी आजीविका आदि के लिये विष्णुवर्द्ध न नरेश की अनुमति से कुछ भूमि का दान दिये जाने का उछ ख है। यह दान मूलसंघ, देशिय गण, पुस्तक गच्छ के मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव की दिया गया था।

[ नेाट—जेख में शक सं० १०४० विरोधिकृत् कहा गया है। पर ज्योतिष गयाना के श्रनुसार शक सं० १०४० कीलक व सं० १०४३ विरोधिकृत् सिद्ध होता है। श्रागे का जेख (४४) शक १०४० कीलक संवरसर का ही है। दान शोभकृत् (शुभकृत्) संवत् में दिया गया था जो विरोधिकृत् से श्राठ वर्ष पूर्व (शक सं० १०४४) में पहता है। 48 ( E0 )

## पार्श्वनाथ बस्ति में एक स्तम्भ पर

( शक संव १०५० )

( उत्तरमुख )

श्रोमश्रायकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्वन्यश्रुत-श्री-सुधा-धारा-धात-जगत्तमोऽपह-महः-पिण्ड-प्रकाण्डं महत् ।
यस्मान्निर्मल-धर्म-वार्छि-विपुलश्रीव्वर्द्धमाना सर्ता
भर्तुवर्भव्य-चकोर-चक्रमवतु श्रीवर्द्धमाना जिनः ॥१॥
जीयादर्श्ययुतेन्द्रभृतिविदिताभिख्यो गणी गातम-स्वामी सप्तमहर्द्धिभिद्धजगतीमापादयनपादयोः ।
यद्वोधान्बुधिमेस्र वीर-हिमवत्कुत्कीलकण्ठाद्वुधा-स्मोद्दात्ता भुवनं पुनाति वचन-खच्छन्द-मन्दाकिनी ॥२॥
तीर्थेश-दर्शनभवश्रय-हक्स इस्र-विस्वव्ध-वेध-वपुषश्रुतक्रेवलीन्द्राः।

निभिर्भन्दतां विबुध-वृन्द-शिराभिवन्दास्फूर्ज्जद्वच:-कुलिशतः कुमताद्रिसुद्राः ॥३॥

वर्ण्यः कथन्तु महिमा भव भद्रवाहो-म्मोहोरु-मञ्ज-मद-मईन-वृत्तवाहोः । यच्छिष्ट्यताप्तसुकृतेन स चन्द्रगुप्त-रश्चश्रूच्यतेस्म सुचिरं वन-देवताभिः ॥ ४॥ वन्द्योविभुर्भुवि न कैरिह कैरिण्डकुन्दः
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्त्त-विभूषिताशः।
यश्चाह-चारण-ंकराम्बुजचन्द्यरीकश्चके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥ ५॥
वन्द्योभस्मक-भग्म-सात्कृति-पदुः पद्मावती-देवतादत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभः।
श्चाचार्यस्स समन्तभद्रगणभृद्ये नेह काले कलै।
जैनं वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तानमुद्धः॥ ६॥
चूर्णि॥ यस्यैवंविधा वादारम्भसंरम्भविज्ञम्भिताभिव्यक्तयस्सूक्तयः॥

वृत्त ॥ पृथ्वें. पाटलिपुत्र-मध्य-नगरं भेरी मया ताड़िता पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक-विषयं कार्ष्वापुरे वैदिशे । प्राप्तोऽहं करहाटकं बहु-भटं विद्योत्कटं सङ्कटं वादार्त्यो विचराम्यहन्नरपते शाद्क-विकोडितं ॥ ७ ॥ स्मवदु-तटमटित स्पुट-पटु-वाचाटधू जेटेरपिजिह्वा । वादिनि समन्तभद्रे स्थितवित तव सदसि भूप कास्था-

योऽसी घाति-मल-द्विषद्वल-शिला-स्तम्भावली-खण्डन — ध्यानासिः पटुरईतो भगवतस्सोऽस्य प्रसादीकृतः। छात्रस्यापि स सिंहनिन्द-मुनिना नोचेत्कषः वा शिला— स्तम्भोराज्य-रमागमाध्य-परिघरतेनासिसण्डो घनः॥ स्।। वक्रयीव-महासुने-र्दश-शत-प्रोवोऽप्यहीन्द्रो यथा—
जातं स्तोतुमलं वचेाबलमसी किं मग्न-वाग्मिन्वजं।
थोऽसी शासन-देवता-बहुमता हो-वक्त्र-वादि-प्रह—
शीवोऽस्मिन्नथ-शब्द-वाच्यमवदद् मासान्समासेन षट्॥१०॥
नवस्तोत्रं तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि
प्रणामं वज्रादी रचयत पर्त्वन्दिनि मुनी।
नवस्तोत्रं यंन व्यरचि सकलाईत्प्रवचनप्रपच्चान्तब्भीव-प्रवण-वर-सन्दर्भ सुभगं॥ ११॥
महिमा स पाचकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत्
पद्मावती सहाया त्रिलचण-कदर्यनं कर्त्तुं॥ १२॥
सुमति-देवममुं स्तुत्यंन वस्सुमति-सप्तकमाप्तत्याद्वतं।
परिहृतापथ-तत्त्व-पथार्द्यिनासुमति-कं।टि-विवर्त्तिभवार्त्ति-

हन्।। १३ ॥

उदेस सम्यग्दिश द्वाणस्यां कुमारसेना सुनिरत्तमापत्। तत्रैव चित्रं जगदेक-भाने।स्तिष्ठत्यसी तस्य तथा प्रकाशः ॥१४॥ धर्मार्थकामपरिनिव् तिचाकचिन्तश्चिन्तामग्यिःप्रतिनिकतेम -कारियेन ।

स स्तूयते मरससीख्यभुजा-सुजातश्चिन्तामिणार्मुनिवृषा न कथं जनेन ॥१५॥

चूड़ामिणः कवीनां चूड़ामिण-नाम-सेव्य-काव्य-कविः। श्रीवर्द्धदेव एव हि कृतपुण्यः कीर्त्तिमाहर्त्तुं।।१६॥ यस्सप्तित-महा-वादान् जिगायान्यान्यामितान्।

बद्धरचोऽचित्रेतस्सोऽच्यी महेश्वर-मुनीश्वरः ॥ १६॥

तारा येन विनिष्जिता घट-कुटी-गृहावतारा समं

बैग्द्धियों घृत-पीठ-पीडित-कुट्यदेवात्त-सेवाञ्जलिः ।

प्रायश्चित्तमिवाङ्ग्रि-वारिज-रज-स्नानं च यस्याचरत्

देशाणां सुगतस्म कस्य विषया देवाकसञ्जूःकृती ॥२०॥

चूणिर्णे ॥ यस्येदमात्मनोऽनन्य-मामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवोप-वण्णीनमाकण्येते ॥

राजन्साह सतुङ्ग सन्ति वहवः श्वेतातपत्रा नृपाः किन्तुत्वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागेत्रता दुर्क्कभाः। त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिना नाना-शाख-विचारचातुरिधयः काले कलै। मद्विधाः ॥२१॥ नमे। मल्लिषेण-मल्लधारि-देवाय ॥ ( पूर्वमुख )

नाइङ्कार-वरीकितेन मनमा न द्वेषिणा केवलं नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य-बुद्ध्या मया। राज्ञः श्री हिमशीतलस्य सदसि प्राया विद्ग्धात्मना वैद्धियानसक्लान्विचित्र सुगतः पादेन विस्कोटितः॥२३॥ श्रीपुष्पसेन-मुनिरेव पदम्महिम्ना देवस्स यस्य समभूत्म भवानसधम्मा। श्रीविश्रमस्य भवनत्रनु पद्ममेव पुष्पेषुमित्रमिह यस्य सहस्रधासः॥२४॥ विमलचन्द्र-मुनीन्द्र-गुरेगर्गुक प्रशमिताखिल वादिमदं पदं। यदि यथावदवैष्यत पण्डितैर्जनुतदान्ववदिष्यतवाग्विभोः

11 24 11

चूर्ण्या ॥ तथाहि । यस्यायमापादित-परवादि-हृदय-शोकः पत्रा-

पत्रं शत्रु-भयङ्करोह-भवन-द्वारे सदा सञ्चरन्— नाना-राज-करी-दू-वृन्द-तुरग-व्राताकुले स्थापितम् । श्रीवान्पाग्रुपतांस्त्रथागतसुतान्कापालिकान्कापिका— नुहिश्योंद्धत-चेतसा विमलचन्द्राशाम्बरेणादरात् ॥२६॥ दुरित-प्रह्व-निप्रहाद्भयं यदि भा भूरि-नरेन्द्र-वन्दितम् । नतु तेन हि भव्यदेहिना भजतश्त्रीमुनिमिनद्भनिन्द्रनिम् ॥ २७॥

घट-वाद-घटा-के।टि-के।विदः कोविदां प्रवाक् ।

परवादिमञ्च-देवे। देव एव न संशयः ॥२८॥
चूर्ण्णि ॥ येनेयमात्म-नामधेय-निरुक्तिरुक्तानाम पृष्टवन्तं कुरुणराजं प्रति ॥

गृहीत-पचादितरः परस्त्यात्तद्वादिनस्ते परवादिनस्त्युः । तेषां हि मल्लः परवादिमल्लास्त्रनाममन्नाम वदन्तिसन्तः ॥ २ ॥ २ स् ॥

भाचार्यवय्यों यति**रार्थ्यदेवा रा**द्धान्त-कर्ता ध्रियतां स मूर्प्ति ।

यस्त्रार्ग-यानेात्मव-सीम्नि कायोत्सर्ग्यस्थतः

कायमुदुत्ससर्ज्ञ ॥३०॥

श्रवण-कृत-तृणोऽसी संयमं झातु-कामैः शयन-विद्वित-वेला-सुप्त-लुप्तावधानः । श्रुतिमरभसवृत्योन्मृज्य पिच्छेन शिश्यं किल मृदु-परिवृत्या दत्त-तत्कोट-वत्मा ॥३१॥ विश्वं यश्श्रुत-बिन्दुनावकक्षे भावं कुशाशीयया बुध्येवाति-मद्दीयसा प्रवत्त्वसा बद्धं गणाधीश्वरैः । शिष्यान्त्रत्यनुकम्पया कृशमतीनैदं युगीनान्सुगी- स्तं वाचार्च्यत **चन्द्रकीर्त्ति-गणिनं चन्द्राम-की**र्त्तिं बुधाः

सद्धर्म-करमे-प्रकृतिं प्रणामाद्यस्थोध-कर्म-प्रकृति-प्रमोत्तः । तत्रान्ति कर्म-प्रकृतिज्ञमामा भट्टारकं दृष्ट-कृतान्त-पारम्

भ्रपि ख-वाग्व्यस्त-समस्त-विद्यस्त्रैविद्य-शब्देऽप्यनुमन्यमानः । स्रीपालदेवः प्रतिपालनीयस्सतां यतस्तत्व-विवेचनी धीः

11 38 11

तीर्त्थं श्रीमितिसागरी गुरुरिला-चकं चकार स्फुर-ज्ज्योति:-पीत-तमर्पय:-प्रविततिः पृतं प्रभृताशयः । यस्माङ्क् रि-परार्ध्य-पावन-गुग-श्रीवर्द्धमानीरल्लस-द्रत्नोत्पत्तिरिला-तलाधिप-शिरश्शृङ्गारकारिण्यभृत् ॥३५॥ यत्राभियोक्तरि लघुर्क्ष घु-धाम-सोम-सौम्याङ्गभृत्स च भवत्यपि-भृति-भृमिः ।

विद्या-धनव्जय-पदं विशददधाना जिष्णुःस एव हि महा-मुनिहेमसेनः ॥३६॥

चूण्या ।। यस्यायमवनिपति-परिषदि निम्नहः मही-निपात-भीति-दुश्य-दुर्गर्व्व-पर्व्वतारूढ़-प्रतिवादिलोकः प्रतिज्ञाश्लोकः ।। तक्के व्याकरणे कृत-श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धते। मध्यस्येषु मनीषिषु.त्तितिभृताममे मया स्पर्द्धया । यः कश्चित्प्रतिवक्ति तस्य विदुषो वाग्मेय-भङ्गं परं कुर्व्वे वश्यिमिति प्रतीहि नृपतेष्ठे हैमनेनं मर्त् ।।३७॥ हितैषिणां यस्य नृषामुदात्त-वाचा निबद्धा हित-रूप-सिद्धिः । वन्द्यो द्यापाल-मुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूर्द्धनि यः प्रभावैः ॥ ३८ ॥

यस्य श्रीमितसागरो गुरुरसी चश्चदाशश्चन्द्रस्ः
श्रीमान्यस्य स वादिराज-गणभृत्स ब्रह्मचारी विभोः ।
एकोऽतीव कृती स एव हि द्यापालव्रती यन्मन—
स्यास्तामन्य-परिष्रह-प्रह-कथा स्वे विष्रहे विष्रहः ॥३६॥
त्रैलोक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह ।
जिनराजत एकस्मादेकस्मा द्वादिराजतः ॥४०॥
धारुद्धाम्बरमिन्दु-विम्ब-रचितौत्सुक्यं सदा यद्यशश्वत्रं वाक् वमरीज-राजि-रुचयोऽभ्यर्णं च यत्कप्र्णयोः ।
सेव्यःसिहममच्च्यं-पीठ-विभवः सर्व्व-प्रवादि-प्रजादेत्रोच्चैर्जयकार-सार-महिमाश्रीवादिराजाविदां ॥४१॥
चूण्णि ॥ यदीय-गुण-गाचराऽयं वचन-विज्ञाम-प्रसरः कवीनां ।
नमोऽहते ॥

(दिचगुमुख)

श्रीमञ्जालुक्य-चक्रेश्वर-जयकटकं वाग्वधू-जन्म-भूमी निष्काण्डण्डिण्डिमः पर्य्यटित पटु-रटो वादिराजस्य जिष्णोः।

जह्य **चद्वार-र**्षों जहिहि गमकता गर्व्व-भूमा जहाहि व्याहारेष्यी जहीहि स्फुट-मृदु-मधुर-श्रव्य-काव्यावसेपः पाताले व्यास-राजा वसति सुविदितं यस्य जिह्वा-सहसं निर्गान्ता स्वर्गताऽसा न भवति धिषणो वज्रभृद्यस्यशिष्यः । जीवेतान्तावदेती निलय-बल-वशाद्वादिनः केऽत्रनान्ये गर्व्व निर्म्युच्य सर्व्व जयिनमिन-सभे वादिराजं नमन्ति ॥ ४३॥

वाग्देवीं सुचिरप्रयोग-सुदृढ़-प्रेमाणमप्यादरा-दादत्ते मम पार्श्वते। प्रमधुना श्रीवादिराजी सुनिः । भ्रो भी पश्यत पश्यतेष यमिनां कि धर्म इत्युच्चकै-रब्रह्मण्य-पराः पुरातनसुनेद्यीगृहत्तयः पान्तु वः ॥४४॥ गङ्गावनिश्वर-शिरो-मणि-बद्ध-सन्ध्या-रागास्त्तस्वरण-चारु-नखेन्द्र-त्रहमीः ।

श्रीशब्द-पृर्वि-विजयान्त-विन्त-नामा धीमानमानुष-गुगोऽ-स्ततमः प्रमांग्रः ॥४५॥

चूण्यां ॥ स्तुता हि स भवानेष श्रां वादिराज-देवेन ॥
यद्विद्या-तपसेः प्रशस्तमुभयं श्रां हेमसेने मुनी
प्रागासीत्सुचिराभियोग-वलता नीतं परामुन्नति ।
प्रायः श्रीविजये तदेतदिखलं तत्पीठिकायां स्थितं
सङ्कान्तं कथमन्यथानतिचिराद्विद्यं हगीहक् तपः ॥४६॥
विद्योदयोऽस्ति न मदोऽस्ति तपोऽस्ति भाखश्रोमत्वमस्ति विभुतास्ति न चास्ति मानः ।
यस्त्रश्ये कमलभद्र-मुनीश्वरन्तं
यः स्थातिमापदिह शाम्यद्येगुंग्गीचैः ॥४०॥

### ११० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख

स्मरण-मात्र-पवित्रतमं मना भवति यस्य सतामिह तीर्त्थिनां। तमतिनिर्मालमात्म-विद्युद्धये कमलभद्भसरोवरमात्रये।।। ४८॥

सर्वाङ्गे र्यमिहालिलिङ्ग सुमहाभागं कली भारती भास्वन्तं गुण-रत्न-भूषण-गणैरव्यविमं योगिनां। तं सन्तरतुवतामलङ्कृत-द्यापालाभिधानं महा-सूरिं भूरिधियोऽत्र पण्डित-पदं यत्रैव युक्तं स्पृताः ॥४६॥ विजित-मदन-दर्भः श्रीद्यापालदेवा विदित-सक्त-शास्त्रो निञ्जित।शेषवादी । विमलतर-यशोभिव्व्याप्त-दिक-चक्रवाली जयति नत-महीभूनमालि-रत्नारुणः ङ्विः ॥५०॥ यस्यापास्य पवित्र-पाद-कमल-द्वन्द्वन्तृपः पोय् सलो लर्च्मा सन्निधिमानयत्स विनयादित्यः कृताज्ञाभुवः । कत्तस्यार्हति शान्तिदेव-यमिनस्सामत्र्र्यमित्यं तथे-त्याख्यातुं विरत्नाः खलु स्फुरटुरु-ज्योतिर्दशा स्तादृशाः ॥५१॥ स्वामीति पाग्ड्य-पृथिवी-पृतिना निसृष्ट-नामाप्त-दृष्टि-विभवेन निज-प्रसादात । धन्यस्स एव मुनिरा हवमल्लभूभु-गास्यायिका-प्रथित-शब्द-चतुम्मु खाख्यः ॥५२॥ श्रीमुल्लू र-विदूर-सारवसुधा-रत्नं स नाथा गुणे नाच्त्येन महीचितामुरु-महःपिण्डरिशरा-मण्डनः।

प्राराध्या गु**गासेन**-पण्डित-पतिस्स स्वास्थ्यकामैर्जना यत्सूक्तागद-गन्धते। प्रि गलिव-ग्लानि गति लम्भिताः ॥५३॥ वन्दे वन्दितमादरादहरहस्त्याद्वाद-विद्या-विदां स्वान्त-ध्वान्त-वितान-धूनन-विधा भास्वन्तमन्यं भुवि । भक्तमा त्वाजितसेन-मानतिकृतां यत्सन्नियोगान्मनः-पद्मं सद्म भवेद्विकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-भरं ॥५४॥ मिष्या-भाषण-भूषणं परिहरेतौद्धरा...नमुञ्चत स्याद्वादं वदतानमेत विनयाद्वादीभ-कण्ठीरवं। नो चेत्तद्गु.. गर्जित-श्रुति-भय-भ्रान्ता स्थ यूर्य यत-स्तूर्ण्यो निम्नह-जीर्ण्याकूप-कुहरे वादि-द्विपाः पातिनः ॥४४॥ गुषाः कुन्द-स्पन्दोड्डमर-समरा वगमृत-वाः-प्रव-प्राय-प्रेय:-प्रसर-सरसा कीर्त्तिरव सा । नखेन्दु-ज्योत्स्राङ्घेन्नु प-चय-चकोर-प्रणयिनी न कामां ऋाधानां पदमजितसेन त्रतिपतिः ॥५६॥ सकल-भुवनपालानम्र-मूर्छावबद्ध---स्फुरित-मुकुट-चूड़ालीढ-पादारविन्द:। मदवद्खिल-वादीभेनद्र-कुम्भ-प्रभेदी गमभूद जितसेना भाति वादीभसिंहः ॥५७॥ चृण्यि ॥ यस्य संसार-वैराग्य-वैभवमेवंविधास्त्रवाच स्सूचयन्ति । प्राप्तं श्रीजिनशासनं त्रिभुवने यहुल्र्लभं प्राधिनां

यत्संसार-समुद्र-मग्न-जनता-हस्तावलम्बायितं।

यन्त्राप्ताः परनिर्व्यपेस-सकल-कान-श्रियालङ्कृता-स्तस्मारिक गहनं कृतो भयवशः कावात्र देहे रितः ॥५८॥ श्रात्मेश्वर्य्य विदितमधुनानन्त-नेश्वादि-रूपं तत्सम्प्राप्त्यै तदनु समयं वर्त्ततेऽत्रैन चेतः । स्यक्तान्यस्मिन्सुरपति-सुखं चिक-सीख्ये च तृष्णा तत्तुच्छात्थैरलमलमधी-जोभनैद्धोंकवृत्तैः ॥५६॥ श्रजानन्नात्मानं सकल-विषय-क्वान-त्रपुषं सदा शान्तं स्वान्तः करणमपि तत्नाधनतया । वही-रागद्वेपैः कल्लिपतमनाः कोऽपि यततां कथं जानन्तनं च्यमपि तताऽन्यत्र यतते ॥६०॥

(पश्चिममुख)

चूर्ण्णि । यस्य च शिष्ययोः सिवताकान्त-वादिकाला-हलापरनामधेययोः शान्तिनाथपद्मनाभ-पण्डितयोरखण्ड-पाण्डित्य-गुग्रोपवण्र्यानीमदमसम्पूर्ण्यं ।।

त्वामासाद्य महाधियं परिगता या विश्व-विद्वज्ञन-क्येष्ठाराध्य-गुणाचिरेण सरसा वैदम्ब्य-प्रम्पद्गरां । कृत्काशान्त-निरन्तरे।दित-यशरश्रीकान्त शान्ते न तां वर्क्तुं सापि सरस्वती प्रभवति वृगः कथन्तद्वयं ॥६१॥ व्यावृत्त-भूरि-मद-पन्तति विस्मृतेर्व्या-पारुष्यमात्त-करणारुति-कान्दिशीकं । धावन्ति चन्त्त परवादिगजास्तमन्तः श्रीपद्मनाभ-नुष-गन्ध-गजस्य गन्धात् ॥६२॥

दीसा च शिक्षा च यते। यतीनां जैनंतपस्तापष्टरन्द्रधानात कुमारसेने। १वतु यसरित्रं श्रेयः पथोदाहरशं पवित्रं ॥६३॥ जगद्ररिम-घसार-सार-मदान्ध-गन्ध-द्विप-द्विधाकरण-केसरी चरण-भूष्य-भूभृच्छिलः। द्वि-षड्-गुग्-त्रपुस्तपश्चरग्य-चण्ड-धामोदयो दयेत मम मल्लिषेण-मलधारिदेवा गुरुः ॥६४॥ वन्दे तं मलधारिगां मुनिपतिं मेहि-द्विषद्-व्याहति-व्यापार-व्यवसाय-सार-हृदयं सत्संयमोह-श्रियं। यत्कायोपचयीभवन्मलमपि प्रव्यक्त-भक्ति-क्रमा-नम्राकम्र-मना-मिलन्मल-मषि-प्रचालनैकचमं ॥६५॥ भ्रतुच्छ-तिमिर-च्छटा-जटिल-जन्म-जीर्णाटवी-दवानल-तुला-जुषां पृथु-तपः-प्रभाव-त्विषां । पदं पद-पयोक्द-भ्रमित-भव्य-भृङ्गावित-म्मेमोञ्जलतु मल्लिषेशा-मुनिराण्यनी-मन्दिरे ॥६६॥ नैर्मन्याय मलाविलाङ्गमखिल-त्रैलोक्य-राज्यश्रिये नैष्किष्यन्यमतुच्छ-तापहृदयेन्यष्यद्धुताशन्तपः। यस्यासी गुण-रत्न-रोहण-गिरिः श्री मल्लिषेणी गुरु-र्व्यन्यो येन विचित्र-चारु-चरितै-द्वीत्री-पवित्री-कृता ॥६७॥ यस्मिन्नप्रतिमा चमाभिरमते यस्मिन्दया निर्देया-रत्नेषे। यत्र-समत्वधीः प्रग्रायिनी यत्रासपृहा सस्प्रहा । कामं निष्ट्रित-कामुकस्त्वयमथाप्यप्रेसरो योगिना-माश्रय्याय कवन्नाम चरितैश्श्रीमल्लिषेगो ग्रुनिः ॥६८॥ यः पृज्यः पृथिवीतले यमनिशं सन्तस्तुवन्त्याद्दरात् येनानङ्ग-धनु-िर्जितं मुनिजना यस्मै नमस्कुर्वते। यस्मादागम-निर्णायोयमभृतां यस्यास्ति जीवेदया यस्मिनश्री मलधारिणात्रतिपते। धन्मोऽस्ति तस्मै नमः ॥६८॥ धवल-सरस-तीत्थं सैष सन्यास-धन्यां परिणातिमनुतिष्ठं नन्दिमां निष्ठितात्मा। व्यसृजद्गिजमङ्गं भङ्गमङ्गोद्भवस्य प्रशितुमिष समूलं भावयन्भावनाभिः ॥७०॥

चूण्यि ।। तन श्रीमद जितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्री-पाद-कमल-मधुकरी-भूत-भावेन महानुभावेन जैनागमप्रसिद्धसल्लेखना-विधि-विसृज्यमान-देहेन समाधि-विधि-विलोकनोचित-करया-कुतू-इस-मिलित-सकल-सङ्घ-सन्तोष-निमित्तमात्मान्तःकरया-परिणित-प्रकाशनाय निरवर्षं पद्यमिदमाश्च विरचितं ॥

श्चाराध्यरत्न-त्रयमागमोक्तं विधाय निश्शल्यमशेषजन्तोः स्वमां च कृत्वा जिनपादमूले देहं परित्यज्य दिवंविशामः॥७१॥ शांके शून्य-शराम्बरावनिमिते संवत्सरे कीलके मासेफाल्गुनके तृतीय-दिवसेवारेसितेभास्करे । खाती श्वेत-सरीवरे सुरपुरं याता यतीनां पात-म्मीध्याह्ने दिवसत्रयानशनतः श्री मिल्लुचेगो ग्रुनिः ॥७२॥ श्रीमन्मलधारि-देवरगुडुंविक्द-खेखक-मदनमहेश्वरं मिल्लुनार्थं बरेदं विक्द-ह्वारि-मुख-तिखकं गङ्गाचारि कण्डरिसिदं॥

## ५५ (६६) कत्तिले बस्ती के द्वारे से दक्षिण की ख्रीर एक स्तम्भ पर

( लगभग शक सं० १०२२ ) तन ११०)

( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघ-ज्ञाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । ग्रम्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ २ ॥

श्लोक ॥ श्रीमते। वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने ।

श्री कोराडकुन्द-नामाभूनमूलसङ्घात्राणी गणी ॥ ३॥ तस्यान्वयेऽजनि ख्याते ..देशिके गणे ।

गुग्गी देवेन्द्रसैद्धान्त-देवो देवेन्द्र-चन्दितः ॥ ४ ॥ तच्छिष्यरु ॥

जयति चतुम्मुंख-देवा यागीश्वर-हृदय-त्रनज-त्रन-

दिननाथः।

मदन-मद-कुम्भि-कुम्भश्चल-दलने।स्वण-पटिष्ठ-निष्ठुर-

सिहः॥ ५॥

योन्दोन्दु दिग्विभागदो— लोन्दोन्दष्टोपवासिं कार्यात्स-र्गन्दलेने नेगल्दु तिङ्गल्— सन्दर्डे पारिसि चतुर्म्युखाल्येयनाल्दरु ॥ ६ ॥

श्रवर्गालगं शिष्यराद-प्रीवमल-गुण्रमल-कीर्त्त-कान्ता-पतिगल्। कवि-गमकि-वादि-वाग्मि-प्रवर-नुतन्त्रचेतुरसीति-सङ्ख्यो यनुल्लर् ॥ ७ ॥ ग्रवरालगे गापणन्दि -प्रवर-गुण्रदिष्ट-मुद्दराघातयश-र्कविता पितामहर्त्त-र्क-वरिष्ठव्विक्रगच्छदं।ल् पंसर्व्वडेदर्॥ 🗆 ॥ जयति भुविगापन न्दीजिनमतलस दमृतजलिधतुहिनकरः देशीयगणात्रगण्या भव्याम्बुज-घण्ड-चण्डकरः ॥ ६ ॥

वृत्त ॥ तुङ्गयशोभिरामनभिमान-सुवर्ष-धराधरं तपो-मङ्गल-लक्षिम-बल्लभनिलातलवन्दितगापनन्दिया-वङ्गममाध्यमप्प पलकालदनिन्द-जिनेन्द्र-धर्म्भमं गङ्गनृपालरन्दिन विभृतिय रुढियनेय्दे माडिदं ॥ १० ॥ जिनपादाम्भाज-भृङ्गं मदन-मद-हरं कर्म्म-निर्मूलनं वाग्-वनिता-चित्त-प्रियं वादि-कुल-कुधर-वज्रायुधं चारु-विद्व-ज्ञन-पार्त्र भव्य-चिन्तामणि सकल-कला-के।विदंकाव्यकखा-सननेन्दानन्ददिन्दं पे।गलं नेगल्दनी गापगन्दिनतीन्द्रं 11 88 11

मलेयदे शाङ्का मट्टविक भातिक पाङ्गि कडङ्गि बागदि-त्तीलतोलबुढ बीद तले-दाग्दे वैध्यवडङ्गडङ्ग बाग्-

बलद पोडर्ष्यु वेड गड चार्त्वक चार्वक निम्म दर्णमं सलिपने गापणन्दि-मुनिपुङ्गवनेम्ब मदान्ध-सिन्धुरं ॥१२॥ (दिच्या मुख)

तगयल् जैमिनि-तिष्पिकोण्ड परियल् वैशेषिकं पे।गदु-ण्डिगेयोत्तल् सुगतं कडिङ्ग बले-पायस्क सपादिम्बिडल्— पुगं लेगकायतनेय्दे शाङ्ख्य नडस स्कम्मम्म पट्तर्क-वी-िष्यगले।ल्तृस्दितुगे।पण्डिन्द-दिगिभ-प्रोद्भासि-गन्धद्विपं॥ ॥ १३॥

दिटनुडिबन्यवादि-मुख-मुद्रितनुद्धतवादिवाग्वलो-द्भट-जय-काल-दण्डनपशब्द-मदान्ध कुवादि-दैत्य-धू-उजिटि कुटिल-प्रमेय-मद-वादि-भयङ्करनेन्दु दण्डुलं म्फुट-पदु-घोपदिक्-तटमनेय्दितु वाकु-पदु-गापनिद्य

परम-तपो-निधान वसुधैक-कुटुम्व जैनशासना-म्बर-परिपूर्णचन्द्र सकलागम-तत्त्व-पदार्थ-शास्त्र-वि-स्तर-वचनाभिराम गुण-रत्न-विभूषण गोपणन्दि नि-स्रोरेगिनिसप्पडं देारंगलिल्लेणे-गाणेनिला [तला] प्रदेाल् ॥ १५॥

कन्द ।। एननंननेलं पेखेनण्ण स-न्मान-दानिय गुण-त्रतङ्गलं । दान-शक्त्यभिमान-शक्ति वि-ज्ञान-शक्ति सले गापसान्दिय ॥१६॥

#### 11-

### धवर सधर्मर ॥

श्रीधाराधिप भोजराज-मुकुट-प्रोतारम-रिश्म-च्छटा-च्छाया-कुङ्क म-पङ्क-लिप्त-चरणाम्भोजात-ज्ञचमीधवः । न्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिश्शब्दाब्ज-रोदोमणि-स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक-तरणिश्रीमान्मभा चन्द्रमाः ॥१७॥ श्रोचतुम्मुख-देवानां शिष्योऽधृष्यःप्रवादिभिः । पण्डितश्रीमभाचन्द्रो रुद्रवादि-गजाङ्गुशः ॥ १८॥

#### भवर सधर्मर ॥

बैद्धोर्व्वीधर-शम्बः नय्यायिक-कञ्ज-कुञ्ज-विधुःबिम्बः । श्रो**दामनन्दि**विबुधः ज्ञुद्र-महा-वादि-विष्णुभट्टघरट्ट ॥ १**६**॥

### तत्सधर्मरु ॥

मलधारिमुनीन्द्रोऽसी गुणचन्द्राभिधानकः। बलिपुरे मल्लिकामोद-शान्तीश-चरणार्च्चकः॥२०॥

### तत्सधरमंह ॥

श्रीमा घन न्दि-सिद्धान्त-देवी देविगिरि-स्थिरः।
स्याद्वाद-शुद्ध-सिद्धान्त-वेदी वादि-गजाङ्क्षुशः॥२१॥
सिद्धान्तामृत-वार्छि-वर्छन-विधुः साहित्य-विद्यानिधिः
बैद्धादि प्रवितर्क-कर्कश-मितःशब्दागमे भारतिः।
सत्याद्युत्तम-धर्म्भ-हर्म्य-नित्तयस्सद्वृत्त-वेधोदयः
स्थेयाद्विश्रुतमाचनन्दि-सुनिप श्रीवक्रगच्छाधिपः॥२२॥

ध्यवर सधर्मर ॥

जैनेन्द्रे पूज्य [पादः] सकत-समय-तर्के च भट्टाकलङ्कः साहित्ये भारिवस्त्यात्कवि-गमक-महावाद-वाग्मित्व-रुन्द्रः। गीते वाद्ये च नृत्ये दिशि विदिशि च संवर्त्ते सत्कीर्त्तमूर्तिः

स्थेयाश्छीयोगिवृन्दाचिर्वतपदिजनचन्द्रो वितन्द्रो-सुनीन्द्रः ॥ २३ ॥

श्चवर सधम्मेरु ॥ (पश्चिममुख)

वङ्कापुर-सुनीन्द्रोऽभृद् देवेन्द्रो रुन्द्र-सद्गुणः। सिद्धान्ताद्यागमार्थज्ञो सज्ञानादि-गुणान्वितः॥ २४॥ अवर सधर्मारु॥

वासवचन्द्र-मुनीन्द्रो रुन्द्र-स्याद्वाद-तर्क-ककश-धिषणः । चालुक्य-कटक-मध्ये बाल-सरस्वतिरितिप्रसिद्धिप्राप्तः ॥२५॥

इवर्गे महोदर-सधर्मर ॥

श्रीमान्यशःकी नि -विशालकी तिस्याद्वाद-तकाव्ज-

विबोधनार्कः।

बैह्यादि-वादि-द्विप-कुम्भ-भेदो श्री सिंहलाधीश-कृताम्व्ये पाद्य: ॥२६॥

भवर सधम्मेर ॥

मुष्टि-त्रय-प्रमिताशन-तुष्टःशिष्ट-प्रिय-स्त्रिमुष्टि-मुनीन्द्रः ।

( उत्तरमुख )

श्रीसूलसङ्घद देशीयगणद वकगच्छद केाण्डकुन्दान्तयद परियलिय बहुदेवर बलिय। देवेन्द्रसिद्धान्तदेवक। श्रवर शिष्यक वृष्मनन्द्याचार्यरेम्ब चतुम्मुखदेवक। श्रवर शिष्यक गोपनिन्द-पण्डितदेवक। श्रवर सधम्मेक महेन्द्र-चन्द्र-पण्डित-देवक। देवेन्द्र-सिद्धान्तदेवक। श्रुभकीर्त्त-पण्डित-देवक। माधनिन्द-सिद्धान्त-देवक। जिनचन्द्र-पण्डित-देवक। गुणचन्द्र-मलधारि-देवक। श्रवरोलगंमाधनिन्द-सिद्धान्त-देवरशिष्यक। विरत्ननिन्द-भट्टारक-देवक। श्रवर सधम्मेक कल्याणकीर्त्तिमट्टारकदेवक। मेधचनद्र-पण्डित-देवक। बालचन्द्र-सिद्धान्त-देवक। श्रागोपनिन्द्रपण्डित-देवर शिष्यक जसकीर्त्ति-पण्डित-देवक। वासवचन्द्र-पण्डित-देवक। चन्द्रनिन्द्रपण्डित-देवक। चन्द्र-मलघारि गण्डिवमुक्तरेम्ब

[ यह लेख कुछ श्राचार्यों की प्रशस्तिमात्र हैं। लेख के श्रन्तिम भाग में उपरिवर्शित श्राचार्यों के नामां की पुनरावृत्ति है। ये सब श्राचार्य मूल्लसंघ देशिय गण श्रीर वक गच्छ के देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के समकालीन शिष्य थे। चतुर्मुखदेव इसिलए कहलाये क्योंकि उन्होंने चारों दिशाश्रों की श्रीर प्रस्तुत सुख होकर श्राठ श्राठ दिन के उपवास किये थे। गोपनन्दि श्रद्धितीय कवि श्रीर नैयायिक थे जिनके सम्मुख कोई बादी नहीं ठहरते थे। प्रभाचन्द्र धाराधीश सोजदेव द्वारा सम्मा-नित हुए थे। माधनन्दि, श्रीर जिनचन्द्र भारी कवि, नैयायिक श्रीर वैयाकरण थे। देवेन्द्र वङ्कापुर के साचार्यों के नायक थे। वासवचन्द्र ने सपने वाद-पराक्रम सं चालुक्य राजधानी में बालसरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी। यश:कीर्त्त सेद्वान्तिक सिंहल द्वीप के नरेश द्वारा सम्मानित हुए थे। त्रिमुष्टि मुनीन्द्र बड़े सेद्वान्तिक थे और तीन मुष्टि सन्न का ही साहार करते थे। मलधारि हेमचन्द्र और ग्रामकीर्त्तिदेव बड़े सदाचारी साचार्य थे। कल्याणकीर्त्ति शाकिनी सादि मृत प्रेतीं की भगाने की विद्या में निपुण थे। बालचन्द्र सागम और सिद्धान्त के सच्छे जाता थे।

# . ५६ (१३२) गन्धवारण **ब**स्ति के पूर्व की ख्रीर

( शक सं० १०४५ )

त्रैविद्योत्तममेचयन्द्रसुतपःपीयूषवाराशिजः सम्पृण्णीाचयवृत्तिनर्मलतनुः घुष्यद्युधानन्दनः । त्रैलोक्य प्रसरद्यशर्श्याचिरुचिर्यय्प्रीस्तदेषागमः सिद्धान्ताम्बुधिवर्द्धने। विजयते पृथ्वः प्रभाचन्द्रमाः ॥ १ ॥ श्रीसादराम्बुजभवादुदितोऽत्रिरत्रि-जातेन्दुपुत्र-बुधपुत्र-पुरूरवस्तः । श्रायुस्ततश्च नहुषा नहुषाययातिः तस्माद्यदुर्यदुकुले बहवा बभूवः ॥ २ ॥ ख्यातेषु तेषु नृपतिः कथितः कदाचित् कश्चिद्धने मुनिवरेश्च(ध्व)-चलः करालं ।

शाद् लकं प्रतिह पाय्सल इखताऽभू-त्तस्याभिधा मुनिवचे। पि चमूरलद्भः ॥ ३ ॥ ततो द्वारवतीनाथा पायसला द्वीपिलाञ्खना। जावारशशपुरं तेषु विनयादित्यभूपतिः ॥ ४ ॥ स श्रीवृद्धिकरं जगवजनहितं कृत्वा धरां पालयन् व्वेतच्छत्रसहस्रपत्रकमले लदमी चिरं वास्यन्। दे।ईण्डे रिपुखण्डनैकचतुरे बीरश्रियं नाटयन् चिचेपाखिलदिचु शिचितरिपुस्तेज:प्रशस्तोदय: ॥ ५ ॥ श्रोमदाद्ववंश्रमण्डनमणिः चोणीशरचामणि-र्लिच्मीहारमणिः नरेश्वरशिरः प्रोत्तङ्गशुम्भन्मणिः। जीयान्नीतिपथेचदर्पणमिणलें कैकचूड़ामणि-रश्रीविष्णुव्विनयार्जिता गुण्मणिस्सम्यक्तवचूडामणिः ॥६ ॥ एरेद मनुजङ्गे सुरभू---मिरुहं शरणेन्दवङ्गे कुलिशागारं। परवनितंगनिलतनयं धुरदेाल् पेाग्यईङ्गे मृत्यु विनयादित्य ॥ ७॥ बिलदे मलेदडे मलपर— तलेयोल् बलिङ्वनुदितभयरसवसदि । विलयद मलेयद मलेपर----तलेयाल् कैयिड्रवनाडने विनयादित्यं ॥ 🗸 ॥ था पायसत्त भूपङ्गे म---द्वीपाल-कुमार-निकर-चूडारत्नं।

श्रीपतिनज-भुजविनयम—

हीपति जनियिसिदनदटनेरैयङ्गनृपं ॥ ६ ॥

वृत्त ॥ ध्रनुपमकीर्त्ता मूरेनेय मारुति नालकनेयुप्रविद्वयय्देनेयसमुद्रमारेनेय पूराग्रेयेलनेयुर्व्वरेषनेण्टेनेय कुलाद्रियोम्भतनेयुद्घसमेतहस्तिप—
तेनेय निधानमूर्त्तियंने पोल्ववरारेरेयङ्गदेवन ॥ १० ॥

धरिपुरदेशस्थाद्धगिल्दन्धगिलेम्बुद्दरातिभूमिपालरिशरदेशस्परिस्तरिगरीगरिलेम्बुदु वैरिभूतलेशर करुलेल् चिमल्चिम चिमीचिमिन्नेम्बुदुकोपविद्वदुईरतरमेन्दोडल्कुरदे कादुवरारेरेयङ्गदेवन ॥ ११ ॥

कन्द ॥ द्या नेगल्द् एरेग नृपालन सूतु बृहद्वैरिमर्हनं सकलधरि-त्री-नाथनरिर्धजनता-भातुमुतं जिल्लु विष्णुवर्द्धननेसेदं ॥ १२ ॥ चदेयं गंयले। बनावन-न्तुदितादितमागे सकलराज्याम्युदये । महनदराति-नृपालक-पदविदलननमम विष्णुवर्द्धन भूपं ॥१३॥

वृत्त ।। केलरं किर्त्तिक वेरं विदुर्दुकेलरनत्युमसङ्ग्रामदे। लुवा-ल्दले गोण्डाचेपदिन्दं केलर तलेगलं मेहि मिन्दुमकीपं।
मलेवत्युद्वृत्तरंतोत्तलदुलिदु निजपाज्यसाम्राज्यमं ते।ल्वलदि निष्कण्टकं माडिदनिषक्षकं विष्णु जिष्णुप्रतापं॥१४॥

दुर्ब्बारारिधराधरेन्द्रकुलिशं श्रीविष्णुभूपालना-रेंर्ब्बिट्टेलु सेडेदेाडि पोगि भयदिन्दाबन्दनीबन्दनेन्द् । उर्व्वीपालर कङ्गे लोकमनितुं तट्ट्रपमागिष्पिनं सर्ब्ब विष्णुमयं जगत्तेनिपिदें प्रत्यत्तमागिर्द्दो ॥१५॥

वचन ।। स्वस्ति समिधगतपश्चमहाशब्दमहामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमिण सम्यक्तचूड़ामिण मलपरेारगण्डाद्यनेकनामावलीसमालङ्कृतनुं । मत्तं चकगोः ह
तलकाडु नीलगिरि काङ्ग नङ्गलि कालालं तेरेयूरु कायत्रु काङ्गलिय् उचिङ्ग तलेयुरु पाम्युच्चेवन्धामुरचीक
बलंयबहुण् येन्दिवु मोदलागनंक दुर्गा त्रयङ्गलनश्रमि कोण्डु
चण्ड-प्रतापिद गङ्गावाडि ताम्भक्तर सासिरमुमनुण्डिगे साध्यं
माडिसुखिदं राज्यं गेय्युक्तमिई श्रीमन्मद्दामण्डलेश्वरं त्रिभुवनमञ्च तलकाडुगोण्ड भुजबलवीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पायसलदेवर विजयराज्यमुक्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कन्तारं वरं सलुक्तमिरे ॥

कन्द ॥ त्रा नेगर्ड विष्णुनृपन म— ने। नयनिष्ये चलालनीलालिकं च-न्द्रानने कामन रतियलु । तानेणे तेग्णे सरि समाने शान्तल देवि ॥ १६ ॥ वृत्त ॥ ग्रग्गद मारसिङ्ग न मनोनयनिष्ये माचिकव्वेय-न्त्रगदकीर्त्त वेत्तेसेवरमतन्भवे विष्णुवर्द्धनङ्ग-गाद चित्तवक्षभेयेनस्कभिविष्णीपरारो स्विध्मग- न्तग्गत्तमप्प मान्तनद शान्तलदेविय पुण्यवृद्धियं ॥१७॥

धुरदे।ल्विष्णुनृपालकङ्गे विजयश्रीवच्चदे।स्सन्ततं परमानन्दिदेनोतु निल्व विपुलश्रीतेजदुद्दानियं। वर दिग्भित्तियनय्दिसल्नेरेवकीर्त्तिश्रीयेनुत्तिर्पुदी-दरेये।ल् शान्तलदेवियं नेरेयं बण्णिष्पातने वण्णिपं॥ १८॥

कन्द ॥ शान्तल देविय गुण्मं शान्तलदेवियसमस्तदाने। श्रतियं। शान्तलदेवियशीलम-चिन्त्यं भुवनैकदानचिन्तामणियं॥ १६॥

वचन ।। स्वस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युद्वयशतसहस्रकल्लभोगभागिनी द्वितीयल्दमी समानंयुं। सकलक्तलागमानृतंयुं।
ग्रामिनवरुग्मिणीदेवियुं। पतिहितसन्यभावयुं। विवेकैकवृहस्यतियुं। प्रत्युत्पन्नवाचम्पतियुं। मुनिजनविनेयजनिनीतेयुं।
पतिन्नताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं। सकलवन्दिजनचिन्तामिणयुं।
सम्यक्तवृड़ामिण्युं। उद्वृत्तसवतिगन्धवारेणयुं। चतुःसमयसमुद्धरकरणकारणयुं। मनोजराजविजयपताकयुं। निजकुलाभ्युद्वय
दीपक्रेयुं। गीतवाचनृत्यसृत्रधारेयुं। जिनसमय समुदितप्राकारेयुं। श्राहाराभयभैषज्यशाखदान-विनोदेयुमप्प विष्णुवद्धन्पोय्सलदेवर पिरियरसि पृत्नमहादेवी शान्तलदेवि शक्ववर्ष
मासिर ४० यदेनेय शाभकृतु संवत्सरद चैत्रसुद्धपाडिववृहस्पतिवारदन्दु श्री बेल्गोलद तीर्त्थदेगल् सवतिगन्धवारणिजना-

लयमं माहिसि देवता पूजेगर्षिसमुदायकाहारदानक कल्कियानाड मोहेनविलेयं तम्म गुरुगल् श्रीमूलसङ्घद देसियगण्द पुलकग-च्छद श्रीमन्मेचचन्द्र त्रैविचदेवर शिष्यर् प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देवग्गे पादप्रचालनं माडि सर्व्ववाधापरिहारवागि बिट्ट दिस ॥

वृत्त ॥ त्रियदिन्दिन्तिदनेय्दे कावपुरुषग्गीयुं महाश्रीयु म-केयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुचेत्रोर्ब्बियोल् बाणरा-सियोलेकोटिमुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाह्यरं कोन्दुदेा-न्दयसं साग्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैलाचरंसन्ततं ॥ २०॥ श्लोक ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो दरेति वसुन्धरां । षष्टिर्विर्धसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥ २१॥

एससनकट्टव करेयागि किट्टिस स्वितगन्धहस्तिवसदिगं सकिगगं देवियक जिनालयके विट्टक ।। श्रीमत् पिरियरसि पट्टमहादेवि शान्तलदेवियक तानु माडिसिद सवितगन्धवारणद्द बसदिगे श्रीमद्विष्णुवर्द्धन पेाय्सल देवर बेडिकोण्डु गङ्गससुद्रद केलगण नडुवयलय्वत्तु कोलग गर्हे ते।टवं श्रीमत्प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर कालं किर्चि धारापृर्व्वकं माडि बिट्टद्ति इदनिलद्वं गङ्गिय तिडियाले हिदनेण्डु कोटि कविलेयं कोन्द महापातक ।। मङ्गलमहा श्री श्री ।।

(दिच्य पार्श्वपर) श्रीमत्प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर शिष्यह महेन्द्रकीर्त्ति देवह मुझूरहिदमूह किथान होलिविगेय शान्त-लदेविय वसदिगे माहिसि कोट्टह मङ्गलमहा श्री श्री। [ यह खेल शान्तलवेवी के दान का सारक है। खेल में पादवकुल की उत्पत्ति ब्रह्मा श्रीर चन्द्र से चतलाई है। इस कुल में 'सल' नामक एक राजा हुआ। एक बार वन में किसी साधु ने एक व्याप्त की श्रीर संकेत कर इस राजा से कहा 'पोरसल' ( हे सल, इसे मारो )। तभी से इस राजा का नाम पेरसल पड़ गया और उसने सिंह का चिह्न अपने मुकुट पर धारण किया। तब से इस वंश का नाम पेरसल पड़ गया। लेख में इस वंश के विनयादिल, एरेयङ्ग श्रीर विष्णुवर्द्धन नरेशों के प्रताप का वर्णन है। विष्णुवर्द्धन की पटरानी शान्तलहेवी, जो पातिन्वत, धर्मपरायणता श्रीर भक्ति में रुक्मिणी, सल्यभामा, सीता जैसी देवियों के समान थी, ने सवित गन्धवारणविस्त निर्माण कराकर स्वभिषेक के लिए एक तालाब बनवाया और उसके साथ एक प्राम का वान मन्दिर के लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव को कर दिया।

[ ने।ट—लेख की ठीक तारीन 'सासिरद नल्वसयदनेय' है, परन्तु खोदनेवाले की भूल से जब 'नल्वस' छूट गया और 'सासिरदयदनेय' खुद गया तब उसने 'सासिरद, के 'द' को ४० में बदलकर जितना श्रच्छा उससे हा सका उसे शुद्ध कर दिया। यर्थाप पढ़ते समय इसमें ठीक श्रार्थ निकल श्राता है परन्तु देखने में यह बड़ा विचित्र मालूम होता है।

५७ ( १३३ )

# गन्धवारण वस्ति के उत्तर की ग्रीर स्तम्भ पर।

( शक सं० ६०४ )

( उत्तर मुख )

संसारवनमध्येऽस्मिनृज्ंसद्गान् जन-दुमान् । भ्रात्नोक्यात्नोक्य सद्युत्तान्छिनत्ति यमतत्त्वकः ॥ १ ॥

श्रीराजत्कु प्याराजेन्द्रन मगन मगं सत्यशीचद्वयाल-ङ्कारं श्रीगङ्गगाङ्गेयन मगल मगं वीरलक्सीविलासा-गारं श्रीराजचूड़ामियक्तियनिर्दे पेम्पो पेलेन्दलिंप भूरिच्माचक्रमुंबिणसे सले नेगल्दं रहकन्दर्पदंवं ॥ २ ॥ परभूमीश्वरभीकरंकरनिशाते। शात्रिक्ती-श्वरविध्वंसपरं पराक्रमगुणाटे।पं विपचावनी--श्वरपत्तत्त्वयकारगं रणजयोद्योगं द्विषनमेदिनी-श्वरसंहारहविर्भुजं भुजवलं श्रीराजमार्त्तण्डन ॥३॥ इरियल्कण्मुवरीयलारररेवर् पुण्डीवरारानुमा-न्तिरियल्कन्मरदाव गण्डगुणमावीदार्य्य मेन्दरुकदा-न्तिरिवण्मुं पिरिदीव पंम्पुमेसेदोप्पिस्दप्पुवार्ब्बणिगासल नेरेवर्ब्बारद चागदुत्रतिकंयं श्री राजमार्त्तण्डन ॥४॥ किडद जसक्के तानं गुरियादचलं नेरेदिस्थिगत्थीमं । कुडुव चर्लं तोदल्नुडियदिर्प चर्लं परवेण्यां लोते।दं-बड्द चलं शरण्गे वरंकाव चलं परसैन्यमं पेर-ङ्गे डे गुडदट्टि कीस्त्र चलमास्य चलं चलदङ्कार्न ॥४॥ इरु पेरदेननि पेगगलुतिल्दपुदी अनेगल्ते कल्पभू-मिरुइदिनग्गलं नुड़ि सुराचलदिन्दचलं पराक्रमं। खरकरतंजदिं बिसिदु चागल नन्निय बीरदन्दमी-दीरेतने बण्यासल्नेरेवरारलवं चलदङ्ककारन ॥ ६ ॥ भ्रोगसुग मझदुल्लुदने पेल्दपेनेन्दुमतक्यीविक्रमं मृगपति गल्लदिल्ले गह सन्द गभीरते वार्द्धिगल्लदि-

ल्तेगडजगरप्रसिद्धिगेत्ते......मद्दान्नति-वे...ग'''''
मेल्लमोत्तवानिरवें'''''''''''''''''''
( पूर्वमुख )

दुस्थितेलोककरपतक्वेम्बुद् वैरिनरेन्द्रक्रिमक्र-म्भस्थल-पाटन-प्रवाग-केस रियेम्बुद् कामिनीजना-रस्थलहारमेम्बुद् महाकविचित्तसराहहाकरा-विश्वतहंमनेम्बुद् समस्तमहीजनिमन्द्रराजनं ॥ 🖛 ॥ पुसिबुदे तक्कु कांट्रलिपि कोल्बुदे मन्तणमन्यनारिगा-टिसुबुदे चित्तमीयदुदे वित्रणमारुमनेय्दे कुर्तुव-व्यसुबुदे करत कल्पियंनं मत्तवरं पेसर्गोण्डदेन्तु पा-लिसवदे। पेलिमीगडिन राजतनूजरोलिन्द्रराजनं ॥ ६ ॥ निखिलविनमन्नरेश्वर-मुखाव्जनेत्रोत्पनात्तकालोलशिली-मुखनिकर-दिनेसंबुदु पदनख-कमलाकरविलासमहितर जवन ॥ १०॥ मन्निसि पिरिदीवंताद-लं नुडियन्ते। डर्डु माग्रनलरिन्हमिदे-नुन्नतिवडेदुदे। चागद निनय बीरद नेगरते चलदग्गलिया ॥ ११ ॥ शरद्वमृतकिरग्रहिचियं चराचरव्याप्तियं जगजननुतियिं करमेसेदिल्हपुदेनी-

### १३२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिखालेख

श्वरमूर्त्तिये कीर्त्तं कीर्त्तिनारायणन ॥ १२ ॥
नुदिवर्वीरमनोन्दुगण्डु सेडेवर्चागक्केमुय्वाम्परीवड़े पलगच्चुवरामे सीचिंगलेमेन्दिर्पप्परस्त्रोयरोल्गडणं निमगे बीगुवर्नुडितादल् देशसके पकादेदं
बडगण्डर् कलिकालदेल् कलिगलोल् गण्डं बरंगण्डरे॥१३॥

### ( दिचग्रमुख )

श्रीगं विजयके विदेगं
चागकदिक्कं जसके पेम्पिक्कं नित—
कांगरिसदेन्दु कन्दुकदागमदोलं नेगल्गुमल्ते बीरर बीर ॥ १४ ॥
धोलगं दिल्ला सुकरदुष्करमं पोरगण सुकरदुष्करभेदमं
धोलगं वामद विषममनक्षिय विषम दुष्करम निन्नदर पोरगगालिकं येनिपति विषममनदरितविषम दुष्करमेम्ब दुष्कर्म
एलेयोलोर्वने चारिस ल्वल्लंनाल्कुप्रकरणसुमनिन्द्रिराजं
॥ १५ ॥

चारिसे नाल्कु प्रकरण-चारणे मृत्र मृवतेण्टेनिसिद्दवा-चारणेगलनमिदं चारिसुगुं कोटि तेरदिनेलेबेडेङ्गं॥ १६॥ बलसुवेठव सुलिवगस्विन्तप्य चारणदेश्वसञ्चदे पेष्ट्व-ट्रुकों समनागेगिरिगेय कोल्सुट्टि सिगलुं नेस्न सम्बागियदिन्तो- न्दलवियोल्बरे पेरिगोलगेडदेशलं बलदेशलं कडुगडुपिन्ने बप्पे

वलयन्दप्पदे चारिसुवेाजेयं रहकन्दर्पनन्तावं बल्लं ॥१७॥ मेलसिन निलिरिदु गिरिगेय-नलेदेग्गेंड्रोलोलोलगे पेारगर्धे मेलेवेा— स्पलवडे चारिप बहलिके-यलविदुकेवलमे कीर्त्तिनारायधन ॥ १८ ॥ गिरिगे मेलसिन्दं किरिदक कालेल्यु नास्वरललविग-किरिदुमक—

तुरगं बेट्टिं पिरिदक्ष वलयमुं भूवलयदिनत्त पिरिदुमके। गिरिगे कोल्विल वलयमिन्तिनितुमं बगेवे।क्वे करमरि-दिन्तिवराल्-

इरदं पत्तेण्डुवलयं वारिसदत्रं भागिमकवनञ्जनिन्द्रराजं

कडुपुगलुइ वलंगड बेडेङ्गुगल बेरे भङ्गिगल लिलगिलिहें। कडुजागोने विद्यमेलेरु मेलेववेडेङ्गं॥ २०॥ नेगल्द मण्डलमाले त्रिमण्डल यामकमण्डलमर्द्धचन्द्रमार्गा वगंवोडिरिदण सर्व्वतामद्रमुद्दवलं चक्रव्यूहं बल्मेगलं। पेगालिसल्तक पेरवु दुष्करदेलेपङ्गलनश्रमदिनेलेयोल् जगहोत्तेत्वेत्वेडेङ्गनोर्व्वने बन्न...न्तारात्तं मान्तरमे ॥ २१ ॥ (पश्चिम मुख)

उदवल मेलेवरेम्बुदे-बिद्दं मुन्निल्न कडुपिनोल्बहु विधदि-न्दुदवल्लमेलेदु मुरिगुं। बिद्दमेनल्बलल पारगनेलेवबेडेङ्गं॥ २२॥

एरकमल्लदे पोख्नदागेरिंग दोरेकोण्डे कोल्व तेरनल्लदे नेरेये बरले तकदियल्लि बीसुवल्लिये बीमलरिदेयिल्ला। परियनादिट्टे मुरिवल्लि कडुपिनेल् मुरिद्दियिल्लिख्य बिन्नणव-नेरेये कल्पदे बीररबीरनं गिडेगला-भरणनं नेडि कल्ला॥ २३॥

द्यासुवतुं क्कुवतुं बीसुवतुं गढयं नंगल्द तक्कदियोलेतु-त्तासदेयु कुङ्कदेयुं बिसन्देयुबिइमेलेगुमेलेवबेढेङ्गं ॥२४॥ एरगलरियदे जिण्टुकम्मगुल्दुंवरलणमरियदेतप्पंपिन्दुं तेरननरियदे भङ्गमनिक्तयुम्मूरदेगछदे कट्टाडियुं। मुरिये पोयिसिदतुरेयं कोन्दु धरेगंडे तगर्गंड यिवनेनिसदे नेरेये कडुजाणनेनिसल्के बक्कुमे गेडेगलाभरणन कछद्वं

काल्गल कय्गल तुरगद काल्गल तिश्चितुगलोलिक विश्वसुतेलेगुं। गेल्गुमेने नेगल्द मार्गादे गेल्गुमे पिखेदल्लि कीर्त्तिनारायखनं ॥२६॥

## वनिधनभानिधिमितसङ्ख्ये शकावनिपाल कालमं।

नेनेयिसे चित्रभानुपरिवर्त्तिसे चैत्रसितेतराष्ट्रमी-दिन-युत-भेशमवार देखनाकुलचित्तदे नेन्तु तस्दिदं जननुसनिनद्वराजनखिलामरराजमहाविभृतियं ॥२०॥

[ यह लेख राष्ट्रकृट नरेश कृष्णराज ( तृतीय ) के पीन्न इन्द्रराज की मृत्यु का स्मारक है । इन्द्रराज यह गाहेग का दौहित और राज-चृड़ामणि का दामाद था। 'रदकन्दर्पदेव' 'राजमार्चण्ड' 'किलगले। स्गण्ड' 'बीरर बीर' श्रादि इन्द्रराज की प्रताप सूचक उपाधियां थीं । १४ वें से लगाकर २६ वें पद्म तक इन्द्रराज के एक गेंद के खेल में नैपुण्य का विवरण है । पर अनेक शब्दों का अर्थ अल्वात हाने के कारण इन पद्मों का प्रग-प्रा भाव स्पष्ट नहीं है। सका है । सम्भवतः यह 'पोलो' के सदश कोई खेल रहा है । क्यों कि उक्त पद्मों में गेंद, घोड़ों और खेल के दण्डों का उल्लेख है । इन्द्रराज की मृथ्यु शक सं० ६०४ चेत्र सुदि म मेंगमवार की हुई ।

प्रः ( १३४ )

## तेरिन बस्ति के पश्चिम की ख़ोर एक स्तम्भ पर

( लगभग शक सं० २०४ )

( उत्तर मुख )

.....दोर वेल्पडिगु.....इन्द्दे पागिलसेम्बेने...

| गियदिसिमा लदोनु मेगदेन ज्व तेसु                              |
|--------------------------------------------------------------|
| पोदिसुवेस्तेयुरि वीडि निगसुगुवेम्य वपेदकेये                  |
| मावन-गन्ध-इस्तियं।।                                          |
| <b>भ्र</b> दिरदिदिच्चिनिन्दरिनेने पायिसि तन्न मिण्डमुं       |
| कुदुरेय येम्बिवुं बेरिस बील्बदु मेणिदिरेदेदु कालू गुदि       |
| गेलि तानं                                                    |
| (पूर्वमुख)                                                   |
| साथिसि पेाग निरदे दिव                                        |
| बेरित न्तलिय ल्दरि                                           |
| पेनकेलबोलगदोस्तायेउनता                                       |
| यविट्टनेवेग्रलिपिय                                           |
| <b>व</b> लिंदु निजाधिपं बेमसिदेर्व्वेसनं कुसिदिर्मोकेल्दुवा- |
| स्वित्तपननव्यवस्थितनने। ब्वेंसकत्कुव जे। लगरलरं              |
| पित्रयेदे यिद्धदास्पत्तेयुतिरपुदु मावन गन्धइस्तियं।।         |
| परवलवेय्दि कय्दुवेडेयाडुव ताग्रदोलल्लि बीरमं                 |
| परवधु वट्टेलातरंडेयाडुवताणदेखाल्ला सीचमं।                    |
| परिकिसि सन्दरिल्ल पेररोर्ब्बरुबेझिल्हण्यु सीचमे-             |
| म्बरदरेल।                                                    |
| (दिच्या मुख)                                                 |
|                                                              |
| वागेदि-                                                      |
| हिगरनवुद दोरंगे वर्कुमे मावनगन्धहस्तियं ॥                    |
| त्रोडनेय नायकर्क्षुदिदु तागुमेमस्त्र वक्कदे।डूडुपु-          |

| ण्बडुविनविल्दु सन्दु सवकट्टलिब्छिगे नृङ्कि बीरम- |
|--------------------------------------------------|
| बिलिविनमामे तस्तिरिदु गेल्देवरातियनेन्दु पोबरि-  |
| नुडिवलिगण्डरं नगुचुदोट्टजि मावनगन्धदस्तियं ॥     |
| थ <b>णु</b> गिनोले राजचृडां–                     |
| मियामार्गोंडे महानीये गल्बे लेपद बि-             |
| त्रया                                            |
| पश्चिमसुख )                                      |

.. तलागं कर्ण पारवित्तं वित्तरिसुनुदरियेंगतियनें एनेनेगल्द पिट्टुगं बीडिनसीचीरने। प्रचण्डभुजदण्डंमावनगन्ध-इस्ति कविजनविनुतं मीनेमुट्टे गण्डनाहवसीण्ड बरेचित्र-भानुसम्बत्सरमधिकाषाढ़बहुल दसमीदिनदेल्गुरु-चरणमूलदेल्सुभपरिणाभदे पिट्टनिन्द्रलोककोगदं॥

[ यह लेख एक मावन गन्धहस्ति नामक वीर योधा की मृत्यु का स्मारक है। युद्ध में अद्वितीय वीरता के कारण इसे एक शजा राज-चूड़ामणि मागेंडेमल ने अपनी सेना का नायक बनाया था। चित्रमानु सम्बत्सर की आपाढ़ वदि १० की इस वीर का प्राणान्त हुआ। यह जेख बहुत घिस गया है इससे पूरा पूरा नहीं पढ़ा गया। शक सं० ६०४ चित्रमानु संवत्सर था। लेख की लिखावट से भी यह समय ठीक सिद्ध होता है।

#### ५**€** ( ७३ )

### शासन वस्ति के सामने एक शिला पर।

( शक सं० १०३८)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाच्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधान-हेतवे । धन्यवादि-मद-इस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ नमो वीतरागाय नमस्सि छेभ्यः ॥

स्वस्ति समिधगत-पश्च-महाशन्द-महामण्डलेश्वरं द्वारवतीपुरवराधीश्वरं यादव - कुलाम्बर-चु-मिण सम्यक्त-चूड़ामिण
मलपरोल्गण्डाद्यनेकनामावली-समालङ्कृतरप्प श्रीमन्महामण्डलेश्वरं विभुवनमरुल तनकाडुगाण्ड भुज-वल-वीर-गङ्गविष्णुवर्द्धन-होय्मल-देवर विजयराज्यमुत्तरात्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्ध
मानमाचन्द्रार्कतारं सलुत्तमिरं तत्पादपद्योपजीवि ॥
वृत्त ॥ जनताधारनुद्दारनन्यवनितादृरं वचम्सुन्दरीघन-वृत्त-स्तन-हारनुप्प-रण्धीरं मारनेनेन्दपै ।
जनकं तानेने माकण्डवे विबुध-प्रख्यात-धर्म्म-प्रयुक्त-निकामात्त-चरित्रे तायनिलिद्देनेच महाधन्यनो ॥ ३ ॥
कन्द ॥ वित्रस्तमलं बुध-जन-मित्रं द्विजकुलपवित्रनेच जगदोल्छ ।
पात्रं रिपु-कुल-कन्द-खनित्रं कीण्डिन्य-गोत्रनमलचरित्रं ॥४॥
मनुचरितनेचिगाङ्कन

मनेयाल्ल मुनिजन समृह्मुं बुघजनमुं।
जिनपुजने जिनवन्दने।
जिनमहिमेगलावकालमुं सोभिसुगुं॥ ५॥
उत्तम-गुग्य-तिविनता—
वृत्तियनोलको।ण्डुदेन्दु जगमेल्लम्क—
टयंत्तुविनममल-गुग्य-सस्पत्तिगे जगदोलगं पेक्सिक द्वेषे नोन्तल्ल ॥ ६॥

भ्रन्तेनिसिद् एचिराजन पे।चिकब्बेय पुत्रनिखलती-त्थंकरपरमदेवपरमचरिताकण्णेनोदीण्णे-विपुल-पुलक-परिकलित वारबाण्नुवसम - समग्-रस-रसिक-रिपुनुपकलापावलेप-लाप-लाप-ला-लुप-कृपाणनुवाहाराभय-भैषज्य-शास्त-दान-विनोदनुं सकललाक-शोकापनोदनुं।

वृत्त ॥ वर्जनम्भृता हलं हलभृतश्रकः तथा चिकण्-रशक्तिश्शक्तिधगस्य गाण्डिवधनुगर्गण्डीवकोदण्डिनः । यस्तद्वद्वितनीति विष्णुनृपत्नेष्कार्यं कथं माहशै गोङ्गो गङ्ग-तरङ्ग-रिज्ञतयशोग्राशिस्स-त्रण्यो भवेतु ॥ ७ ॥ इन्तेनिष श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकं द्राहघरद्वं गङ्गराजं चालुक्य-चक्रवित् -ित्रभुवनम्हल-पेम्मा डिदेवन दलं पन्निर्व-स्सीमन्तर्व्वेरसुक्षण्णेगाल-वीडिनलु विद्विरे ॥

फन्द ॥ तेगं वारुवमं हारुव

बगेयं तनगिरुलबवरमेनुत सवङ्गं। बुगुव कटकिगरनलिरं

पुगिसिदुदु भुजासि गङ्ग-दण्डाधिपन ॥ ८ ॥ वचन ॥ एम्बिनमवस्कन्दकेलियिन्द मनिवर्षः सामन्तरुमः भिक्कितिदीय-वस्तुवाहन-समूहमं निजस्वामिगे तन्दु कोह् निजभुजावष्टम्भक् मेचिवमेचिवदेंबेदि कोल्लिमेने ॥ कन्द्र ।। परम-प्रसादमं पडे---

द् राज्यमं धनमनेनुमं बेडदन 🚥 स्वरमागं बेडिकोण्डं परमननिदनईदर्चनाचित-चित्तं ॥ ६॥

भानतु बेडिकोण्डु-

कृत ॥ पसरिसे कीर्त्तनंजननि **पाचलदेवि**यरर्त्थिवदृ मा-डिसिद जिनालयकमोसेदात्म-मनारमे लिच्मदेवि मा-डिसिद जिनायलक्समिदु पृजन योजितमेन्दु कोष्ट् स-न्तोसमनजस्रमाम्पनंनं **ग**ङ्गचमूपनिदेनुदात्तनो ॥ १० ॥ अकर ।। भ्रादियागिर्पुदाईत-समयक्के सूलसङ्घं केनण्डकुन्दा-न्वयं

बादु वेडदं वस्तियपुदक्षिय देसिगगग्यः पुस्तकगच्छद । बोधविभवद कुक्कुटासन-मलधारि-देवर शिध्यरेनिप पेनिप-ङ्गादमेसेदिप्प शुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुडु गङ्गचमूपति ११ गङ्गवाडिय बसदिगलेनिते।लबनितंवानेयदं पे।सयिसिदं गङ्गवाडिय गे।म्मटदेवर्गा सुत्तालयमनेयदे माडिसिदं। गङ्गवाडिय तिगुलरं बेङ्कोण्डु वीरगङ्गङ्क निमिच्चिकोष्ट गङ्गराजना मुक्तिन गङ्गररायङ्गं नूर्म्माडिधम्यनस्ते ॥ १२ ॥

पत्तिद्देशिगिक्ष मनमावेडेयेयदिदुदेशिगिक्षि मनमावेडेयेयदिदुदेशिगिक्षि मनमावेडेयेयदिदुदेशिगिक्षि मनमावेडेयेयदिदुदेशिगिक्षि मनमावेडेयेयदिदुदेशिगिक्षि मनमावेडेयेयदिदुदेशिगिक्षि मनमावेडेयेयदिदुदेशिगिक्षिगिक्षिगेन् सेत्रलुमावगं पलेय माल्केवोलादुदु गङ्गराजिनं ।। १३ ।। जिनधम्मीप्रियायत्ति मन्बरिसयं लोकं गुणंगोल्वुदेकंने गोदावरि निन्द कारणदिनीगलु गङ्गदण्डाधिना- थनुमं कावेरि पेचिचे सुत्ति पिरिदुं नीरोत्तियुं सुद्विति- ल्लेने सम्यञ्चद पेम्पिनंनरेये विण्याप्पण्णने विण्यापं ।।१४।। इन्तेनिप दण्डनायक गङ्गराजं सकविष् १०३६ नेय हेमण म्ब संवत्सरद फालगुण शुद्ध ५ सोमवार दन्दु तम्म गुरुगलु मुम्पन्द्र-सिद्धान्तदेवर कालंकिषि परमनं कोष्टर् ।। दण्डनायक एचिराजनुं तनगिभन्नद्वियागे सिलिसिदं । परमन सीमान्तरं मुद्धलु सल्ल्यद कल्ल इल्लवे गिडि । तेङ्कलु किंदि कुम्मरि होर-गागि । इल्लव्ल विक्रितेल विश्वेत साविनकेरेय गहेयोलगागि ।

बेलुगालके होद वहे गिंड। बडगलु मेरे। नेरिल-केरेय
मूडण कोडियि तेङ्कण होसगेरेय-च्चुगहादुदेल्लं। आहे।सगेरेय
बडगण कोडियिन्दं मूड होद नोक्वकेयिन्दं। अयक्कनकहर।
ताइबल्लदिन्दं। तेङ्कलादुदेल्लविनितुं परमङ्गे सीमेयागि बिह
दत्ति।। ईधर्म्ममं प्रतिपालि-सिदग्गे महापुण्यमकुं।।
वृत्तं।।

प्रियदिन्दिन्तिदनेय्दे काव-पुरुषगर्गायुं महाश्रीयुम क्केयिदं कायदे कायव पापिगे कुरुचेत्रोर्वियोल् बासरा- सियोलेल्कोटि मुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाढ्यरं कोन्दुदेा-न्दयसं सार्ग्युमिदेन्दु सारिद्यु वीशैलाचरं सन्ततं ॥ १५॥ ऋोक ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरंद्वसुन्धरां।
षष्टिर्व्वविस्तहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १६॥
बहुभिर्व्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः।
यानि यानि यथा धर्म्भ तानि तानि तथा फलं॥ १७॥
बिरुद-रूवारि-सुखनिलकं वद्ध मानाचारि खण्डरिसिदं॥

ियह खोख एक दान का स्मारक है। मार शार माकिएडबे के पुत्र एचिराज हुए। एचिराज भीर पोचिकव्ये के पुत्र महाप्रतापी गङ्ग-राज हर। ये होरसल नरेरा विष्णुवर्द्धन के महादण्डनायक थे। इन्होंने निगुलों ( तैलक्कों ) की परास्त कर गक्कवाडि देश की बचा लिया तथा चालुक्य-नरेश त्रिभुवनम् पेर्माडिदेव की सेना के जीतकर भ्रापने भारी पराक्रम का परिचय दिया। उनकी स्वासि-भक्ति तथा विजय-शीलता से प्रसन्न है।कर विष्णुवर्द्ध न नरेश ने उन्हें पारिते।पिक माराने के कहा। उन्होंने 'परम' नामक ग्राम मारार। इस ग्राम के पाकर उन्होंने उसे अपनी माता पोचल देवी तथा अपनी भार्या लक्ष्मीदेवी द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिरों की श्राजीविका के हेत् श्रपेण कर दिया । यह लेख इसी दान का स्मारक है। गङ्गराज जैसे पराक्रमी थे वैसे धर्मिष्ट भी थे । इस दान के ऋतिरिक्त इन्होंने गङ्गवाडि परगन के समस्त जिन-मन्दिरों का जीगोंद्वार कराया, गोम्मट स्वामी का परकोटा बनवाया तथा अनेक स्थलों पर नये-नये जिन-मन्दिर निर्माण कराये। लेख में कहा गया है कि इन कुत्यों से क्या गक्कराज गक्कराय (चामुण्ड राय-गोम्मट खामी के प्रतिष्टाकारक ) की अपेशा सी गुने अधिक धन्य नहीं कहे जा सक्ते ? लेख में परम प्राम की सीमा दी हुई है जिससे विदित होता है कि यह ग्राम श्रवण वेस्गोल के समीप ही ईशान दिशा में था। उक्त दान शक संवत् १०३६, फाल्गुण सुदि १ सोमवार के दिया गया था। गङ्गराज कुन्दकुन्दान्वय देशीगण पुस्तक गच्छ के कुक्टुटासन मलघारिदेव के शिष्य श्रमचन्द्र सिद्रान्त देव के शिष्य थे। दान की रक्ता के हेतु लेख में कहा गया है कि जो कोई इस दान-व्रद्य में इसकेप करेगा वह कुरुक्षेत्र व बनारम में सात करोड़ ऋषियों, कपिल गौओं व वेदज़ पण्डितों के घात का पापी होगा।

#### ६० (१३८)

## बाहुबलि बस्ति के पूर्व की श्रोर प्रथम वीरगल् पर

( लागभग शक सं० ८६२ )

श्रीगाश्रयवेने तेज-

कागरवेने नंगस्य गङ्गवज्ञन लेङ्क

ब्बे।गायचनेम्बरवरा-

ल्बोगेय (बायिग) मार्पडेगारण्टनण्नन बण्ट ॥ १॥ रक्तसमियाय केरिययगङ्गन कालेगदोल्तन्न सावं निश्चयिस कालेगकिडे रक्तसमियाय कलिपि तन्न बलसुं मार्ब्वलसुंतन्नने पागले।

धोडने कालग वियसिद घे।लियिल प्परिपिङ्ग मार्च्यलं विडे कडिकय्दा नृङ्कि किडे तन्न बलं पेरवागदिश्च व-न्दडिगेडदन्दे विजयाले पायिसि मृलमेखमं पडल् विडिस पेागस्तेयं पडेदु कान्तुदु बायिगनान्तानिषट ॥२॥ धिदिरि...लिक वदेगन कार्ययगङ्गन मोत्तमेश्चमं बेदकविनं तेरिल्च पत्तकं तुलिलालगलिकि तन्न बी-रद...लदेलगेयं परबलं पेगमलन्बिकं...मागि बि-ल्ददिनलुर्केयं मेरेदु सावुदु बेगियगनिन्तलामदोल् ॥३॥ नट्ट-सरलालिन्दिदक (कन्वयको) यिकिष्ठि केटदुवेडिरो-लिल्ह निसान्तहेतुगलिनादमगुर्ब्विसिबट्टु बील्लवे। ल्तोट्टने नेनन्दु बील्वेडेये(ल् नटय) गाण्डु विमान म...लं मुट्टलुमित्तरिक्ष गल बेगियगनं दिविजेन्द्र-कान्तेय...॥४॥

[यह एक वीरगल है। इसमें उल्लेख है कि गङ्गवज्र (नरेश) अपर नाम रक्डसमिण के बोयिग नाम के एक वीर योदा ने 'वहेग' और 'कोणेय गङ्ग' के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने प्राण विसर्जित किये। युद्ध में इसने ऐसी वीरता दिखाई कि जिसकी प्रशंसा उसके विपिचयों ने भी की]

#### ई९ (१३€)

## उसी स्थान के द्वितीय वीरगल् पर

( त्तगभग शक सं०४८७२ )

श्री-युवतिगे निज-विजय-श्री-युवतिये सवतियेनिसे रग्र-मूर्व-नृपा-श्रायदेश्वायद मेय्-गलि बायिकनेन्व नेगस्तेयं प्रकटिसिदन् ॥१॥ श्री-दियतन बायिकन म-नेश-दियतेगं जभदेश्विसेद जावय्यगे ताम् **धाद**र्वनयर्पेत्रल मादुवरं दायिलम्मनेम्बर् पेसरिं ॥२॥ **भ्र**वरोड-बुट्टिदोलरिविन तवरेने धर्मदद्गुन्तियेने नेगल्दल्भू-भुवनक्कं **सावियब्बिगम्** ऋवनिजेगं दोरेयेनल्के पंण्डिसमाल्रं ॥३॥ धोरन तनयं विबुधो-दारं धरेगेसेद लोक-विद्याधरतन्त् म्मा-रमणिगं पतियेनं पेरर् श्राहमनासतिय पेम्पिनालू पालिपुदं ॥४॥ श्रावक-धर्मदोल् दोरेयेनल् पेररिल्लेने सन्द रेवति-श्राविक ताने सङ्जनिकयोल् जनकात्मजे ताने रूपिनील्-देविक ताने पेम्पिनोलकम्थति ताने जिनेन्द्र-भक्ति-सद्-भावदे सावियङ्बे जिन-शासन-देवते ताने काश्विरे ॥५॥ उदयविद्याधरनप्य सायिब्बेन्द्र

### (उसी पाषाण के शिखर पर)

[यह भी एक वीरगल है जिसमें पराक्रमी श्रीर प्रसिद्ध बायिक श्रीर जावय्ये की पुत्री 'साविय्बेंब' का परिचय है। साविय्बेंब का पति 'श्रोर' का पुत्र 'लोक विद्याधर' था। यह खी रेवती, देवकी, सीता, श्रुरुधती श्रादि सहरा रूपवती, पतित्रता श्रीर धर्मित्रया थी। वह पक्की श्राविका थी। जिन भगवान् में उसकी शासन देवता के सहश भक्ति थी। उसने 'बिगियुर' नामक स्थान पर श्रपने प्राण विस-जित किये]

[ नेट — लेख का श्रन्तिम भाग जिसमें इस वीराङ्गना के प्राश्च-त्याग का वर्णन है, बहुत धिस गया है इससे स्पष्ट नहीं है। ऐसा कुछ विदित होता है कि यह सती स्त्री श्रपने पित के साथ युद्ध में गई थी श्रीर वर्डा लड़ते-लड़ते इसने वीरगित पाई। लेख के अपर जो चिन्न खुदा है उसमें यह स्त्री घोड़े पर सवार हुई हाथ में तलवार लिये हुए एक हाथी पर सवार वीर का सामना करती हुई चिन्नित की गई है। हाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष इस पर वार करता हुआ दिखाया गया है। 'साथिडवे' सावियडवे का संचेप रूप है]

६२ (१३१)

# गन्धवारण वस्ति में शान्तीश्वर की सूर्त्ति के पादपीठ पर

( त्रगभग शक सं० १०४४ ) प्रभाचन्द्र-मुनीन्द्रस्य पद-पङ्कजषट्रपदा । शान्तला शान्ति-जैनेन्द्र-प्रतिबिम्बमकारयत् ॥१॥ (सिंद्वपीठ पर)

उक्ती वक्त-गुणं दशोस्तरलतां सद्विश्रमं श्रूयुगं काठिण्यं कुचयोन्नितम्ब-फन्नके धत्सेऽतिमात्र-क्रमम्। देशवानेव गुणीकरोषि सुभगं सौभाग्य-भाग्यं तव व्यक्तं शास्तला-देवि वक्तुमवनी शक्नीति की वा

राजते राज-सिहीव पार्श्वे विष्णु-महीभृतः। विख्याता शान्तसाख्या सा जिनागारमकारयत्॥३॥

[नाट-गन्धवारण विश्तिका निर्माण शान्तल देवी ने शक सं॰ १०४४ विरोधिकृत् संवत्सर में व उससे कुळ पूर्व कराया था। देखों लेख नं॰ ४३ (१४३)]

**६३** ( १६० )

# एरडु कट्टे वस्ति आदीश्वर की सूर्त्ति के सिंहपीठ पर

( लगभग शक सं० १०४० )

शुभ चन्द्र-मुनीन्द्रस्य सिद्धान्ते सिद्ध-निद्धनः ।
पद-पद्म-युगे लक्ष्मीर्लक्ष्मीरिव विराजते ॥१॥
या सीता पतिदेवताव्रतविधी चान्ती चितिर्या पुनर्या वाचा वचने जिनार्च्चनविधी या चैलिनी केवलम्
कार्ये नीतिवधू रशे जय-वधूर्या गङ्गसेनापतेः

सा लक्मीर्व्यसितं गुग्रैक-त्रसित र्व्यातीतनत्रूतनाम् ॥ २ ॥ श्रीमूलसङ्घद देसिग गग्रद पुस्तकान्वय ॥

ξg ( ωο )

## कत्तले वस्ति की ऊपर की मिञ्जल में आदीश्वर की मूर्ति के सिंहपीठ पर

(लगभग शक सं० १०४०)

भद्रमस्तु श्रीसूलसङ्घद देशिकगणद श्रीशुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुडुं दण्डनायक-ग(ङ्गर)य्यनु तम्म तायि पा-चन्वेगं माडिसिदी वसदि मङ्गलं ॥

[ दण्डनायक गङ्गरच्य (या गङ्गपच्य) शुभचन्द्रसिद्धान्तदेव के शिष्य, ने यह बस्ती अपनी माता पेरचब्बे के लिए निर्माण कराई। (आगे का लेख देखां)]

६५ ( ७४ )

## शासन वस्ति में ख़ादीश्वर की सूर्त्ति के सिंहपीठ पर

(लगभग शक सं० १०४०)

ष्पाचार्यश्याभयन्द्रदेवयतिपा राद्धान्त-रह्नाकर-स्ताताऽसी बुधिमित्रनामगदिता माता च पाचास्थिका । यस्मासी जिनधर्म्मनिर्मालक्षचिश्रशेगङ्गसेनापति-क्रोंनं मन्दिरमिन्दिराकुलगृहं सद्मक्तिताऽचीकरत् ॥ १ ॥ ६६ (१२०)

# चामुण्डराय वस्ति में नेमीप्रवर की सूर्त्ति के मिंहपीठ पर

(लगभग शक सं० १०६०)

गङ्गसेनापतेस्सुनुर् स्चणा भारतीचणः।
त्रैलोक्यरञ्जनं जैनचैद्यालयमचीकरत्॥१॥
बुधवन्धुस्ततां वन्धुरेचणः कमलाचणः।
बाष्यणापरनामाङ्कचैद्यालयमचीकरत्॥२॥

इं७ (१२१)

# जपर की मञ्जिल में पार्श्वनाय की सूर्त्ति के पादपीठ पर

( लगभग शक स० ६६२ )

जिन गृहमं बेल्गालदोल् जनमेल्लं पोगले मन्त्रि-चामुण्डन न-न्दननालविं माहिसिदं जिन-देवणनजितसेन-युनिवर गुटुं ॥१॥

[ चामुण्ड के पुत्र और श्वजितसेन मुनि के शिष्य जिनदेवस ने बेक्गोल में जिन मन्दिर निर्माण कराया।] इंट (१४६)

#### काञ्चिन देशों के एक स्तम्भ पर

(शक सं० १०५८)

( उत्तर मुख )

श्रीमत्-परम-गम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

स्वस्त समस्तगुणसम्पन्नरप् श्रीमत् विभुवनमस्ल बलदद्वराव होय्सल-सेट्टियरु मध्यावलेय युण्डिगेय दिम्मिसेट्टिय मगं
मिल्ल-सेट्टिगे चलदङ्कराव-होय्सलसेट्टिय् एन्दु पेसरुकोट्टरिन्तु सकवर्ष १०५८ सीम्यसंवत्सरद् माध-मासद ग्रुङपचद सङ्क्रमणदन्दु तन्नवसानमनरिदु तन्न बन्धुगलं बिडिसि
समिवित्तदोल्ल मुडिपि स्वर्गाक्षनादं॥

(पश्चिम मुख)

मातन सति एन्तप्पत्तेन्द्र ॥

तुरवन्मरसग सुगवेग सुपुत्रि स्वित्त श्रीजिन-गन्धोदक-पवित्री - कृते।त्तमाङ्गे युरुंधाहाराभयभैषज्यशास्त्रदानविनोदेयरप्प चट्टिकज्वे तन्न पुरुष चलदङ्कराव हो।य्मल सेट्टिगं वनगं तन्न मग बूचणङ्क परात्त-विनेयमागि माडिसिद निसिधिगं॥

[ त्रिभुवनमञ्ज चलदङ्करावहोय्सलसेट्टिने दम्मिसेटिके पुत्र मिल्लसेटिको चलदङ्करावहोय्सलसेटिकी उपाधि प्रदान की। मिल्लसेटि 'अर्थावले' के एक राज्यकर्मचारी ( युण्डिगोय ) थे। इनकी पत्नी जैनधर्म-परायणा चट्टिकरवे थी जिसके पिता और माता के नाम क्रमशः तुरयम्मरस श्रीर सुग्गब्बेथे। इसी साध्वी स्त्री ने श्रपने पति की यह निषद्या निर्माण कराई।

[ नेाट—श्रय्यावले सम्भवत: बम्बई प्रान्त के कळाद्भि जिळान्तर्गत श्राधुनिक 'ऐहोले' का ही प्राचीन नाम है। लेख में शक १०४६ सीम्य संवत्सर का उक्लेख है। पर ज्योतिष-गधाना के श्रनुसार शक १०४६ पिक्नळ संवत्सर था श्रार सीम्य संवत्सर अससे श्राट वर्ष पूर्व शक सं० १०४१ में था। श्रतएव लेख का ठीक समय शक सं० १०४१ ही प्रतीत होता है ]

#### ईट (१५८)

# काञ्चिन देशों के प्रवेशद्वार के निकट पड़े हुए एक टूटे पाषाण परक्ष

( लगभग शक सं > १०-६२ )

| • | नयम जुल /                                                  |
|---|------------------------------------------------------------|
|   | ***************************************                    |
|   | ⋯⋯⋯⋯ःव्यावृत्तविच्छित्त्ये ।                               |
|   | …क…कलिकल्मषत्यनुदिनं श्री <b>वाल</b> व <b>न्द्रं</b> मुनि  |
|   | पश्याम श्रुत-रञ्ज-रोहण्घरं धन्यास्तु नान्ये वयं ॥१॥        |
|   | प्रचुर-कलान्वितरकुटिलरचञ्चलर्सुइ-पत्त-वृत्त-               |
|   | हेषिपचय-प्रकाशरेने <b>बालचन्द्र</b> देवप्रभावमेनच्चरिये॥२॥ |
|   | श्री बालचन्द · · · · · · · · ·                             |

( nmm nm )

<sup>\*</sup> यह पाषाण अब नहीं मिलता।

#### (द्वितीय मुख)

भद्रमप्प त्रिलो वरविष्ठितपूर्त निय-कीर्त्ति..चित्य-समुचितचरिता य...र-धृत...धृविनृ......थित्वाहं भुजिबम्बचितमग्रि ......कर त्वं चिरादिमु.....सम... गतिभिस्स....चित्रयरुद्ध-श्रीकवि.....नध श्रीवहं...

#### ( तृतीय मुख )

....राने। बभा.....चित्रतनूभृताम.....यतेतरा ..।
सकल.....वन्द्य पादारविन्दं स...ममूर्त्ते सर्व्वसत्वा...वकदुरित-राशिभव्यद... ..नुविजित - मकरकेतु.....र्तित्र तीन्द्रं। भाने... .सुविक...चका ....रे। तत्पद् भव.....

[यह लेख बहुत हटा हुआ है। इसमें बालचन्द्र मुनि की कीर्ति वर्णित रही है। द्वितीय पद्य पम्परामायण (श्वास्वास १ पद्य म) में भी पाया जाता है।]

90 (8XX)

# ब्रह्मदेव मन्दिर के निकट पड़े हुए एक टूटे पाषाण पर

(लगभग शक सं० १०६२)

.....दा... न्वयद हुन ... य बिलय श्री मुण चन्द्र सिद्धान्त-देवरप्रशिष्यक श्रीनयकी कि सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल शिष्यक श्री- दावणन्दित्रैविद्य-देवरं भानुकी त्तिसिद्धान्तदेवरं श्री प्रध्या-त्मिबालचन्द्रदेवरः ॥

परमागमवारिधि (हिम-किर)णं राद्धान्तचिक नयकीर्त्तियमी-श्वरशिष्यन.....लचित् परिणतनध्यात्मि बा(लच)न्द्र मुनीन्द्रं ॥ १ ॥ बालचं.....

[ यह लेख ऋष्रा ही पढ़ा गया है। हन (सोगे) शासा के गुगाचन्द्र सिद्धान्तदेव के प्रमुख शिष्य नयकीर्ति सिद्धान्त चक्रवर्ति के दाम निन्द त्रैविद्य देव, भानुकीर्ति सिद्धान्तदेव और ऋष्यात्म बाल-चन्द्र मे तीन शिष्य हुए। बालचन्द्र की पशंसा का जो पद्य यहाँ है वह उनकी प्राम्हतत्रय की टोका के श्रन्त में भी पाया जाता है। देखों शिलालेख नं १० (२४०) पदा २२]

७१ (१६६)

# भद्रबाहु गुफा के भीतर पश्चिम की ख़ोर

चट्टान पर\* (नागरी धत्तरों में)

( लगभग शक सं० १०३२ )

श्रीभद्र**बाहु** स्वाभिय पादमं जिनचन्द्र प्रशामतां।

<sup>ं</sup> यह लेख अब नहीं मिलता।

७२ (१६७)

## भद्रबाहु गुफा के बाहर पश्चिम की ज़ोर चट्टान पर

( शक सं० १७३१ )

शालिवाहन शकाब्दाः १७३१ नय शुक्कनामसंवत्सरद भाद्रपद व ४ बुधवारदि । कुन्दकुन्दान्य (न्वय) देसिगण्द श्री चार । शिष्यराद श्रिजितकी र्त्ति-देवरु श्रवर शिष्यरु शान्ति-कीर्त्ति देवर शिष्यराद श्रिजितकी र्त्तिदेवर मासोपवासवं सम्पूर्ण माडि ई गवियक्षि देवगतरादरु ।

[ कुन्दकुन्दान्वय देशीगण के चारु (कीर्नि पण्डितदेव ) के शिष्य अजितकीतिदेव के शिष्य शान्तर्कार्ति देव के शिष्य अजितकीर्ति देव ने एक सास के उपवास के पश्चात् शक सं० ५७३१ भाइपद बिद ४ बुधवार की स्वर्गगिति प्राप्त की । ]

93 (१uo)

# भद्रबाहु गुफा के मार्ग पर चरणचिह्न के पास चट्टान पर

( सम्भवतः शक सं० ११३ ६)

खिल श्री ईश्वर संवत्सरद मलयाल के दियु-सङ्करनु इल्लिई एव गहेय हडुवण हुणिसेय मूहगुण्डिगं

इस स्थान पर खड़े होकर 'मलवाल कोदयु सङ्कर' ने भार्द भूमि के पश्चिम की भ्रोर इमली के बृत्त के समीप की तीन शिलाओं पर बाग्रा चलाये। लेख में संवत्सर का नाम ईश्वर दिया हुआ है। शक ११३६ ईश्वर संवत्सर था ]

98 ( १६४ )

## माकार के बाहर दक्षिण भागस्य तालाव के उत्तर की ओर चट्टान पर

( सम्भवतः शक सं० ११६८ )

स्वितः श्रीपराभवसंवत्सरद मार्गिसर बहुल आष्ट्रमी सुक्रवारदन्दु मलेयाल श्रध्याडि-नायक हिरिय-वेट्टदि चिक्कवेट्टकेच्च ॥

['मळयाळ प्रध्यादि नायक' ने विन्ध्यमिरि से चन्द्रगिरि का निशाना लगाया । लेख में पराभव संदल्सर का उल्लेख है। शक ११६८ पराभव संदल्सर था ]

# विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

(१७E-१८०) ¥e

# गाम्मटेखरकी विशालमूर्त्ति के वामचरण के पास

नागरी धचरांमें

श्री चावुराडे-राजें करवियलें।

( लगभग शक सं० ६५० )

श्रीगङ्गराजे सुत्ताले करवियते।

( स्तामग शक सं० १०३-६ )

[ चामुण्डराज ने ( मृति' ) प्रतिष्ठित कराई । गङ्गराज ने परकोटा निर्माख कराया । ]

७६ ( १७४,१७६,१७७ )

#### दक्षिणचरण के पास

( पूर्वद इले कन्नड़ धन्नरों में ) श्राचामुग्डराजं माडिसिदं। (प्रन्थ धीर वट्टेलुत्तु,, ,,) श्रीचामुग्डराजन् सेय्व्वित्तान्। (कन्नड धन्तरों में ) श्रीगङ्गराज सुत्तालयवं माडिसिदं। [तास्पर्य पूर्वोक्त धीर समय भी पूर्वानुसार] 99 ( १८४ )

#### पद्मासन पर

( लगभग शक सं० १०७२ )

स्वस्ति समस्तदैत्यदिविजाधिप-किन्नर-पन्नगानमनमस्तक-रत्ननिर्गात-गमस्तिशतात्रत-पाद.....।
प्रास्त-समस्त-मस्तक-तमः-पटलं जिनधम्मेशासनम्
विस्तरमागनित्के धरं-वारुधि-सूर्य्यशशाङ्करित्नं ॥ १ ॥
[ जैनशासन सदा जभवन्त हो । ]

७८ ( १८२ )

#### वाम इस्त की ओर बमीठे पर

( लगभग शक सं० ११२२ )

श्रीनयकीर्त्तिसिद्धान्तवकवर्त्तिगल गुडु श्रोबस्विसेदियह सुत्तालयह भित्तिय माडिसि, चञ्चीसतीर्थकरं माडिसिहह
मत्तं श्रो बस्विसेट्टियर सुपुत्रह निम्बदेवसेट्टि बाकि
सेट्टि जित्तिसेट्टि बाहुबलि-सेट्टि तम्मय्य माडिसिह
तीर्थकर मुन्दण जालान्दरवं माडिसिहह ॥

[ नयकीर्त्त सिद्धान्त चकवर्त्ति के शिष्य बसविसेष्टि ने परकोटे की दीवाल बनवाई और चैडीस तीर्थं करें। प्रतिष्ठित कराया व उनके पुत्र निम्बदेव सेष्टि, बोकिसेष्टि, जिजिसोष्टि और बाहुबित सेष्टि ने तीर्थं करें। के सन्सुख जाबीदार वातायन बनवाया।



विन्ध्यांगिरि पर्वत ।

9द ( १८३ )

# उपर्युक्त लेख के नीचे जहाँ से सूर्त्ति के अभिषेक के लिए व्यवहार में लाया हुआ जल बाहर निकलता है

( लगभग शक सं० ११२२ )

श्रीललित सरीवर

**€**0 ( १७८ )

#### दक्षिण हस्त की ओर बमीठे पर

( लगभग शक सं० १०८० )

श्रीमन्महामण्डलेश्वर प्रतापहे।य्मल नारिसं हदेवर कैयलु महाप्रधान हिरियभण्डारि हुल्ल्मण्य गोम्मटदेवर पारिश्वदेवर चतुव्विशतितीर्श्वकर प्रष्टविधाच्चेनंगं रिषियराहारदानकं सव- ग्रेरं विडिसि कोष्ट्र इति ।

[ महाप्रधान हुछ मध्य ने अपने स्वामी होय्सल नरेश नारसिंह दंव से सवखेरु (नामक प्राम पारिनापक में ) पाकर उसे गोम्मट स्वामी की अष्टविध पूजन और ऋषि मुनि आदि के आहार के हेतु अपैया कर दिया ]

**८९** ( १८६ )

## तीर्थकर मुत्तालय में

( सम्भवतः शक सं० ११५३ )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं ।

जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रोष्ट्यी-वल्लभ-महाराजाधिराज-परमेश्वरं द्वारावतीपुरवराधिश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सर्वज्ञ-चूड़ामणि मगरराज्यनिम्मूलनं चालराज्य-प्रतिष्ठाचार्य्यं श्रो-मत्प्रवापचक्रवर्त्ति होय्सल-श्रीवीरनारिसंहदेवरसर पृष्ट्वीराज्यं गंग्युत्तिरलु तत्पादपद्योपजीवियुं श्रोमक्रयकीित -सिद्धान्त-चक्रवर्त्ति गल शिष्यर श्रीमदध्यात्मबालचन्द्रदेवर गुडूं खस्ति समस्तगुणसम्पन्ननुं जिनगन्धोदक-पवित्रोकृतोत्तमाङ्गनुं सद्धम्मे-कथाप्रसङ्गनुं चतुर्व्विधदानविनादनुमप्प पदुमसेदिय मग गोम्मटसेदि खरसंवत्सरद पुष्य शुद्ध उत्तरायण-सङ्क्ष्रान्ति पाडिदिव वृहवारदन्दु श्रोगाम्मटदेवर चव्वीसतीर्त्थकर अप्ट-विधान्त्र्वनेगे सन्नयभण्डारवागि कोट्ट गद्याण ॥ १२ ॥

[ होय्सल नरेश नारिमंह के राज्य में पदुमसेहि के पुत्र व श्रव्यास्मि बालचन्द्रदेव के शिष्य गोम्मट सेहि ने गोम्मटेश्वर की पूजार्चन के लिए १२ 'गद्याण' का दान दिया।]

[ नोट--दान 'खर' संवत्सर की उक्त तिथि को दिया गया था। शक्त मं • ११२३ खर संवत्सर था। ]

टर ( २५३ )

#### ब्रह्मदेव मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शक सं० १३४४)

(इसिंग मुख)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधलाङ्खनं ।

जीयात् त्रैकंाक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ श्री**सुद्धराय**स्य वभूव मन्त्री श्री**बैचदण्डेश्वरनामधेयः** । नीतिर्यदीया निखिलाभिनन्द्या निश्शेषयामास विपत्त-कंगकम्॥ २ ॥

दानं चेत्कथयामि लुच्धपदवीं गाहेत सन्तानकी वैदिग्धं यदि मा बृहम्पतिकथा कुत्रापि संलीयते। चान्ति चेदनपायिनीं जडतया म्पृश्यत मर्व्वासहा स्ते।त्रं **बेचपद**ण्डनेतुरवनै। शक्यं कवीनां कथं ॥ ३ ॥ तस्मादजायन्त जगद्जयन्तः पुत्रास्त्रयो भूषितचारुशीलाः। यैवर्भूषिताऽजायत मध्यलोका रत्नैश्विभिवर्जैन इवापवर्गाः॥ ४॥ द्ररापदण्डनाथमथ बुक्तम्प्यनुत्री स्वमहिमसम्पदाविरचयन् सुतरां प्रथिती । प्रतिभटकामिनीपृथु पर्याधरहारहरे। महित्गुणोऽभवद् जगति मङ्गपदण्डपतिः ॥ ५ ॥ दान्तिण्यप्रथमान्पदं सुचरितस्यैकाश्रयस्सत्यवा-गाधारस्सततं वदान्यपदवीमश्वारजङ्घालकः । धर्मोपन्नतरुः चमाकुलगृहं सै।जन्यसङ्कोतभूः कीर्ति मङ्गपदण्डपे। (यमतने। वजैन। गमानुव्रतः ॥ ६ ॥ जानकीत्यभवदस्य गेहिनी चारुशीलगुग्रभूषणोज्यला । जानकीव तनुवृत्त-मध्यमा राघवस्य रमग्रीयतेजसः ॥ 🕬 म्रास्तां तयोरस्तमितारिवगौ पुत्रौ पवित्रोकृतधर्ममागौ । जायानभूत्तत्र जगद्विजेता भव्यात्रणी **डबै चप**दण्डनाथ: ॥८॥

#### १६२ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

इ्रुगपदण्डाधिपतिस्तस्यावरजस्समस्तगुग्रशाली । यस्य यशश्चिन्द्रकया मीलन्ति दिवाप्यरातिमुखपद्माः ।। € ।।

वृत्त ॥

त्रक्षन् भाललिपि प्रमार्जिय न चेद् ब्रह्मतः हानिब्र्भवे-दन्यां करपय कालराजनगरीं तद्वैरिपृथ्वोभृतां । वेताल ब्रज वर्ड्योदरतिं पानाय नन्यासृजां युद्धायोद्धतशात्रवेर् इरुगपच्मापः प्रकोपोऽभवत् ॥ १०॥ यात्रायां ध्वजिनीपतेरिरुगपच्मापस्य धाटीधटद्-घोटोघोरखुरप्रहारतिभिः प्रोद्धतधूलिव्रजैः । रुद्धे भानुकरेऽगमहिपुकराम्भे।जं च संकाचनम्

(पश्चिम मुख)

प्रापत्की त्तिकुमुद्धती विकसनं दीप्तः प्रतापानतः ॥ ११ ॥
यात्रायामिकगंश्वरेण सहसा शून्यारिसीधाङ्गणप्रोक्कास द्विधुकान्तकान्तराकले गच्छद्वनेभाधिपः ।
हत्वा स्वप्रतिमां प्रतिद्विपमिति छिन्नैकदन्तस्तदा
त्राहि त्राहि गजाननेति बहुधा वेतालगुन्दैस्स्तुतः ॥ १२ ॥
को धात्रा लिखितं ललाटफलके वर्त्र प्रमाष्ट्र चमो
वार्ता धूर्तवचे।मयीमिति वयं वार्त्तात्र मन्यामहे ।
यद् धात्र्यामिकगंन्द्रदण्डनृपती सन्त्रातमात्रे प्रिया
निश्त्रीरप्यधिकत्रियाघटि रिपुस्सश्रीरपश्रीकृतः ॥ १३ ॥
यद् बाहाविकगेन्द्रदण्डनृपतिकिञ्चेश्रस्यनन्ताधुरं
शोषाधीशफणागणे नियमितां सस्त्राङ्गनायास्तदा ।

गाढ़ालिङ्गनसान्द्रसम्भवसुखप्रोद्भृतरोमावितः साइस्रों रसनामधात्तवगुणान् स्तोतुं कृतात्र्थः फणी ॥१४॥ ष्याहारसम्पदभयार्षणसीषधं च

शास्त्रं च तस्य समजायतिनत्यदानम् । हिंसानृतान्यवनितान्यमनं स चै।र्व्य

मूच्छी च देशवशतोऽस्य बभुव दूरे ॥ १५ ॥

दानं चास्य सुपात्र एव कठणा दीनेषु दृष्टिर्जिने भक्तिर्द्धम्मेपथे जिनेन्द्रयशसामाकर्त्रनेषु श्रुती । जिह्वा तद्गुणकीर्त्तनेषु वपुषस्सै।रूयं च तद्गुन्दने ब्राणं तत्ररणाञ्जसै।रभभरं सर्व्व च तत्सेवने ॥ १६ ॥

यिकगपदण्डनाथयशसा धवलं भुवनं
मिलिनिमसीस्तवः परमधीरदृशां चिकुरे ।
वद्वति च तस्य बाहुपरिधे धरणीवलयं
परमितरीतराकम-कथापि च तत्कुचयाः ॥ १७ ॥
कर्त्रीर्व्वस्थतकुण्डलैरतिलकासङ्गै त्लेलाटस्थलैराकीर्नेरलकैः पयाधरतटैरस्पृष्टमुक्तागुणैः ।
विम्बोष्ठैरपि वैरिराजसुदृशस्ताम्बूलरागेष्विभतै-

( पूर्वमुख )

यत्कीर्त्तिभरसुरधुनीपरिलङ्किनीभिधीते चिराय निजविम्बगते कल्लक्को

र्यस्य स्फारतरं प्रतापमसकृद् व्याकुर्व्वते सर्व्वतः ॥ १८॥

स्वच्छात्मकस्तुहिनदीधितिरङ्गनाना-

मव्याजमाननक्चि कबलीकरोति ॥ १६ ॥

यत्पादाब्जरजःकणा प्रसुवते भक्त्या नतानां भुवं यत्कारुण्यकटाचकान्तिलहरी प्रचालयत्याशय । माहाहङ्करणं चिग्णाति विमना यद्वैस्थरीमै।खरी वन्दाः कस्य न माननीयमहिमा श्रोपणिखतार्थो यतिः

11 20 11

मन्दारद्रुममञ्जरीमधुक्तरीमञ्जुस्फुरन्माधुरी-प्रौढाइङ्कृतिरूढिपाटवपरीपाटी क्रकाटी भटः । नृत्यद्रुद्रकपर्दगर्त्तविलुठत्स्वल्लीककल्लोलिनी-सन्नापी खलु परिखतार्थ्ययमिना ज्याख्यानकोलाहलः

11 38 11

कारुण्यप्रथमावतारसरिष्णश्यान्तेन्निशान्तं स्थिरं वैदुष्यस्य तपःफलं सुजनतासीभाग्यभाग्योदयः । कन्दर्पेद्विरदेन्द्रपञ्चवदनः काव्यामृतानां खनि-जेनाध्वाम्बरभास्करश्रुतमुनिर्ज्ञागर्त्तिं नम्र।र्त्तिजत् ॥ २२ ॥ युक्तृयागमार्श्ववित्नोत्तनमन्दराद्वि-

श्शब्दागमाम्बुरुहकाननवालसूर्यः।

शुद्धाशयः प्रतिदिनं परमागमेन

संवर्द्धते **श्रुतसुनि**र्ग्यतिसार्व्वभीमः ॥ २३ ॥ तत्सन्निधी **बेलुगु**न्ने जगहमत्रतीत्थें

श्रीमानसाविरुगपाहुय इण्डनाष: ।

श्रीगुस्मटेश्वर्धनातनभागहेता-

ग्रांमान्तमं बेलुगुलाख्यमदत्तधीरः ॥ २४ ॥
ग्रुभकृति वत्सरे जयित कार्त्ति कमासि तिथा ।
मुरमधनस्य पृष्टिमुपजग्मुपि शीतरुवौ ॥२५॥
सदुपवनं स्वनिम्मितनवीनतटाकयुतम् ।
सचिवकुलामणीरदिततीर्त्यवरं मुदितः ॥२६ ॥
इस्गपदण्डाधीश्वरविमलयशःकलमवर्धनचेत्रं ।
श्राचनद्रतारकिमदं बेलुगुलतीर्थं प्रकाशतामतुलं ॥२७ ॥
दानपालनयाम्मिध्यं दानात्स्र्येग्ऽनुपालनं ।
दानपालवर्गमवाप्नोति पालनादच्युतं पदं ॥२८॥
स्वदत्तां परदत्तां वा यो दरेश वसुन्धरां ।
पष्टिर्व्वपन्धात्मात्राति विष्टायां जायते किमिः ॥२६॥
मङ्गल महा श्री श्री श्रा श्री ॥

**ट३** ( २४६ )%

### न० ८२ के पश्चिम की ख्रीर मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शकसं० १६२१)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥१॥

स्वति श्रो विजयाभ्युदय शालिवाहन शक्तवर्ष १६२९ ने सल्लव शोभकृतु संवत्सरद कार्त्तिक व १३ गुरुवारदल्लु शोमन् महाराजाधिराज राजपरमेश्वर कर्जाटकराज्याभिषवस

<sup>\*</sup> खेख के नीचे का नेाट देखे।

१६६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

परितृष्त परमाह्वाद परममङ्गलीभृत षड्दर्शनसंरचणविच-चणोपाय विद्वद्गरिष्ठदुष्टदुष्तजनमद्दविभक्षन महिशूर धरा-धिनाधरप्प देखकृष्णराज्यब्देयरैयनवरु ॥ मत्तं ॥

वृत्त ॥ जनताधारनुदारसत्यमद्दयं संदर्भार्त्तकान्ताजयं विनयं धर्मसदात्रयं सुखचयं तेजः प्रतापोदयं। जननाथं वरकृष्णभूवरतम् स्प्रख्यातचन्द्रोद्दयं धनपुण्यान्वितज्ञियाण्य पहेदं सद्धर्मसम्पत्तियं ॥२॥

कन्द् ।। श्रामद्वेल्गुलदचलदि सोमार्कर जरिव देवगोमटजिनपन । श्रीमुखवबलोकिसलोड-

नामीदवु पुट्टि हरूषभाजननुपुर्दे ॥३॥

वचन ॥ पार्शिवकृतपिवत्रनं कृष्णराजपुङ्गवनं बेलुगुल्लद जिनधर्मके बिटन्थ प्रामाधिप्रामभूमिगल्। प्रार्हनहिल्लयं। होसहिल्लयं। जिननाथपुरं। बित्तवप्राममुं। राचनह-ल्लियं। बत्तनहिल्लयं। जिननहिल्लयं। कोप्पलुगल् वेरसु कत्वे-बेलुगुलसमेतं। सप्तममुद्रमुक्कन्वेवर सप्तपरमस्था-नाधिपतियप्प गोम्मटस्वामियवर पृजोत्सवङ्गल पुण्यसमृद्धि-सम्प्राप्त्यनिमिन्त्यर्थवागियं। ध्रव्जावजमित्रर – मान्तिपृर्व्वकं सर्व्वमान्यवागि द्यपालिसियु मत्तं। कन्द। चिगदेवराजकल्या-

णिय भागदोलिर्प धमळत्रादिगलिगे।

सुगुवियु कथालेमामव जगदेरयनु कृष्णराजशेखर नित्तं ॥४॥

इन्ती बेल्गुलधर्मावु धन्तिरसद्दे चन्द्रसुर्यरुष्ठन्नेवरं। सन्तसदिन्देग्मय भू-कान्तरु रचिसलि धर्मावृद्धिय बेजेयं॥५॥

यी धर्ममें परिपालिसिदवर् धर्मार्त्थकाममोत्त्रङ्गलं परम्परेथि पडेयुवर्॥

वृत्त ।। प्रियदिन्दी जिनधर्ममं नडेयिपर्गायुं महाश्रीयु-मक्कीयदं कायद नीचपापिगं कुरुचेत्रोवियोज् वाग्ररा-शियोलेल्के।टि मुनीन्द्ररं किपलेयं वेदाढ्यरं कीन्दुदे। न्दयसं सार्गुमिदेन्दु कुष्णनृपशैलाचारगल् नंमिसल् ॥ इतिमङ्गलं भवतु ॥ श्रो श्री ॥

[ मैस्र-नरेश कृष्णराज घोडेयर ने गोस्मटेश्वर भगवान् के दर्शन किये घौर हर्ष से पुलकित होकर बेल्गोल में जैन धर्म के प्रभावानार्थ सदा के क्षिप उक्त ग्रामों का दान किया। इन ग्रामों में बेल्गुल भी है ]

(086) 82

## उसी स्तम्भ की दूसरी बाजू पर

(शकसं० १५५६)

श्री शालिवाहन शक्तवरुष १५५६ नेय भावसंवत्सरद **आषाढ़-शु-९३ स्थिरवार** ब्रह्मयोगदलु श्रोमन्महाराजा-धिराज राजपरमेश्वर मेसूरपट्टनाधीश्वर पड्दरुशन-धर्मस्थापना-चार्यराद चामराजवाडेयरु अय्यनवरु बेलुगुलद स्थानदवर चेत्रवु वहुदिन घडवु ब्रागिरलागि बाचामराजवोडेयरु-ब्रय्य-नवरु यीचेत्रव अडवहिडिदन्तावरु है।सवालल केम्पण्पन मग चत्रगन बेलुगुलद पायिसं दृयर मक्कलु चिकण्न चिग-पायसेट्टि यिवरु मुन्ताद भ्रडवहिडिदन्तावर करिम निम्म भ्रड-विन सालवनु तीरिसेनु यन्नलागि चन्नण्न चिकण्न चिगपायि सेट्टि सुहण्न श्राज्जाण्यान पदुमध्यन मग पण्डेण्न पदुमरसय्य दे। हुण्न पञ्चवासकतिगत मग सम्मप्प ब्राम्मसकति विजेयण्न गुम्मण्न चाहकीत्ति नागप्य बेडदय्य बेाम्मिसेट्टि होसहिताय रायण्न परियण्नगौड बेरसेट्टि बेरण्न वीरय्य इवह मुन्ताद समस्तर तम्म तन्देतायिगिलां पुण्यंत्रागलियेन्दु गाम्मटस्वामिय सन्निधियत्ति तम्म गुरु चारुकीर्त्तिपण्डितदेवर मुन्दे धारा-इत्तवागि यी-अडहिन पत्रसालवनु यी-ग्रडव कोट्ट स्थानदवरिगं यी-वर्त्तकरु गौडुगलु यी-सालवनु घारापृर्व्वकवागि कोट्टेवु यी विट्टन्त पत्रसालवनु पावनादरु प्रलुपिदरं काशिरामेश्वरदक्षि

साहस्रकपिलेयनु त्राह्मणरनु कान्द पापके होगुवक यन्दु बरेद शिलाशासन ॥ श्री श्री ॥

[ बेल्गुल मन्दिर की ज़मीन चादि बहुत दिनों से रहन थी। उक्त तिथि को महाराज चामराज ओडेयर ने चंत्रज आदि रहनदारों को बुलाकर कहा कि तुम मन्दिरों की भूमि के। मुक्त कर दो, हम तुम्हारा रुपया देते हैं। इस पर रहनदारों ने अपने पूर्वजों के पुण्य-निमित्त बिना कुज़ लिये ही श्रीगोम्मटस्वामी और अपने गुरु चारुकीर्ति पण्डित देव की साची में मन्दिरों की भूमि रहन से मुक्त कर दी और यह शिला- लेख ज़िखाया।

#### **८५** ( २३४ )

#### गीम्मटेश्वरद्वार की बाई ख्रीर एक पाषाण पर

( लगभग शक सं० ११०२ )

श्रीगे गम्मटजिननं नरनागामर-दितिज-खचर-पति-पूजितनं ।
यागाग्निहतस्मरनं
योगिष्यंयननमेयनं स्तुतियिसुवें ॥१॥

क्रमदि में य्वे। ग्राद्धारद क्रमदे मातं बिट्टु तिन्न हु च-क्रमदुं निः प्रभमागं सिगाने। जक्षे। ण्डात्मामजङ्गोल्पु गे-य्दुमहीराज्यमनित्तु पे। गि तपदिं कम्मीरि विध्वंसिया-द महात्मं पुरुसूनुबाहुविलेबे। ज्मतारा माने। जतर्॥ २॥ धृतजयबाहुबाहुबिलिकेविलिह्मपसमानपश्चविं-

शति-समुपेत-पञ्चशतचापसमुत्रतियुक्तमप्प तत्-प्रतिकृतियं मनामुददे माडिसिदं भ्रातं जिताखिल-चितिपतिचिक **पादनपुरान्तिकदाल् पुरुदेवनन्द**नं ॥३॥ चिरकालं सले तिजानान्तिकधरित्रीदेशदोल्लोकभी-करणं कुकुटसप्पेसङ्कुलमसङ्ख्यं पुट्टे दल् कुकुटे-श्वर-नामन्तद्यारिगादुदुविलकं प्राकृतग्गीय्तगी-चरमन्तामहि मन्त्रतन्त्रनियतक्कीण्बर्गाडिन्तुं पल्र ।।४॥ केलल्कप्पुटु देवदुन्दुभिग्वं मातेना दिन्यार्च्चना-जालं काग्रलुमप्पुदाजिनन पादोद्यन्नखप्रस्फुर-ल्लीलादर्पणमं निरीचिसिदवर्काण्बर्त्रिजातीत ज-न्मालम्बाकृतियं महातिशयमादेवङ्गिलाविश्रुतं ॥५॥ जनिंदं तिज्ञनिवश्रुतातिशयमं तां केल्दु नाल्पिल्त चे-त्तनेयोल् पुट्टिरे पे।गलुद्यमिसे दूरं दुर्गामं तत्पुरा-वनियेन्दार्य्यजनं प्रवेधिसिदे। डन्तादन्दु तद्देवक-ल्पनेयि माडिपेनेन्दु माडिसिक्तेनन्तीदेवनं गीमटं ॥६॥ श्रुतमुं दर्शनग्रुद्धियुं विभवमुं सद्वृत्तमुं दानमुं धृतियु तन्नोले सन्द गङ्गकुलचन्द्रं राचमल्लं जग-न्नुतनाभूमिपनद्वितीयविभवं चासुराडरायं मनु-प्रतिमं गोम्मटनस्वे माडिसिदनिन्ती देवनं यत्नदि ।।७॥ श्रतितुङ्गाऋतियादे। डागददरोल्सै। न्दर्यमौन्नत्यमुं नुतसौन्दर्यमुमागे मत्तिरायंतानागदै। श्रत्यमुं। नुतसीन्दर्यमुमुञ्जितातिशयमुं तन्नाह्य निन्दिई वें

चितिसम्पूज्यमे गाम्मटेश्वरजिनश्रीक्षपमात्मेषमं ॥८॥
प्रतिविद्धं बरेयल् मयं नेरेये ने। छल् नाकलोकाधिपं
स्तुतिगेय्यल् फियानायकं नेरेयनेन्दन्दन्यराराष्पुरिं।
प्रतिविद्धं बरेयल् समन्तु तवे ने। छल् बिण्नसल् निस्समाकृतियंद् चियाकुकुटेशतनुवं साश्चर्यसीन्दर्यमं ॥६॥
मरेदुं पारदु मेले पचिनिवहं कचद्वयोद्देशदेशल्
मिक्गुचुं पोरपोण्मुगुं सुरभिकाशमीराठण्डछायमीतेरदाश्चर्यमनी। त्रलोकद जनं सानेट्दे किण्डहुं दाश्रेरवर्शेट्टने गाम्मटेश्वरजिनश्री मृत्तियं की चिक्तं ख्वस्तलभागं मुच्यां मेगण सुरर विमानोत्करं कूटजालं।
विलसत् तारीधमन्तरिवर्वततमिण्वितानं समन्तागे नित्यं
निलयं श्रोगोम्मटेशङ्गे निसिदुदु जिनोक्तावलोकं त्रिलोकं

धनुपमरूपने स्मरनुद्यने निज्जितचाक मत् दा-रने नरे गेल्दुमित्तनिख्ले। व्वियनत्यभिमानिय तपस्-स्थनुमेर व्यक्तियत्ते ये। लिईपुदेम्बनन् नवे। धने विनिद्यकर्म्बन्धनेने बाहुबलीशनिदेनुदात्तने। ।। १२ ।। ध्रभिमानस्थिरभावमं नमगे माल्कत्युद्धमाने। अतं ध्रभसी। भाग्यमनङ्गजं भुजबला वष्टम्भमं चक्रव-त्तिभुजाद्यपिवक्षे। पि बाहुबलि तृष्णा च्छेदमं मुक्तरा-च्यभरं मुक्तियन। प्रनिव्यक्तिपदं श्रीगोम्म टेशं जिनं ।। १३।।

स्फुरदुद्यत्सितकान्तियि परिसरत्सौरभ्यदिन्दं दिशो-त्करमं मुद्रिसुतुं नमेक्सुमनावर्षे स्फुटं गाम्मटे-प्रवरदेवे।त्तमचारुदिव्यशिरदोल् देवर्कलिन्दादुदं धरयेल्लं नरे कन्डुदामहिमेयादेवङ्गदाश्चर्यमं ॥ १४ ॥ एनगारती चिशलागदारतेनगं काण्यल्केम्बवालारते पे-ल्वनिताबालकबृद्धगापतितयुं कण्डल्करिन्दार्व्विनं । दिनवे ह्वावगमुद्घदिव्यकुसुमासारं महीलोकलो-चन सन्तेषदमाय्तु गाम्मटजिनाधीशोत्तमाङ्गाप्रदेाल् ॥१५। मिरुगुव तारकप्रकरमीपरमेश्वरपादसेवेगं-न्देरपुदे भक्तियिन्दमेने निम्मीलनं घनपुष्पष्टि ब-न्देरगिदुदश्रदि धरंगदश्रतराद्भुतदर्धकोटि कण्-देरेदिरे सन्द बंल्गुलद गाम्मटनाथन पादपदादील ।।१६॥ भरतननादिचकधरनं भुजयुद्धदे गेल्द कालदे।स्र दुरितमहारियं तिवसि कंवलवीधमनाल्द काल्दोल्। सुरति मुन्ने माडिदुदु पृमलंयीवारंयकुमेम्बिनं सुरिदुदु पुष्पदृष्टि विभु**बाहुबली**शन मेलं लीलेयि ॥१०॥ केम्मगिदेकं नाड पलवेन्दद नन्दिइ विन्दिगर्कलं नीं मरुलागि देवरिवरंन्द्वरं मतिगेहु निन्ननं-कम्म तीलल्चिइप्पे भवकाननहील् परमात्मरूपनं गोम्मटदेवनं नेनेय नीगुवे जाति जरादिदुःखमं ॥१८॥ सम्मद्वागलाग कंालेयुं पुसियुं कलवुं पराङ्गना-सम्मतियुं परिश्रहद काङ्क्षेयुमेम्बवरिन्दमादे।हे-

न्दुं मनुजङ्गिरत्रेय परत्रेय केडेनुतुं महोक्चदोल् गाम्मटदेवनिई सले साहववोलेसेदिईनीचिसै ॥ १८ ॥ एम्गुमनीवसन्तनुमनिन्दुवुमं ननेविल्लुमम्बुमं कोम्मगनाश्वयृथमने माडि बिसुट्र तपके पृण्दु नि-न्दिम्मिगतापुदें पडेवुदेन्दतिमुग्धयरल्पनादमुं गोम्मटदेवनित्रकिविगंथ्दवे नित्रवे।लागं निःकुपर्॥२०॥ एम्मनिदंकं नी विसुटेयेन्देनंयुं लतिकाङ्गियर्कलुं तम्मललिन्दे बन्दु विगियण्पिदरेन्बिनमङ्गदिश्च पु-त्तं मुरिदेशित तस्त लतिकालियुमाप्यं तपानियागदेशल् गोम्मटदेवनिर्दिरवहीन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रवन्दितं ॥ २१ ॥ तम्मनेपादरंश्रनुजरेख्नरुमेय्दं तपके नीनुमि-न्तम्म तपके वेदांडेनगीसिरियोप्पदु बंडेनुत्तूम-एनं मनमिल्दुमत्रुमिगेयुं वगेगोल्लदं दीचेगे।एडे नी गीम्मटदेव निन्न तरिसन्दलवार्यजनके गाम्मटं ॥ २२ ॥ निम्मडियंत्र धात्रियोलगिईपुवेंबिदु वेड धात्रि तां निम्मदुमेन्नदुं वगेवोडस्तृदु बेरदु दृष्टिबे।धवी-र्यं महितात्मधर्ममभवोक्तियोलेम्य निजामनोक्तिय गोम्मटदेव नीं मनद मानकषायमनंख्दे तृल्दिदै॥ २३॥ तम्मतपस्विगरुगं कृतपस्थिति वेस्दवलाङ्गसङ्गतं तम्म शरीरमागे नेगल्बन्यतराप्तरशस्तवृत्तकं । कम्मरियोजनन्दमं वलं स्वपराच्चयसै।स्य हेतुवं गोम्मटदेव नीं तपमनान्तुपदेशकनादुदोष्पदे ॥ २४ ॥

नीं मनमं निजात्मनालकस्पितमागिडे मोहनीयम्-ख्यम्मशिदे। डि बीले घनघातिवलं बलहक्प्रबे।ध्नी-ख्यं महिमान्वितं नेगले वर्त्तिस मत्तमघातिघाति गोक्सटदेवमुक्तिपदमं पडंदै निरपायसै। ख्यमं ॥ २५॥ कम्मिद्वप्य काड पेत्मपुगलिनचिर्चेसि पादपद्ममं सम्मददिनदे ने।डि भवदाकृतियं वलगाण्ड बरुलपा-ङ्गि मनमोल्दु कीर्त्तिपवरें कुतकुत्यरा शकनन्दि गोम्मटदेव निन्ननरिदर्चिसुतिर्प्यते कृतार्खरा ॥ २६ ॥ कुसुमास्त्रं कामसाम्राज्यद महिमेयनान्तिर्होडं मुन्ने तन्नोत् वसुधा साम्राज्ययुक्तं भरतकरविमुक्तं रथाङ्गासम्प्रां-शु-समन्तन्नद्घदोईण्डमनेलसिदोडं बिट्टवं मुक्तिसाम्रा-ज्यसुखारर्थं दी चेयं वाहुबलि तलेदनंममत्ररेनन्दीमाण्बर्।।२७॥ मनिं नुडियिं तनुवि-न्देनस् मुन्नेरपिदघमनलरिपेनेम्बी-मनदिन्दमोसेदु गाम्मट-जिननं स्तुतियिसिदिनन्तु सुजने।त्तंसं ॥ २८॥ सुजनबर्भव्यरं तनगव-रजसमृत्तंसमध्य पुरुलि बे।एपं। सुजने। तंम तेनिप्पं सुजनर्गुत्तंसमंम्ब पुरुलिन्देनिसं ॥ २६ !। ई-जिननुतिशासनमं श्रीजिनशासनविदं विनिर्मिसिदं वि-

द्याजितवृजिनं सुकवि समाजनुतं विशदकीत्तिं सुजनोत्तंसं ॥ ३० ॥
वरसैद्धान्तिक-चक्रेश्वरनयकीर्त्तित्रतीन्द्रशिष्यंनिजचित्परिणतनध्यात्मकलाधरनुज्वलकीर्ति बालचन्द्रमुनीन्द्रं ॥ ३१ ॥
तन्मनिनयोगदिं ॥

पोडिविंगे सन्द गोम्मटिजिनेन्द्रगुणस्ववशासनके स-जडगविबप्पनेन्देनिप वाप्पणपिडितनेश्टि पेस्दिवं। कडियिसिदं बलं कवडमय्यन देवणनस्तियिन्दे बा-गडेगेय कद्रनादरहे माडिसिदं विजसत्प्रतिन्देयं॥ ३२॥

[ इस लेख में बाहुवित गेग्मरेंश्वर की स्तुति हैं। बाहुवित पुरुदेव के पुत्र तथा भरत के छघुआता थे। इन्होंने भरत की युद्ध में परास्त कर दिया। किन्तु संसार से विरक्त हो राज्य भरत के तिये ही छोड़ उन्होंने जिन-दीना धारण कर ली। भरत ने पादनपुर के समीप रूरे धनुप। प्रमाण बाहुवित की मूर्त्त प्रतिष्ठित कराई। कुछ काल बीतने पर मूर्ति के बासपास की भूमि कुन्कुट सपों से व्याप्त श्रीर बीहड़ वन से श्राच्छादित होकर दुर्गम्य हो गई। राम्च छन्य के मन्त्री चामुण्डराय को बाहुवित के दर्शन की अभिलापा हुई पर यात्रा के हेतु जब वे तैयार हुए तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत दूर श्रीर अगम्य है। इस पर चामुण्डराय ने स्वयं वैसी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने का विचार किया श्रीर उन्होंने वैसा कर डाला।

क्षेत्र में चामुण्डराय-द्वारा स्थापित गोम्मटेश्वर का बढ़ा ही मनोहर वर्णन है। 'जब मृतिं बहुत बड़ी होती है तब उसमें सौन्दर्य प्राय: नहीं छाता। यदि बड़ी भी हुई छौर सौन्दर्य भी हुआ तो उसमें दैवी प्रभाव का श्रभाव हो सकता है। पर यहाँ इन, तीनों के मिश्रण से गोम्मटेरवर की छटा अपूर्व हो गई है।' किव ने एक दैवी घटना का चत्त्रेख किया है कि एक समय सारे दिन भगवान की मूर्त्ति पर श्राकाश से 'नमेरु' पुष्पों की वर्षा हुई जिसे सभी ने देखा। कभी कोई पूर्ण मूर्त्ति के उपर होकर नहीं उड़ता। भगवान की भुजाओं के अधोभाग से नित्य सुगन्ध और केशर के समान रक्त ज्योति की श्राभा निकलती रहती है।

बाहुवित स्वामी ने किल प्रकार राज्य को त्याग किंटन तपस्या स्वीकार की, कैसा घोर तप किया, कर्म राजुश्रों को कैसा इमन किया स्वादि विषयों का वर्णन बड़ा ही चित्तप्राही है।

बेख की कविता बड़े ऊँचे दर्जे की है। यह कहड़ कविराज बोप्पण पण्डित श्रपर नाम 'सुजनोत्तंस' की रचना है। इसे उन्होंने नयकीर्ति के शिष्य बाल्चन्द्र मुनि के शिष्य कवडमय्य देवन के श्राग्रह से रचा।

#### दर्द ( २३४ )

## उसी पाषाण के पश्चिम मुख पर

( लगभग शक सं० ११०७ )

स्वितः श्रो बेलुगुलतीर्तद गोम्मटदेवर सुत्तालयदे। लुवडु-व्यवहारि मासलेय बसविसेट्टियरु तावु माडिसिद चतुर्व्विस-वितीर्त्थिकर भ्रष्टविधार्च्चनेगं मासलेय नकरङ्गलु वरिसनिब-निधयागि कोड्व पिट नेमिसेट्टि बसविसेट्टि प ४ गङ्गर महदेव चिक्रमादि प २ दिम्मसेट्टि प ४ बिट्टिसेट्टि बीचिसेट्टि एक्षगिसेट्टि

प ३ उथमसेहि बिदियमसेहि प ४ महदेव सेहि रहे सेहि प २ पारिससेट्टि बसविसेट्टि राथिसेट्टि प ४ मारगृलिसेट्टि होयसल-सेहि प २ नम्बिदेवसेहि प ५ चैाकिसेहि प ५ जिन्निसेहि प ५ बाहुबितसेट्टिप ५ पट्टणसामि ऋङ्किसेट्टि मालिसेट्टिप ३ महदेव-सेट्टि गोविसेट्टि प २ बन्मिसेट्टि मूकिसेट्टि प २ माराण्डिसेट्टि मद्देवसेट्टि प २ बैरिसेट्टि मारिसेट्टि प २ से।विसेट्टि दुदिसेटि प २ हारुवसेटि हरदिसेटि प २ बन्माण्डि प २ सान्तेय प १ कूतैय्य प २ मामि गिसेट्टि कू निसेट्टि बम विसेट्टि प ३ चिट्टिसेट्टि बसविसेट्टिप १ मल्लिसंट्टिप १ महदेव वियर प २ बन्मेय समाण प २ **का**लेय गाडेय प २ गवुडुमामि मदविनगसेट्टिप २ मालि-सेहि पारिससेहि प २ हे। क्षिसेहि बोकिमेहि प २ गङ्गिसेहि आय्तसेट्टि देविसेट्टि (प) २ मालिसेट्टि दिभ्मसेट्टि प २ मारि-सेट्टि स्नाय्तमसेट्टिय २ मारज हरियण कालेय प २ मारगी-ण्डनहरिखय गुम्मज बैरेय प १ माकिसंहि बूविसेहि प्रे एचि-सेट्टिप १ स्त्रकवेय महदेवसेट्टि पारिस्ससेट्टिप १ निडिय मिखिसेट्टिप १...

[ मोसले के बहु व्यवहारि बसवसेटि द्वाग प्रतिष्ठापित चतुर्वि शिति तीर्थ करों की श्रष्टविधपूजन के लिए मोसले के महाजनों ने उक्त मासिक चन्दा देने का संकल्प किया। ८९ ( २३६ )

### उसी पाषाण के पूर्व मुख पर

( लगभग शक सं० ११०७)

श्रीवसिवसेहियर तीर्त्यंकर अष्टिवधार्चनेगं मीसलेय नकर विस्त निविन्धयागि चवुण्डेय जकण्य किरिय-चवुण्डेय प २ महदेवसेहि किम्बिसेहि प १ उयमसेहि पारिससेहि प १ बीकि-सेहि बूकिसेहि प १ माचिसेहि हो त्रिसेहि सुग्गि सेहि प १ सूकिसेहि प १ रामिसेहि हा बिसेहि (प) १ मच्चिसेहि बमविसेहि प १ मिल्रिसेहि चुहिसेहि चिक्त मिल्रिसेहि (प) २ मस्यासेहि माचि-सेहि ख्रम्साण्ड्सेहि प २ स्रात्ययमारिसेहि मुहिसेहि प २ करि-किसेहि चिक्तमादि प २ करिय बिन्मसेहि मारिसेहि प १ मिल्रिसेहि का लिसेहि प २ मिल्रिसेहि माचि-संहि ख्रायिबसेहि का लिसेहि प २ मिल्रिसेहि का सिहियण प १ तेरिणय चीण्डेय हेग्गंड वसवण्य चन्देय रामेय हुल्लंय जक्त्य प २ माल्रिगेण्ड सेहियण माच्य मारेय चिक्तण गोजेय प १ मादि-गैण्ड गेण्डेय माचेय बन्मेय होन्नेय जक्त्योण्ड प १

[ तात्पर्यं प्वोक्तानुसार ही है ]

टट ( २३७ )

## पूर्वीक्त लेखके नीचे

(संभवतः शक सं० १११८ )

नल संवत्सरद् उत्तरायग्य-सङ्करान्तियलु श्रीमन्महापसा-यितं विजयण्यानवरिक्षय चिकसदुकण्य शोगोरुसट्देवर नित्यार्च्चनेगे २० वासिंग हुविङ्गे श्रीमन्मद्वामण्डलाचार्थ्यर चन्द्र-मभदेवर कैयलु मारुगेण्डु गङ्गसमुद्रस्तु गहे स १ वेर्त्सु कं २०० तृरनुं कोण्डु काट्ट दित्त मङ्गलमहाश्री।

[ उक्त तिथि को महापसाथित विजयण्य कं दामाद चिक्क मदुकण्य ने गङ्गससुद्र की कुछ भूमि महामण्डलाचार्य चन्द्रभादेव से ख्रीह्कर गोम्मटदेव की प्रतिदिन की प्जन के हेतु बीस एष्प मालाभों के सिष् प्रपंग की।]

[नोट—लेख में नळ संबत्सर का उछोख है। शक्र सं० १११ म नळ था]

#### दर्द ( २३८ )

## पूर्वोक्त लेख के नीचे

( संभवतः शक सं० ११२० )

कालयुक्तिसंबत्सरद कार्त्ति क सु १ आ श्रीगोम्म टदेवर यर्ज्यनेगं हुविन पिडिंगे श्रीमन्मद्दामण्डलाचार्य्यक हिरिय नयकीर्त्तिदेवर शिष्यक चन्द्रमभदेवर कयलु यगिलयह किंब संदिय सीमेयनु गई पडवलगंरय गई को २० गङ्गसमुद्रहिल कोम्म तगिल को १० ग्रार्ज्वहलु गुलंय कंयमेगे गद्या स्रोन्दुहै।न बेदल सकलन सीमे।

[ उक्त तिथि की कविसंहि के ( पुत्र ) से।मेय ने उक्त भूमि का दान गोस्मटदेव की पुष्प-पूजन के हेतु हिरियनयकीर्ति देव के शिष्य महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रभदेव को कर दिया।

[ नोट---लेख में कालयुक्त संवत्सर का उक्लेख है। शक संव १९२० कालयुक्त था।] **८०** ( २४० )

#### गोम्मटेश्वर-द्वार के दाहिनी तरफ़ एक पाषाण पर

( लगभग शक सं० ११०० )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाव्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शास्त्रनं जिनशासनम् ॥१॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । धन्यवादि मदद्वस्तिमस्तकस्काटनाय घटने पटोयसे ॥२॥ नमोऽस्तु ॥ जगत्त्रितयनाथाय नमो जन्मप्रमाथिने । नयप्रमाणवागरश्मिध्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥३॥ नमो जिनाय ॥

स्वस्त समधिगतपश्चमहाशब्दमहामण्डलंश्वरं। द्वारवती
पुरवराधीश्वरं। यादव-कुलाम्बर-चुमिण । सम्यक्तवचूड़ामिण ।
मलपरोल् गण्डाद्यनेकनामावलीसमालङ्कृतरप्प श्रीमन्महामण्डलंश्वरं । चिभुवनमल्ज तलकाडुगाण्ड भुजवलवीर-गङ्गविष्णु-वर्द्धन-होटसलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्धमानमाचन्द्राक्केतारं सलुत्तमिरे तत्पाद पद्मोपजीवि ॥
वृत्त ॥ जनता धारनुद्दारनन्यवनितादृरं वचस्सुन्दरीघनवृत्तस्तनहारनुप्ररण्धीरं मारनेनेन्दपै ।
जनकं तानेने माकण्यव्ये विबुधप्रख्यातधर्मप्रयुकिमकामात्त्वरित्रे तायेनलिदेनेचं महाधन्यनो ॥॥॥

कन्द ।। वित्रस्तमलं बुधजन
मित्रं द्विजकुलपवित्रनेचं जगदोल् ।

पात्रं रिपुकुलकन्द-ख
नित्रं के।ण्डिन्यगोत्रनमलचरित्रं ॥५॥

मनुचरितनेचिगाङ्कन

मनेयोल् मुनिजनसमूहमुं बुधजनमुं ।

जिनपूजनं जिनवन्दने

जिनमहिसेगलावकालमुं शोभिसुगुं ॥६॥

उत्तमगुण्यतिवनिता-

वृत्तियनोत्तकोण्डुदेन्दु जगमेस्तं क-य्येत्तुविनममत्तगुग्रस-

म्पत्तिमे जगदोलमं पाचिकव्वेयं नान्तल् ॥७॥

वचन ।। धन्तेनिसिद् एचिराजन पेाचिकव्येय पुत्रनिखलतीर्थ-करपरमदेव - परमचरिताकर्णनेनोदीर्णने - विपुलपुलकपरिक-लितवारवाणनुमसमसमररसरिक-रिपुनृपकलापावलेपले। लुपकुपायनुवाद्वाराभयभैषज्यशास्त्रदानविनोदनुं सकललेक शोकापनीदनुं ।।

वृत्त ॥ वर्ज वज्रसृतो इलं हलसृतश्चकं तथा चिक्रशश्वाक्तिश्वरिक्षयस्य गाण्डिवधनुर्गाण्डोवकोदण्डिनः ।
यस्तद्वद्वितनोति विष्णुनृपतेः कार्य्यं कथं माहशैर्गाङ्गो गङ्गतरङ्गरिज्जतयशोराशिस्स वण्न्यों भवेत् ॥८॥
वचन ॥ श्रन्तेनिप श्रोमन्मद्वाप्रधानं दण्डनायकं द्रोहघरट्ट

गङ्गराज चोलन सामन्तनि हियमं घट्टि मेलाद गङ्गवा-डिनाड गडिय तलकाड वीडिनोल् पडियिप्पन्तिट् चेलं कोट्ट नाडं कोडदे कादि कंटिलमेने विजिगीषुवृत्तियिन्द मेत्ति बलमेरडुं सार्चिद्दिल्ला।

वृत्त ॥ इत्ता भूमिभागदोलधन्यरदेकं भवत्त्रतापसग्वित्य वर्ण्ननाविधिगं गङ्गचमूप जिगीषुवृत्तियिन्देत्तिद निन्न कय्य निशितासिय तैमोनं वेन्न वारनंतुत्तिरं पेगि कव्चि गुरियिपनमोडिद दामनेय्दने ॥॥॥
कदनदोलन्दु निन्न तरवारिय वारिगं मंय्यनोडुलारदे निलिदिन्नुवन्तदनं जानिसि जानिसि गङ्ग तन्न नम्बद सुदतीकदम्बदंदें पै।वने वेगिरं पुल्ले वेच्चु वेबिद्यनहिन्नरं तिगुलदामनरण्यशरण्यवृत्तियं ॥१०॥
एनितानुं ववरङ्गलोलपलवरं वेङ्काण्ड गण्डिन्दमावेनिसुत्तं तलकाडोलिन्नवरिमहीगलकरं गङ्गराजन खलगाइतिगलिक युद्धविधियोल्बेन्नित्तु नायुण्नदे।डिनल्लिण्डईपनत्त श्रीवशमिवोल्सामनतदामोदरं ॥११॥

वचन ॥ एम्बनमोन्दे मेय्योलवयवदिनंथ्दं मृदलिसि धृतिगिडिसि बेङ्कोण्डु मत्तं न्रसिङ्गवर्म्म मोदलागं घट्टदि मेलाद चालन सामन्तरेस्तरं बेङ्कोण्डु नाडादुदंख्यमनंकच्छत्रदुण्डिगेसाध्यं माडि कुटे कृतक्षं विष्णुनृपति मेचि मेचिदें बेडिकोल्लिमेने कन्द ॥ ध्रवनिपनेनगित्तपनेन

द ॥ भ्रवानपननागत्तपन-

न्दवरिवरवेालुलिद वस्तुवं बेढदे भू-

भुवनं बिंग्निसे गोविन्दवाडियं बेडिदं जिनाच्चेन लुब्धं ॥१२॥
गोम्मटमेने मुनिसमुदा—
यं मनदोल्मेचि मेचि विचलिसुत्तुं ।
गोम्मटदेवर पूजेगदं मुददिं बिट्टनलेत धीरोदात्तं ॥१३॥
धक्कर ॥ श्रादियागिर्पुदाईतसमण्के सूलसङ्घं केराण्डकु-

दान्वयं

बादु वेडदं बलेथिपुदल्लिय देसिगगण्यद पुन्तकगच्छद । बोधविभवद कुकुटासनमलधारि देवर शिध्यरेनिप पेम्पि-ङ्गादमंसेदिर्फ शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुडुं गङ्गचमूपित ॥ १४॥

गङ्गवाहिय वसदिगलेनिते। लविनतुमं तानंग्दे पे। सियिसिदं
गङ्गवाहिय ग्राम्मटदेवर्गा सुत्तालयमनंग्दं माहिसिदं।
गङ्गवाहिय तिगुलरं बेङ्कोण्डु वीरगङ्गङ्गे निमिचि कोर्द्रं
गङ्गवाहिय तिगुलरं बेङ्कोण्डु वीरगङ्गङ्गे निमिचि कोर्द्रं
गङ्गराजनामुन्निन गङ्गर रायङ्गं नुम्मेडि धन्यनस्ते॥ १५॥
धर्म्भस्यैव बलास्लोका जयत्यस्तिलविद्विषः।
धारोपयतु तत्रैव सर्व्वोऽपि गुणमुत्तमं॥१६॥
श्रीमवजैनवचे। विधवर्द्धनिधुःसाहिस्यविद्यानिधिस्सर्पदर्पकहिस्तमस्तकलुठत्योत्कण्ठकण्ठीरवः।
स श्रीमान् गुणचन्द्रदेवतनयस्सीजन्यजन्यावनिस्रथेयात् श्रीनयकी निदंवमुनिपस्सिद्धान्तषकेथरः॥१७॥

कृतिहरजैत्रविदं बहत्ते नरिमं हुचो णिपं कण्डु स-न्मतियिं गोम्मटपार्श्वनायजिनरं मत्तीचतुर्व्विशति-प्रतिमागेहमनिन्तिवर्के विनुतं प्रोत्साहदिं बिट्टन-प्रतिमल्लं **स**वग्रेर**बेकक्त**गोरेयुमं कल्पान्तरं सल्विनं ॥१८॥ नरिसं हिमाद्रितदुङ् तकलशहदक हुल्लकर जिह्विकेया-नतधारागङ्गाम्बुनि नयकी त्ति मुनीशपादसरसीमध्ये ॥१६॥ ललनालीलेगे मुत्रवेन्तु कुसुमाम्त्रं पृट्टिदों विष्णुगं ललितश्रीवधुविङ्गवनते नरिसं हचोग्रिपालङ्गवे-चलदेवीवधुगं परार्थचरितं पुण्याधिकं पृहिदों बलवद्वैरिकुलान्तकं जयभुजं बल्लालभूपालकं ॥२०॥ चिरकालं रिपुगलगसाध्यमेनिसिइ बिङ्गयं मुत्ति दुर्द्धरतेजोनिधि धूलिगाटेयने कं एडाकामदेवावनी-श्वरनं सन्दोडिय चितीश्वरननाभण्डारमं स्त्रीयरं तुरगत्रातमुमं समन्दु पिडिदं बरूलालभूपालकं ॥२१॥

खस्ति श्रोमन्नयिकिति सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगतः गुड्ढं श्रोमन्म-द्दाप्रधानं सर्व्वाधिकारि द्विरियभण्डारि हुल्लय्यङ्गलु श्रीमत्प्रताप चकवर्त्ति वीरबल्लालदेवर कय्यलु गोम्मटदेवर पार्श्वदेवर चतुर्विशति तीर्त्थकरर ष्रष्टविधार्च्चनेगं रिषियराहारदानकं बेडिकाण्डु सवगोरबेक्ककगारेय बिट दत्ति ॥

परमागमवारिधिहिम-किरखं राद्धान्तचिक्रनयकी र्त्तियमी- यरशिष्यनमलनिजचित्-परियतनध्यात्मवालचन्द्रमुनीन्द्रं ॥ २२ ॥ कन्तुकुलान्तकालयमनूज्जितशासनमं निशिधिका-सन्ततियं तटाक सरसीकुलमं नयकीत्ति देवसै-द्धान्तिकरास्परोच्चविनयङ्गलनीतेरदिन्द मास्परा-रिन्तिरे नेान्तरारेनिसिदं नयकीत्ति निलाविभागदील् ॥२३॥

[यह लेख आदि से आठवें पद्य तक लेख नं ० ४६ (७३) के पूर्वभाग के समान ही है। केवल इसमें तीसरा पद्य अधिक है। इस लेख में भी विष्णु नरेश के महादण्डनायक गङ्गराज के पराक्रम का अच्छा वर्णन है। उन्होंने तलकाडु पर घेरा डालनेवाले चेलल सामन्त अदियम नरिसंह वर्मा, दामोदर व तिगृजदाम को भारी पराजय दी। इस पर विष्णुवर्द्धन ने असञ्ज होकर उनसे पारितोषक मांगने को कहा। उन्होंने गोम्मटेशवर की पूजन निसित्त गोविन्द वाडिं का दान मांगा। इसे नरेश ने सहर्ष स्वीकार किया।

गङ्गराज कुन्दकुन्दान्वय के कुनकुटासन मलधारिदेव के शिष्य शुभ-चन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। उनके तिगुलों को हराकर गङ्गवाडि की रचा करने, गङ्गवाडि के गोम्मटेरवर का परकोटा बनवाने व अनेक जैन बित्यों का जीर्योद्धार करने का लेख नं० ४६ के सदश यहां भी उल्लेख हैं श्रीर यहां भी वे चामुण्डशयसे सीगुणे श्रधिक धन्य कहें गये हैं।

पथ १७ श्रीर १८ में गुण्चन्द्र देव के तनय नयकीति देव का उन्हें स करके कहा गया है कि नरिसंह नरेश ने दिग्विजय से लाटते हुए गोम्मटेश्वर के दर्शन किये श्रीर सदा के लिए पूजनार्थ तीन ग्रामों का दान दिया। इसके पश्चात नरिसंह नरेश श्रीर एचल देवी से उत्पन्त होनेवाले बह्याल नृष का कामदेव श्रीर श्रीडेय राजाश्रों का जीतने, उन्निक

का कि़ला विजय करने तथा श्रपने प्रधान कोपाध्यस, नयकीति देव के शिष्य 'हुल्लय' द्वारा उक्त तीनों ग्रामों के दान को पूरा करने का उल्लेख हैं।

भानत में नयकीर्ति देव के शिष्य श्रष्यात्म बाळचन्द्र के श्रपने गुरु के स्मारक श्रनेक शासन रचने व तालाब श्रादि निर्माण करवाने का उक्षेत्र है।

[ नेाट—पद्य १७ से ऐसा विदित होता है कि उसके लिखे जाने के समय ;नयकीर्त्तं जीवित थे। किन्तु श्रान्तिम पद्य से स्पष्ट होता है कि उनके लिखे जाने के समय नयकीर्ति का स्वर्गवास हो चुका था। सम्भव है कि लेख का पूर्व भाग ( पद्य २१ तक ) नयकीर्ति के जीवन-काल में ही लिखा गया हो श्रीम शेष भाग पीछे से जीड़ा गया हो।

#### दे१ ( २४१ )

### उपर्युक्त लेख के नीचे

( त्त्रगभग शक सं० ११०० )

स्वस्ति समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रीबेलुगुल्तर्तार्थेद समस्त माणिक्य नखरङ्गलु श्रीगोन्मटदेवर पारिश्वदेवरिंग वर्षनिविध-यागि ह्विनपिडिंगे जातिहवलके तालेगे ता १ करिदके वीस १ यिद भाचन्द्राकेतारं वरं सलिसुवरु ॥ मङ्गल महा श्री श्री ॥

[ बेल्गुल के समस्त जै।हरियों ने गोम्मट देव श्रीर पार्श्वदेव की पुष्प-पूजन के लिए श्रपने माणिक्यों पर उक्त वार्षिक चन्दा देने का संकल्प किया।]

देर ( २४२ )

## उपर्युक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११०० )

खित श्री बेलुगुलतीर्त्थं गुमिसेटिय दसैय बिकैवेय केतय्य केत्यम मिरसेटिय मग लालपन लेकियसहिण्य मगलु सोमीवे मेलमेलद समस्तनन्वरङ्गृतु गोम्मटदेवर हुविन पडगे गङ्गसमुद्रद हिन्दे गदेस १ झागोम्मटपुरद भूमियालगे मेल्दुहेन्त्र बेहले गुलयकेय्य समुद्रायङ्गल क्रय्यलु माहगोण्डु मा (म) लेगारगे श्राचन्द्राकंतारं वरं सलुवन्तागि वरदुकंग्ट्र शासन ॥

[बेल्गुल के गुमिसंहि श्रादि समस्त ज्यापारियां ने गङ्गसमुद्र श्रार गोम्मटपुर की कुल भूमि खरीद कर उसे गोम्मटदेव की पूजा के निमित्त पुष्प देने के खिए एक माली का सदा के लिए प्रदान कर दी।]

८३ (२४३)

### उसी पाषाण की द्वसरी बाजू पर

( सम्भवतः शक सं० ११६७ )

स्वित श्रीभावसंबत्सरद भाद्रपद शुक्रवारदन्दु श्री गाम्मटदेवरिगेवु तीर्त्यकरिगेवु हूविन पडिगे चिन्नसेटिय मग चन्द्रकीत्ति भट्टारकदेवर गुडू कल्लय्यनु धचयभण्डारवागि कोट्ट ग १ प २३ यि-मरियादेयलु कुन्ददे ६ वासिग-हुव्वनि-कुवद मङ्गसमद्दा श्री श्री ॥

चिश्रिसेष्टि के पुत्र व चन्द्रकीति भट्टारक देव के शिष्य कल्लय ने कम से कम ६ पुष्प मालाएँ नित्य चढ़ाये जाने के हेतु उक्त तिथि की उक्त दान दिया।

िनाट-लेख में भाव संवत्सर का उल्लेख है शक सं० ११३७ भाव संवत्सर था।

देश (२४४)

## उपर्युक्त लेख के नीचे

( सम्भवतः शक सं० ११६७ )

खिल श्रोभावमं बत्सरद पुष्य सुद्ध ५ वि (वृ) श्रोगीम्मट-ं देवर निद्याभिषेकके श्रोप्रभाचन्द्रभट्टारकदेवर गुडु बारकनूर मेधाविसेड्गि पराचिवनेयक्के श्रत्त्वभण्डारक्के कोड् गद्याग नात्कु यहोन्निङ्गे भ्रमृतपिंहगे भ्राचन्द्राक्ष नित्यपांडि ३ य मान हाल नडसुबद् यि-धर्माव माणिक-नकरङ्गलुं एलयिगलुं धारैवरु मङ्गलमहा श्री श्री ॥

प्रभाचन्द्र महारक देव के शिष्य बारकनुर के मेधावि सेहि की स्मृति में गोम्मट देव के श्रमियेकार्थ ३ 'मान' दुग्ध प्रति दिवस देने के लिए उक्त तिथि को ४ 'गद्याण' का दान दिया गया। ]

[ नेाट-जेख में भाव संवत्सर का उल्लेख होने से समय उपर्युक्त । ]

દંષ ( ૨૪૫ )

उपर्युक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११-६७ )

इलस्र सायिसेटिय मग केतिसेटियर गारमट-देवरिगे

नित्यपिंड मूरुमान हालनु श्रमिषेकक्के केाट्ट ग ३ क्क होन्न बिडिगे हाल नडियसुवरु माधिकनखर नडेयिसुवरु शाचन्द्रार्के-वुल्लनक मङ्गलमहा श्री॥

[ गोम्मट देव के नित्याभिषंक के हेतु संामि सेटि के पुत्र हलसूर-निवासी केति सेटि ने ३ 'मान' दूध के लिए ३ ग का दान दिया जिसके ज्याज से दूध लिया जावे।]

**टर्इ** ( २४६ )

### उसी पाषाण की दायीं बाजू पर

(शक सं० ११८६)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघताञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

श्रीमत्प्रतापचकवित्तं होरसल श्रीवीरनारिमं हदेवरसक श्रीमद्राजधानिद्दोरसमुद्रदल सुखसङ्कथा विनोदि राज्यं गेय्वुक्त-मिरे शक्तवरुष १९८६ नेय श्रीमुखस बत्सरद श्रावण सु १५ श्रादिवारदल श्रीमन्महामण्डलाचार्यक नयकीित देवर शिष्यक चन्द्रप्रभदेवर कय्यल होत्रचगेरंय मादय्यन मग सम्भु-देवनु सङ्गिसेट्टियर मग बोम्मण्न श्रागण्यसेट्टियर मकल दोरय चतुड्य्यनवक श्रीगान्मटदेवर अमृतपिडिंगे मित्तयकेरंय नट्टकल्ल सीमामर्थ्यादेयोलगाद गहे सुक्तालयद चतुर्व्विशतितीर्ध्यकर अमृतपिडिंगे कीट्ट मोदलेरिय गहे सल्लगे वोन्दु-सिहत सर्व्ववा-धापरिहारवागि धारापूर्वकं माडिकोण्ड शाचन्द्राकतारं वरं सल्वन्तागि कीट्ट दित्त । मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥ [ होरसल नरेश श्री वीर नारियं ह के समय में उक्त तिथि को होश-चगेरे के माद्य्य के पुत्र सम्भुदेव ने महामण्डलाचार्य नयकीर्ति देव के शिष्य चन्द्रभदेव से मात्तिय केरे की उक्त भूमि खरीदकर उसे गोम्मट देव श्रीर चतुर्विशांत तीर्थं कर के दुग्ध-पूजन के लिये प्रदान कर दी।

**टे9** (२४७)

## उपर्युक्त लेख के नीचे

( सम्भवतः शक सं० ११६७ )

स्वस्ति श्रीभावसं वत्सरद भाद्रपद सुद्ध ५ श्रादिवार दलु श्रीगोम्मटदेवर नित्याभिषंकके अमृतपिडियं श्रीमभाचन्द्र-भट्टारकदेवरगुडु गेरसपंथ गाविन्द्रसंदिय मग स्नादियणन अच्चयभण्डारवागि इरिसिद गद्याण नास्कु तिङ्गलिङ्गे होङ्गे हाग विड श्राविद्यलि नित्याभिषंकके वव्वल हाल नडसुवरुई-हो-स्निङ्गे माणिक्यनकर एलमं श्रोडंयर । श्राचन्द्रार्कतारं वरं सस्व-न्तागि नडसुवरु । मङ्गलमहा श्रो श्रो श्री ।।

[ उक्त तिथि को गेरमपे के गोविन्द सेट्टि के पुत्र व प्रभाधन्द्र भट्टारक देव के शिष्य श्रादियण्या ने गोम्मट्टदेव के निस्थाभिषेक के लिए श्र गद्याया का दान किया। इस रकम के एक 'होन' पर एक 'हाग' मासिक व्याज की दर से एक 'वल्ल' दुग्ध प्रति दिन दिया जाना चाहिए।]

८८ (२२३)

#### अष्टदिक्पालक मगडप में एक स्तम्भ पर

( शक सं० १०४८)

( पूर्व मुख )

श्री स्वस्ति श्रीविजयाभ्युदय शालिबाहन श्रास बरुष १९४८ ने सन्द वर्जमानक से सलुव व्ययस्नामसंबद्धार फाल्गुण बध्यानुवारदे ले कास्यपंगांत्र श्रहनियसूत्रे वृपमप्रवरं प्रथमानुवाग्याखायां श्रीचावुण्डराज वंशस्थराद बिलिकरे प्रवन्तराजे भरसिनवरं प्रपात ताटहेवराजे भरसिनवरं प्रपात ताटहेवराजे भरसिनवरं प्रपात ताटहेवराजे भरसिनवरं प्रात्त ले चलुवै-श्रगसिनवर पुत्र श्रीमन्महिसूरपुरवराधीश श्रीकृष्णाराजवंडयरवर सम्मुखदिल्ल भारिगाद कन्दाचार सवारकचेरि— ( उत्तर मुख)

यिकाखे भित्त देवराजै अगसिनवर श्रीगामटेश्वरस्वासियवर मस्तकाभिपंकपृजोत्मविद्वय स्वर्गस्थराइके श्रीमठदिन्द वर्षप्रति वर्षदेख्लु श्रीगोमटेश्वरम्वामिय वरिग पादपृजे मुन्ताद सेवार्श्व नदेयुवहागं यिवर पुत्रगद पुट्टदेवराजै अगसिनवर १०० वरह हाकिरुव पुदुवट्टिन सेवेगे भद्रं भूयाद्वर्द्धतां जिनशासनं । श्री।

[ कास्यप गोत्र, श्रद्धनिय सूत्र, तृपभ प्रवर श्रीर प्रथमानुयोग शान्ता में चादुण्डराज के वंशज, विकिकेरे श्रनन्तराजै श्ररमु के प्रपेत्र, तेग्टदेवराजे श्ररमु के पीत्र व सर्यमङ्गल के चलुवे श्ररमु के पुत्र, मेसूर नरेश श्री कृष्ण्याज बढेयर के प्रधान श्रद्धरक्षक ( भांच ) देवराजे श्ररमु की मृथु गोम्मटेश्वर के मस्लकाभिषेक के दिवस हुई। श्रतण्व उनके

#### १ ६२ विनध्यगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख

पुत्र पुट देवराजै स्वश्सु ने गोम्मट स्वामीकी वार्षिक पाद पूजा के लिए रक्त तिथि की ५०० 'वरह' का दान किया।

टेटं (२२४)

### उसी मण्डप में एक द्वितीय स्तम्भ के पश्चिम मुख पर

(शक सं० १४५८)

श्रीमत्परमगम्भीरत्याद्वादामे। चलाञ्छनं ।
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥
सखवर्ष माविरद १४५६ तनंय विलिक्ति संवत्सरद माघ
शुद्ध ५ यलु गैरसे। प्यंय चवुडिसिटिरु प्रगणिबीम्मय्यन मग
कम्भय्यनु तन्न चेत्र श्रडहागिरलागि चवुडिसिटिरु श्रडनु विडिसि
के। हुदक्के वेन्दु तण्डक्के श्राहारदान त्यागद ब्रह्मन मुन्दण
हूविन ते। ट वेन्दु पडि श्रक्ति श्रचतंपुष्टज इष्टनु श्राचन्द्रार्कस्थायियागि नावु नडसि बहुनु मङ्गलम श्री श्री श्री श्री श्री श्री।

[गेरसेष्य के अञ्जिष्ठ सेष्टिने मेरी भूमि रहन से मुक्त कर दी है इसिलए में अगिथा बोग्मय्य का पुत्र किम्भय्य सदैव निम्नलिखित दान का पालन कहँगा—एक संघ (तण्ड) की आहार, त्यागद ब्रह्म के सामने के बाग (की देख-रेख) व अचत पुत्र के किए एक 'पडि' तण्डल ।]

१०० ( २२४ )

### उसी स्तम्भ के दक्षिण मुख पर

(शक सं० १४५८)

तत्संवत्सरद्ञु गेरसे। प्येय चाि छितेहिरिगे दोडदेवप्पगत्त मग चिकण्नु कोष्ट धर्म्मसाधन नमगे भनुमत्य बरलागि नीवु नवगं परिहरिसि कोष्ट्रदके १ तण्डकं स्नाहार दानवनु साचन्द्रा-कंस्थाय यागि नडसि बहेनु मङ्गलमहा श्री श्री श्री श्री श्री श्री।

[ दोड देवप्प के पुत्र चिक्रण ने यह 'धर्म साधन' चौडि सेहि की दिया कि 'त्रापने हमारे कष्ट का परिहार किया है इसके उपलक्ष्य में मैं सदैव एक संघ (तण्ड) की चाहार दुँगा।

१०९ ( २२६ )

## नं० १०० के नीचे

(शक सं० १४५८)

तत्संवत्सरदलु गैरसे। प्यं चावु डिसेट्टिगं कविगत मग बोम्मणनु कोट धर्मसाधन नमधि अनुपय बरलागि नीवु नवगे परिहरिसि कोट्टु इके वर्ष १ के आरतिङ्गलु पर्यन्त १ तण्डके आहारदानवनु आचन्द्राकेखायियागि नडसि बहेवु मङ्गलमहा श्री श्री श्री श्री ॥

[ 'कवि, के पुत्र बोम्मवा ने चबुढि सेष्टि को बह 'धर्म-साधन' दिया कि 'आपने हमारी आपद् का परिहार किया है इसके उपलक्ष्य में मैं सद्वैव वर्ष में झह मास एक संघ ( तण्ड ) की खहार दूँगा'।

#### **१०२** ( २२७ ) उ**सी स्तम्भ के पूर्व मुख पर** (शक सं० १४५<del>८</del>)

इ मोदल...तत्संवत्सरदलु गेरसोप्पेय चवुडिसिट्टिंग हूविन चेश्रय्यतु कोट धर्मसाधनद सम्बन्ध नन्न चेत्रवु ग्रह हाकिरलागि नीवु धाचेत्रवतु बिडिसि का.....।।

[ चेनथ्य माली ( हृतिन ) ने चबुडि सेहि की यह 'धर्म-साधन' दिया कि 'ब्राएने मेरी जमीन रहन से मुक्त की है इसलिए मैं ''। ]

१०३ ( २२८ )

## उसी मण्डप में तृतीय स्तम्भ के पूर्व मुख पर

(शक सं० १४३२)

सखवरुष १४३२ डनंग शुक्ल संवत्सरद वैशाख् व० १० त्रु मण्डलेश्वरकुलो ुङ्ग चङ्गाल्य महदवम ही पाल न प्रधानसिरोमिषा केशव-नाथ-वर-पुत्र कुल-पवित्रं जिनधम्मी महायप्रतिपाल करह बोम्यण मन्त्रिम होदरग्ह सम्यक्त्रचूड़ा मणि चेला बोम्मरमन नव्जरायप हुण द श्रावक भट्य जनङ्गल गोष्टिस हाय श्रो गुम्मटस्वा-मिय बिल्ला ब जीण्नों द्वारव माडिसिदरु श्री।।

[ मण्डलेश्वर कुलोक्तंग चङ्गाल्व महदेव महीपाळ के प्रधान मन्त्री, केशवनाथ के पुत्र, वोम्यस मन्त्री के आता चक्र बोम्मरस व नञ्जराय पृष्ट्या के आवकों ने गोम्मट स्वामी के 'बल्लिवाड' ( ? जपर की मिश्रल ) का जीसोंद्रार कराया । ]

908 ( 8cx )

## गाम्मटेखर के दक्षिण की ख्रार कूष्माण्डिनी के पादपीठ पर

(लगभग शक सं० ११००)

श्रीनयकी ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल शिष्यर श्रीबाल-चन्द्रदेवर गुडु के तिसे द्विय मग बिम्मसे द्वि माडिसिद यह्यदेवते।

[नयकीर्त्ति सिद्धान्त चक्रवर्त्ति के शिष्य बालचन्द्र देव के शिष्य बम्मि सेट्रि, केटि सेट्टि के पुत्र, ने यह यह देवता प्रतिष्ठित कराया । ]

१०५ ( २५४ )

# विद्धरवस्ती में उत्तरकी खोर एक स्तम्भपर

(शकसं०१३२०)

(परिचम मुख)

त्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं ।
जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १॥
श्रीनाभेयोऽजितःशम्भव-नमिविमलास्सुत्रतानन्तधम्मीश्चनद्वाङ्कश्शान्तिकुन्यु ससुमतिस्विधिशशीतलो वासुपृज्यः ।
मिल्लश्रेयस्सुपाश्वी जलजरुचिररोनन्दनः पार्श्वनेमी
श्रीवीरश्चेति देवा भुवि ददतु चतुर्व्विशतिम्मेङ्गलानि ॥ २॥
वीरो विशिष्टां विनताय रातीमितित्रैलोकैरभिवण्यनेते यः
निरस्तकम्मां निखिलार्श्ववेदी

पायादसी परिचमतीत्र्यनायः ॥३॥

#### १-६६ विनध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

तस्याभवन् सदसि वीरजिनस्य सिद्ध-

सप्तर्द्वयो गग्रधराः किल रुद्रसङ्ख्याः।

ये धारयन्ति शुभदर्शनवे।धवृत्ते

मिष्टयात्रयाद्दपि गणान् विनिवर्त्तये विश्वान् ॥४॥

इन्द्राग्नि भूती भिष बायुभूतिरकम्पना मौर्य्य सुध-म्र्भपुताः।

मैचेयमीर्ड्योपुनरन्धवेलः प्रभासकश्चेति तदीय-संज्ञाः ॥४॥

पृथ्वंज्ञानिह वादिनोऽविधजुषे। धीपर्ययज्ञानिनः
सेवे वैक्रियकांश्च शिचक्यतीन्कैवल्यभाजोऽप्यमून् ।
इस्रान्यम्बुनिधित्रयोत्तरनिशानाचास्तिकायैश्शतै
कद्रोनैकशताचलैरपि मितान्सप्तैव नित्यं गणान् ॥६॥
सिद्धिं गते वीरजिनेऽनुबद्ध-केवल्यभिख्यास्त्रयएव जाताः ।
श्रीगौतमस्तै। च सुध्यम्मज्ञस्यू यैः केवली वै तदिहानुबद्धं ॥॥॥

जानन्ति विष्णुरपराजितनन्दिमित्री गावर्द्धनेन गुरुषा सह भद्रबाहुः।

ये पश्चकेवलिवदप्यस्तिलं श्रुतेन

शुद्धा तता प्रस्तु मम धीः श्रुतकेवलिभ्यः ॥८॥

विद्यानुवादपठने स्वयमागतामि-

र्व्विद्याभिरात्मचरिताद्मसाद्भिनाः।

पुरुक्तिया ये दशपुरूण्यपि धारयन्ति

तान्नीम्यभिन्नदशपृत्र्वधरान् समस्तान् ॥॥॥

तेस्रवियः मोष्ठिल गङ्गदेवी।

जयस्मुधम्मा विजया विद्याखः।

श्रीबुद्धिलोऽन्यै। धृतिषेणनागी

सिद्धाः र्थकश्चेत्रभिधानमाजः ॥१०॥

नह्मत्रपारङ् जयपालकंशा-

चार्ट्याविप श्रीद्भुमधेशाकश्च । एकादशाङ्गीधरश्चेन रूढा ये पञ्च तेऽमी हृदि मे वसन्तु ॥११॥

धाचार-संज्ञाङ्ग-भृतोऽभवंस्ते

लोहस्तुभद्रो जयपूर्वभद्रः।

तथा यशाखाहुरमी हि मूल-

साम्भा जिनेन्द्रागमरह्नहर्म्ये ॥ १२॥

श्रीमान्कुम्भो विनीते।

हलधरवसुदेवाचला मेरुधीरः

सर्वज्ञः सर्वगुप्ती

महिधर-धनपालीमहावीरवीरी।

इत्याद्यानेक सुरिष्वय सुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्या-शास्त्राधारेषु पुण्यादम्जनि सन्नगतां

काण्डकुन्दा वतीन्द्रः ॥ १३ ॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्गाद्योऽपि संव्यश्वयितुं यतीशः ।

#### १६८ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

रजः पदं भूमितलं विद्वाय चचारमन्ये चतुरङ्गुलं सः ॥१४॥ श्रीमानु**मास्वाति**रयं यतीश-

स्तत्बार्त्यसूत्रं प्रकटीचकार है यन्मुक्तिमारगीचरणांद्यतानां पाथेयमर्ग्यं भवति प्रजानां॥१५॥ तस्यैव शिष्योऽजनि गृद्धूपिञ्छ-द्वितीयसंज्ञन्य बलाक-पिञ्छः।

यत्पृक्तिरत्नानि भवन्ति लाको

मुक्त्यङ्गनामोद्दनमण्डनानि ॥ १६ ॥
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभवज्राङ्कुशसुक्तिजालः ।
थस्य प्रभावात्सकलावनीयं वन्ध्यास दुर्व्वादुक्तवा
र्त्तयोपि ॥ १७ ॥

स्यान्कार-मुद्रित-समस्त-पदार्त्थ-पृण्ने त्र्येतोक्त्य-हम्म्यमित्तत्तं स खल्ल व्यनक्ति । दुव्वीदुकोक्तितमसा पिद्वितान्तरालं सामन्तभद्र-त्रचन-१फुट-रख्नदीप: ॥ १८ ॥

तस्यैव शिष्यश्चित्रावकेािित्तिरस्तियो स्नतासम्बनदेह्यष्टिः। संसार-वाराकर-पोतमेतत्तत्वात्र्यसूत्रं तदस्यकारः॥ १६॥ प्रागभ्यवायि गुरुखा किस देवनस्ती

बुद्ध्या पुनिर्विपुत्तया स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रोपूज्यपादःति चैष बुधैः प्रवस्ये

यत्पृजितः पदयुगे वनदेवतासिः ॥ २० ॥ भट्टाकलङ्कोऽकृतसागतादिदुर्व्याक्यपङ्केस्सकसङ्कभूतं । जगत्स्वनामेव विधातुमुच्चैः सार्त्यं समन्ताहकलङ्कमेव।।२१॥ जीयाज्ञगत्यां जिनसेनसूरिय्येस्यापदेशोज्ज्वलदर्पयोन । ज्यक्तीकृतं सर्व्यमिदं विनेयाः पुण्न्यं पुरायं पुरुषा विदन्ति॥ २२॥

विनय-भरण-पात्रं भव्यते। के कि समुद्रं । विद्युधनुतचरित्रं तद्भग्णेन्द्रामपुत्रं । विद्यिभुवनभद्रं वीतमोद्योष्ठिनद्रं विनमत गुणभद्रं तीर्ण्नेविद्यासमुद्रं ॥ २३ ॥ सद्व्यञ्जनस्वरनभस्तनु लचणाङ्ग-चित्रज्ञाङ्ग-भीम-शकुनाङ्ग-निमित्तकैर्यः । कालत्रयेऽपि सुखदुःखजयाजयाद्यं तत्साचिवत्पुनरवैति समस्तमेव ॥२४ ॥

यः पुष्पदन्ते न च भूतवस्याख्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे ।
फलप्रदानाय जगज्जनानां प्राप्ताऽङ्कराभ्यामिन कल्पभूजः॥२५॥
प्रश्रद्ध लि स्सङ्घ चतुव्विधं स श्रीकाण्डकुन्दान्वयभूलसङ्घः ।
कालस्वभावादिह जायमानद्वेषेतराल्पीकरयाय चक्रे ॥२६॥
सिताम्बरादी विपरीत-रूपे सिले निसङ्घे नितनातु भेदं।
तत्सेनन न्दि-चिदिवेश सिंह सङ्घेषु यस्तं मनुते
कुद्दक्सः ॥२०॥

सङ्घेषु तत्र गवगण्य-बलि-त्रयेग लोकस्य चसुषि सिदाजुषिनन्दिसङ्घ देशीगर्षे धृतगुर्षेऽन्वितपुर्लकाच्छ-

गच्छेऽङ्गुलेश्वरवलिङ्जीयति प्रभूता ॥२८॥ तत्रासद्वाग-देवेादय-रवि जिन - मेघ - प्रभा-बाल-चन्द्रा

देवश्रो-भानुचन्द्रश्रुतनण गुणधर्मादयः कीर्तिदेवाः। देश-श्रीचन्द्र-धर्मन्द्र-कुल-गुण-तपा भूषणास्तर-योऽन्ये

विद्या दामेन्द्रपद्मामरवसु-गुण-माणिक्कनन्या इयाश्र ॥२७॥

( उत्तर मुख )

विहितदुरितभङ्गा भिन्नवादीभशृङ्गा

वितत-विविध-मङ्गाः विश्वविद्याव्जभृङ्गाः ।

विजितजगदनङ्गावेशदूरोङबलाङ्गा ं

विशदचरणतुङ्गा विश्रुतास्तेऽस्तसङ्गाः ॥३०॥

जीयाच्छ्रीनिमचन्द्रःकुवलयन्त्रयकृत् कूटके।टीद्धगोत्रो नित्योयन्दृष्टिबाधाविरचनकुशलस्तरप्रभाकृत्प्रतापः । चन्द्रस्येव प्रदत्तामृत-वचन-कृचा नीयते यस्य शान्ति धर्मभेन्याजस्य नेतुस्त्वमिमतपदं यश्च नेमी रथस्य ॥३१॥ श्रोमाधनन्दीविबुधे। जगत्यामन्वर्र्थमेवातनुतात्मनाम । समुद्धसरसंवरनिवर्जेरेश न येन पापान्यभिनन्दितानि ॥३२॥ तुङ्गे वदीये धृत-वादिसिंहे गुक्प्रवाहे।अतवंशगोत्रे । प्रवादिताऽभूत्रिजपादसेवाप्रमादितोकोऽ**भयचन्द्रदेवः** 

॥ ३३ ॥

जयति जिततमाऽरिस्यक्तदेशानुषङ्गः

पदमखिलकलानांपात्र-मम्भोरुहायाः।

**प्र**नुगतजयपच्रश्चात्तमित्रानुकूल्य-

स्सततमभयचन्द्रस्तत्सभारत्नदीपः ॥३४॥

तदीयतनुजरश्रुतमुनिर्गाणिपदेशसापाभरनियन्त्रिततनुस्सतु-

तजिनेशः।

तते। (जिनेन्द्रवचनाम्तविषयाशस्ततस्वयशसा भृत-

समस्तवसुधाशः ॥३५॥

भव-विपिनक्रशानुब्भव्यपङ्को जभानु-

स्स विततनमसोनु स्सम्पदे कामधेनुः।

भुविदुरिततमोऽरिप्रोत्यसन्तापवारि-

श्रु तमुनिवरस्रिश्यद्धशीलोऽस्तनारिः ॥३६॥

चण्डोइण्डित्रिदण्डं परम-सुख-पदं पापबीजं परागी-बारागारोहकार-त्रिविधमधिकृता गैरिवं गारवं च ॥ तुल्यंभल्लोन-शल्य-त्रयमतुलवपुरशर्म्भमर्मिच्छदं हो-

भाषोन्मेषि त्रिदेश्वं श्रातमुनिमुनिपा निर्मुमीचैक एव ॥३७॥

प्रशिष्यभगखेङ्गमहसा भुवितदीये प्रवर्द्धयति पूर्ण्नकलइन्दु-

रिवयस्म ।

पनादिनिधनादि-परमागम-पयोधिमभूदिभनवश्चतसुनि-गौसिपदे सः ॥३८॥

#### २०२ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

मार्गे दुर्गे निसर्गात्प्रतिभटकटुजल्पेन वादेन वापि श्रव्ये काव्येऽतिनव्ये मृदुमधुरपदैः शर्मादैर्श्रमंदैश्व । मन्त्रे तन्त्रेऽपि यन्त्रे नुतसकलकलायां च शब्दाण्नेवे वा को वान्यः कोविदेऽिक्त श्रुतमुनिमुनिवद्विश्व-विद्या-

विनोदः ॥३८॥

शब्दे श्री पूज्यपादः सकत-विमत-जित्तर्कतन्त्रेषुदेवः सिद्धान्ते सद्यरूपे जिन-विनिगदिते गीतमः काण्डकुन्दः। श्रध्यात्मे दर्दुमाना मनसिज-मधने वारिमुग्दुः खवन्दा-वित्येवं कीर्त्तिपात्रं श्रुतमुनिवदभूद्भूत्रये कीऽत्र कश्चित्।।।४०॥

श्रद्धां श्रुद्धां दधतमधिकृतां जैनमार्गे सुसर्गे सिद्धिं बुद्धेर्मदर्द्धेर्ब्ध्य-वर-निवहैरद्भुतामर्त्यमानां । मित्रं चित्रं चरित्रं भवचय-भयदं भव्यनव्याम्बुजाना-मप्येने।व्यूनमेनं श्रुत्तसुनि-मुनिपं चन्द्रमाराधयध्वं ॥४१॥ श्रोमानिताऽस्याभय चन्द्रसूरेस्तस्यानुजात [श्र]श्रुतकोत्ति-देव: ।

ध्यभूजिनेन्द्रोदितलचणानामापृण्णलचीकृत-थार-वृत्तः ॥४२॥ विदित-सकलवेदे वीत-चेता-विषादे

विजित-निस्तिल-नादे विश्वविद्याविनोदे । विततचरितमा दे विस्फुरिचत-प्रसादे विजुत-जिनप-पादे विश्वरखां प्रपेदे ॥४३॥

स श्रीमांसत्तन्त्रसदनु गिषपदे सन्नयधाचवादकीतिः

कीर्त्याकी पर्यात्रिलोक्या मुहुरयति विधुः काश्यमधाप्यतुल्यः। ( तृतीय मुख )

यस्योपन्यास-वन्य-द्विप-पट्ट-घटयोत्पाटिताश्चादुवाचः
पद्मासद्मान्त्रीव्वलतररुचयोऽप्युत्थितावादिपद्माः ॥४४॥
चारुश्रीश्चार्क्कोर्तिः पदनतवसुधाधीश्वराऽधीश्वराऽयं
गव्वः कुर्व्वन्तसुर्व्वश्वर-सदसि महावादिनं वादवन्थ्यं।
चन्ने दिक्कीडदग्रेसरसरसवचाः साधिताशेषसाध्या
ऽवेचावेद्याद्यविद्याव्यपगमविलमद्विश्वविद्याविनेदः ॥४५॥
बल्लाल-चोण्यिपालं विलत-बलि-वलं वाजिभिव्वे जिताजि
रागावेगाद्रतासु स्थितमपि सहसोल्चाधतामानिनाय।
ब्राताव्येव ख्यं सोऽखिलविदभयसूरेल्ल्थातारयनश्वरसीमाशेव-शास्त्राम्बुनिधिमभयसूरिः परं सिंहणार्यः
॥४६॥

शिष्टो दुष्टाच-पिथो-करण-निपुण-सूत्रस्य तस्योपदेष्टुशिश्राच्यः पीयूष-निष्यन्दन-पटु-चचनः पण्डितः खण्डिताघः ।
सूरिस्स्रो विनेयाम्बुरुद्दिकमने मर्व्वदिग्व्यापिधामा
श्रीमानस्थात्कृतास्था बेलुगुलनगरं तत्र धम्मीभिवृद्ध्ये ॥४०॥
यस्मिश्रामुग्डराजा भुगविलनमिनं गुम्मटं कम्मेठाइं
भक्त्या शक्त्या च मुक्त्येजित-सुर-नगरे स्थापयद्भद्रमद्रौ ।
तद्भत्काल-त्रयोत्योज्वल-तनु-जिन-विम्बानि मान्यानि चान्यः
कैलासे शीलशाली त्रिभुवन-विलस्दकार्त्त-क्कीव चके ॥४८॥
स्थाने तत्स्थानमन्त्रोज्वलतरमतुलं पण्डिताऽलङ्करोतु

श्रीमानेषे। क्रिकी सि न्र्नृप इव विश्वसत्सालसोपानकाधै:। चित्रं शीर्षेऽभिषिच्य त्रिभुवनतिलकं तं पुनस्सप्तवारान् पङ्कोन्मुक्तं विधायाखिलजगदुरुपुण्यैसाधालश्वकार ॥४८॥ किंवा चीराभिषेकादुतनिजयशसो निर्मलाच्छङ्कराद्रीन गोत्रादीन्स्पाटिकीं च चितिममरगजान्दिगगजानेष धीर:। चीरोदान्सप्तसिन्धूनुदरिजलधरान्शारदान्नागलोकं शेषाकी ई विदीर्शामृतकलशमपि खिवितेने न विदाः ॥५०॥ मेरी जन्माभिषेकं सुरपतिरिव तत्त्रथैवात्र शैले देवस्यादर्शयन्नो परमखिलजनस्यैष सृरिर्व्विधाय । सन्मार्ग्य चाधुनैनं पिहितमपि चिर वामहग्वाक्तमोभि-र्त्निश्शे तानि पृथ्वे पुरुरिव पुनरत्राकतङ्काऽपनीय ॥५१॥ रे रे काणाद काणं शरणमधिवस जुद्रनिद्रानिवासं मैमांसेच्छामतुच्छां त्यज निजपदुवादेषु कृच्छ।शुगच्छ । बौद्धाबुद्धे विमुग्धोऽस्यपसर महसा साङ्ख्यमारङ्ख सरस्यं

श्रीमान्मध्नाति वादीनद्रगजमभयसूरिः परं वादिसिंहः ॥५२॥ ऐश्वर्थ्यं वहतश्च शाश्वतमुखे धत्तश्च मर्ज्वज्ञनां विश्वाते च गिरीशतां शिवतया श्रीचारुकीर्न्तींश्वरा । तत्रायं जिनमागसावजिनभाग्धोमानयं मार्गाग्रे हेमादि समधत्त मार्गाग्रमुरुखेमा स हेमाचले ॥५३॥ स्फूर्ज्जेद्ध्र्जेटि-माल्लोचन-शिक्ष-स्वाक्तावलीहस्म ते हं हा मन्मधनीवनीविषरभृदेषा पुरा शैवजा ।

सर्व्वज्ञोत्तमचारुकी सि सुमुनेस्सम्यक्तपो-विद्वना
निर्देग्धस्य चरित्रचण्डमरुतो द्वास्य का ते गितः ॥५४॥
पितामहपरिष्वङ्गसङ्गतैनःप्रशान्तयं ।
चारुकी सि वचागङ्गालिङ्गिताङ्गो सरखती ॥५५॥
धास्यं वाणीनिवास्यं हृदयमुरुद्दयं स्वं चरित्रं पवित्रं
देहं शान्त्यै कगेहं सकलसुजनतागण्यमुद्भृत-पुण्यं ।
श्रव्या भव्या गुणालिङ्गि खिलबुधततं र्व्यस्य से। द्वं जगत्यां
धात्यारुद्धप्रसादो जयतु चिरमयं चारुकी सिंद्रतीन्द्रः ॥५६॥
मूढं प्रौढं दरिद्रं धनपतिमधमं मानवं मानवन्त
दुष्टं शिष्टं च दुःखान्त्रिकमिष मुखिनं दुर्मदं धम्मेशीलं ।
कुर्विन सामन्तभद्भं चरितमनुसरन्नम्न सामन्तभद्रं ।
(चत्र्षम्ल)

तन्वन् श्रीचारुकीर्त्ति वर्जगति विजयतं चन्द्रिका-चारु-कीर्त्तिः ॥५७॥

रे रं चाठवीक गर्ब्व परिहर विरुदाति पुरैव प्रमुख साङ्ख्यासङ्ख्येय-राजत्परिकर-निकरादाप्रघट्टोऽसि

भट्टा

पुण्नं काणाद तूर्णं त्यज निजमनिशं मानमापित्रदानं हिंस-पुंसोऽभिशंस्था अजितयदपरान्यादिनः सिंहणार्थः

तत्पण्डिताक् व्यानुरती विदेखादिनाथी सम्यक्तु-बाध-चरक्कान्नतदाननिष्ठी,

#### २०६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

जाताबुभी **हरियणी** हरियाङ्कचारु- स्मिशिङ्कदेवइतिचार्जुनदेवकल्पः ॥५८॥

धन्या मन्ये न मन्यासपरमिविधिना नेतुमेव स्वयं स्वं धर्मा कर्मारिमर्मिच्छदमुग्सुखदं दुर्ल्भ वर्षमं च। शान्ताश्शान्तेत्रिशान्तीकृत-सक्तः जनाः सुक्तिपीयूषपूरै-स्तेऽमी सर्व्वेऽस्तदेहास्सुरपदमगमन्ध्यात-जैनेन्द्र-पादाः॥६०॥

तत्र चयादगश्रतेश्च दशद्वयेन

शाकेऽब्दके परिमितंऽभवदीश्वराख्ये। माघे चतुद्धं शतिथा सितभाजिवारे स्वाती शनस्सुग्पदं पुरु पण्डितस्य ॥६१॥

श्रासीदवाभिनव**परिङतदेव**सृरि-

राशाननाच्छ्रमुकुरीकृत कीर्त्तिरेष:। शिष्यं निधायनिजधर्मधुरीणसध

यत्रात्मसंस्कृतिपदंऽजनि परिडताय्यः।।६२॥

तथ्यं मिथ्या-कदम्बं सत्ततभि विधित्सुर्व्य्वा ताम्यसीदं तत्त्वं ताथागतत्वं तरलजनशिरीरव्यतावत्प्रधाय । जीवंभद्राणि पश्यत्युकजगदुदितास्यक्तवादाभिलाधे। यस्माद्रस्मीकरात्यग्निग्व भुवितरून्वादिनः प्रित्वतार्यः

।।६३॥

संसारापारवाराकर-धर-कहरी-तुल्य-शल्योत्ब-देह-च्यूडे मुझ्डानानामसुखजलचरैरहि वानाममीषां। पाता नीता विनीताऽद्भुतततिगतवश्रव्यभव्याचि ताङ्गीघ-र्ब्भद्रोत्रिद्रस्सुमुद्रस्सत्तमिनवोराजते परिस्ताय्यः ॥६४॥ ष्मयमय गुरुभक्तयाकारयत्तन्निषदा-मपरगणिभिरुच गाँहिभिस्तैस्सहैव। शुभ-दिन-सुमुहूर्त्ते पृरिताद्घाखिलाश युगपद्यत्वाचध्वानरत्रप्रदानै: ॥६५॥ इत्यात्मशक्त्या निजमुक्तये हैं द्वासीदितं शासनमेतदुर्व्या । शास्त्रीयकर्तृ-त्रयशंसनाङ्गमाचनद्रतारा-रविमेठ जीयात्॥ ६६॥

१०६ (२५५)

## उपर्युक्त लेख के नीचे

( शक सं० ४३३१ )

श्रीमत्क्रक्रीटदेशे जयति पुरवर**ंगङ्गवत्या**ख्यमेतत् सदृहकुदानापवासत्रतकृचिरभवत्तत्र माणिक्यदेवः बाचायी धर्मपत्ना गुणगणवमतिसस्य सूनुस्तयाश्च श्रीमान्सायगननामाजनि गुगमियामाक चन्द्रकीर्त्तेश्व

शिष्य: ॥ १ ॥

सम्यक्तु वृहामिययं निसिद आभव्यात्तमनु स्वस्ति श्री शक वरुष १३३१ नेय विरोधिसंबत्सरद चैत्र स ५ गु श्री गुम्मटनाथन मध्याह्नद भष्टविधार्चना निमित्तवागि बेलुगुलद गङ्गसमुद्रद करेय केलगे दानशालेय गहे ख २ गवन् बेलुगुलह माश्चिक्यनखरद हरियगौडन मग' गुम्मटदेव माश्चिक्यदेवन मग स्वीम्मण्नने। लगाद गौडुगल समचदिल देवरिग पाइपृजेय माडि क्रयवागि कोण्डु कोटू ग्रसाधारखवहन्त कीर्त्तियन् पुण्य-वनू उपार्जिस कोण्डनु मङ्गलमहा श्री श्री शा

[कर्नाट देश की गङ्गवती नामक नगरी में माणिक्यदंव और उनकी भार्या बाचायि रहते थे। इनके मायण्या नामक पुत्र हुआ जो चन्द्र-कीर्त्ति का शिष्य था। मायण्या ने उक्त तिथि को बल्गुल के गङ्गसमुद्र नामक सरोवर की दो खण्डुग भूमि खरीद कर उन्हें गोम्मट म्वामी के अष्टविश्व पूजन के लिये बेल्गुल के कई पुरुषों के समस टान की।

१०७ (२५६)

# उपर्युक्त लेख के नीचे

( लागभग शक सं० ११०३ )

शीलिद चन्द्रमोलिविभुवाचलदेवि निजाद्यकान्तया-नेलिम्गाचि बेल्गुलद गुम्मटनाथन पादद-च्चालिगे बेडं वेक्कन शीमेयनित्तनुदारवीरब-ल्लाल-नृपालकनुर्वियुम्चियपुमुल्लिनमेयदे मन्विनं ॥१॥ धन्तु धारापूर्व्वकवं माडिकोटन्त मामसीमे । मूड होन्नेन-दक्षि तेङ्क बिस्तदक्षि देवरहल्लि पडुव चेलिनदक्षि हाडोनदक्षि (पूर्व मुख के नीचे)

बडग मञ्चेनहल्लिय बिहु कीट शामी भाचन्द्राकिधायियागि सलुगं मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥

[चन्द्रमाैजि की पत्नी श्राचल देवी की प्रार्थना पर वीरबल्लाल नृप ने 'बेक',नामक प्राप्त का दान गोम्मटनाथ के प्राप्त के हेतु किया। जेक्स में प्राप्त की सीमा दी हुई है। नेट—आचल देवी के अन्य अनेक दानों का उल्लेख शक सं० ११०३ के लेख नं० १२४ (३२७) में है। अनएव प्रस्तुत लेख का समय भी शक सं० ११०३ के लगभग होना चाहिये हैं पर आश्चर्य यह है कि यह लेख इससे बहुत पीछे के दो लेखों। नं० १०४ और १०६) के नीचे खुदा हुआ है। लिपि भी इसकी उतनी पुगनी प्रतीत नहीं होती। सम्भव है कि कियी आधार पर लेख पीछे से ही लिखा गया हो।

१०८ (२५८)

### सिद्धरवस्ती में दक्षिण स्रोर एक स्तम्भ पर

(शक् सं० १३५५)

(प्रथममुख)

श्री जयत्यज्ञय्यमाहात्म्यं विशासितकुशासनं ।
शासनं जैनसुद्भासि सुक्तिक्रम्यैकशासनं ॥ १ ॥
श्रपरिमितसुख्यमनल्पावगममयं प्रयत्नबन्द्रतातङ्काः ।
निखिलावलोक्षित्रभवं प्रयस्तु हृदये परं ज्योतिः ॥ २ ॥
उद्दीप्ताखिलस्त्रमुद्धृ तज्ञढं नानानयान्तर्गृ हं
सस्यास्कारसुधाभिलिप्तिजनिभृत्कारूण्यकूषे। चिष्ठतं ।
श्रारोप्य श्रुतयानपात्रममृतद्वोषं नयन्तः परानंते तीर्त्यकृता मदीयहृदये मध्येभवाञ्च्यामतां ॥ ३ ॥
सत्राभवत् त्रिभुवनप्रभुरिद्धवृद्धिः

श्री**वर्द्धमान्**मुनिरन्तिम-तीर्त्यनायः। यदंहदीप्तिरपि सन्निद्दितास्तिलानां पृथ्वीत्तराश्रितभवान् विशदीचकार ॥ ४॥

#### २१० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

तस्याभव अरमचिजागदीश्वरस्य

या यै।व्यराज्यपदसंश्रयतः प्रभूतः । श्रीगौतभागणपतिवर्भगवान्वरिष्टः

श्रेष्ठ रनुष्ठितनुतिम्मुनिभिस्स जीयात् ॥ ५ ॥ तदन्त्रये शुद्धिमति प्रतीते समप्रशीलामलस्त्रजालं । अभूयतीन्द्रो भुवि **भद्रबाहुः** पयःपयाधावित पृण्र्तन

चन्द्रः ॥ ६ ॥

भद्रबाह्राग्रमः समप्रवृद्धिसम्पदा

ग्रुद्धसिद्धशासनं सुशब्द-बन्ध-सुन्दरं । इद्धवृत्तसिद्धिरत्र वद्धकर्माभित्तपो-

वृद्धिवर्द्धितप्रकोत्ति रुद्धे महद्धिकः ॥ ७॥

यं भद्रबाहुः श्रुतकंवलीनां मुनीश्वराणामिह पश्चिमाऽपि। अपश्चिमोऽभूद्विदुषां विनेता सर्व्वश्रुतार्व्धप्रतिपादनेन ॥ ८ ॥ तदीय-शिष्याऽजनि चन्द्रगुप्तः समप्रशीलानतदेवबृद्धः। विवेश यत्तीत्रतपःप्रभाव-प्रभूत-कीर्त्तिर्व्भुवनान्तराणि॥ € ॥

तदीयत्रंशाकरतः प्रसिद्धादभृददेशा यतिरत्नमाला । वभी यदन्तर्मीणवनमुनीन्द्रम्म कुराडकुन्दोदित-वण्ड-

दण्डः ॥ १० ॥

भ्रभृदुमास्वातिपुनिः पवित्रे वंशे तदीयं सक्तलात्थेवेदी । सृत्रीकृतं यंन जिनप्रशीतं शास्त्रात्थेजातं मुनिपुङ्गवेन ॥११॥ स प्राणिसंरचण्यावधाना वभार योगी किल गुद्धपचान । तदा प्रभृत्यंव बुधा यमाहुराचार्य्यशब्दोत्तरगृद्ध-

पिङच्छं ॥ १२ ॥

तसादभूशोगिकुलप्रदीपा बलाकपिञ्च्छः स तपा-

महर्द्धिः ।

यदङ्गसंस्पर्शनमात्रते। प्रवायुर्विषादीनमृतीचकार ॥ १३ ॥ समन्तभद्रो ऽजनि भद्रमूर्त्तिस्ततः प्रयोता जिनशासनस्य । यदीयवाग्वज्ञकठारपातरचूण्नीचकार प्रतिवादिशैलान ॥१४॥ श्री पुज्यपादो धृतधर्मराज्यस्तते। सुराधीश्वर-पृज्य

पाद: ।

यदीयवैदुष्यगुगानिदानीं वदन्ति शास्त्राणि तदुद्भतानि ।।१५॥ धृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभिः

कृतकृत्यभावमनुविश्<u>रदु</u>चकैः।

जिनवद्वभूव यदनङ्गचापहत्

सजिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुविष्नितः ॥ १६ ॥ श्रीपुज्यपाद्मुनिरप्रतिमीषधद्धि-

ज्जीयाद्विदेहजिनदर्शनपृतगात्रः।

यत्पाद्धातजलसंस्पर्शःप्रभावा-

त्कास्तायसं किल तदा कनकी चकार ॥ १७ ॥

ततः परं शास्त्रविदां मुनीना

मप्रेसरोऽभृदकलङ्कसूरिः।

मिथ्यान्धकारस्थगिताखिद्धात्थी:

प्रकाशिता यस्य वचामयुखैः ॥ १८ ॥

तस्मिन्गते स्वर्गाभुवं महर्षे दिवः पतीन्नर्तुमिव प्रकृष्टान् । तदन्वयोदभूतमुनीश्वराणां बभूवृरित्यं भुवि सङ्घभेदाः ॥१८॥ स योगिसङ्घश्वतुरः प्रभेदानासाच भूयानविरुद्धवृत्तान् । वभावयं श्रीभगवान् जिनंन्द्रश्चतुर्म्भुखानीव मिथम्समानि ॥२०॥

देव-नन्दि-सिंह-सेन-सङ्घभेदवर्त्तर्ना

दंशभेदतः प्रवाधभाजि देवयागिनां।

वृत्ततस्**समस्तते**।ऽविकद्वधर्मसेविनां

मध्यतः प्रसिद्ध एष **नन्दिस**ङ्ग इत्यभूत ॥ २१ ॥

निद्सिङ्घं सदेशीयगणं गच्छं च पुस्तके । इ'गुलेशवलिङ्जीयान्मङ्गलीकृतभूतलः ॥ २२ ॥

तत्र सर्व्वशरीरिरचाकृतमतिन्विजितेन्द्रय-

म्सिद्धशासनवर्द्धनप्रतिलब्ध-कोत्तिकलापकः।

विश्रुत-स्रुतकीर्त्ति-भट्टारकयतिस्समजायत

प्रस्फुरद्वचनामृतांशुविनाशिताखिलहत्तमाः ॥ २३ ॥

कृत्वा विनेयान्कृतकृत्यवृत्तीक्षिधाय तेषु श्रुतभारमुक्त्वैः । खदेहभारं च भुवि प्रशान्तस्समाधिभेदंन दिवं स भेजे ॥२४॥

्द्रितीयमुख )

गतं गगनवाससि त्रिदिवमत्र यस्योच्छिता न वृत्तगुणसंहतिर्व्वसित कंवलं तद्यशः । धमन्दमदमन्मथप्रणमदुग्रचापे। बल-

त्प्रतापहतिकृत्तपद्मरसभेदस्रब्धं भुवि ॥ २५ ॥

श्रीचारकीत्तिमुनिरप्रतिमप्रभाव-

स्तस्मादभूत्रिजयशोधवलीकृताशः।

यस्याभवत्तपसि निष्ठुरतापशान्ति-

श्चितं गुर्वे च गुरुता कृशता शरीरं ॥ २६ ॥

यस्तपाविन्त्रभिव्वे ल्लिताघट्टमा

वर्त्तयामास सारत्रयं भूततं ।

युक्तिशास्त्रादिकं च प्रकृष्टाशय-

श्गन्दविद्याम्बुधेवृ द्विकुष्यन्द्रमाः ॥ २७ ॥

यस्य यागीभिनः पादयास्सर्व्वदा

सङ्गिनीमिन्दिरां पश्यतश्शाङ्गि ॥:।

चिन्तयंवाभवत्कृष्णता वर्ष्मगः

सान्यथा नीलता कि भवेत्तत्तनोः ॥ २८॥ येषां शरीराश्रयताऽपि वातो रुजः प्रशान्तिं विततान तेषां ।

बल्लालराजेरिव्यतरोगशान्तिरासीत्किलैतिकासु

भेषजेन ॥ २८ ॥

मुनिर्म्मनाषा-वलता विचारितं समाधिभेदं समवाप्य सत्तमः।

विद्याय देहं विविधापदां पदं विवेश दिन्यं वपुरिद्ध-

वैभवं ॥ ३० ॥

मस्तमायाति तस्मिन्कृतिनि यर्यन

मिश नाभविष्यत्तदा परिखतयति-

स्सामः वस्तुमिथ्यातमस्तामपिहितं

सर्ज्यमुलमैरित्यवं वक्तुभिरूपाघोषि ॥ ३१ ॥

### २१४ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

विबुधजनपात्तकं कुबुध-मत-हारकं।
विजितसक्तेन्द्रियं भजत तमलं बुधाः ॥ ३२ ॥
धवल-सरोवर-नगर-जिनास्पदमसदृशमाञ्चततदुरुतपे।महः ॥ ३३ ॥

यत्पादद्वयमेव भूपतितितश्चके शिरेभूषणं
यद्वाक्यामृतमेव कोविदकुलं पीत्वा जिजीवानिशं ।
यत्कीर्त्या विमलं वभूव भुवनं रक्वाकरेणावृतं
यद्विद्या विशदीचकार भुवने शास्त्रार्त्थेजातं महत् ॥ ३४ ॥
कृत्वा तपस्तीत्रमनस्पमेधास्सम्पाद्य पुण्यान्यनुपण्लुतानि ।
तेषां फलम्यानुभवाय दत्तचेता इवाप त्रिदिवंस योगी ॥३५॥
तस्मिन्जातो भूम्नि सिद्धान्तयागी

प्रेश्चद्वाचा वर्द्धयन् सिद्धशास्त्रं। शुद्धे व्योन्नि द्वादशात्मा करीधै-

र्यद्वत्पद्मञ्यूहमुन्निद्रयन्भ्वैः ॥ ३६ ॥

दुर्वायुक्तं शास्त्रजातं विवेकी वाचानेकान्तार्त्थसम्भूतया यः । इन्द्रोऽशन्या मेघजालोत्थया भूवृद्धां भूभृत्संद्वतिं वा विभेद्य। ३७॥

यद्वत्पद्दाम्बुजनतात्रनिपालमौलि-रत्नांशवोऽनिशममुं विद्धुः सरागं। तद्वत्र वस्तु न वधूर्त्रं च वस्त्रजातं नो यौज्वनं न च वलं न च भाग्यमिद्धं ॥ ३८॥ प्रविश्य शास्त्राम्बुधिमेष धीरो जप्राह पृट्वे सकलात्र्घरत्नं। परेऽसमत्र्घास्तद्यमुप्रवेशादेकैकमेवात्र न सर्व्वमापुः ॥३-६॥ सम्पाद्य शिष्यान्य मुनिः प्रसिद्धा-

नध्यापयामास कुशायबुद्धीन् । जगत्पवित्रीकरणाय धर्म-

प्रवर्त्तनायाखिल संविदं च ॥ ४० ॥ कृत्वा भक्तिं ते गुर्गम्मर्व्वशास्त्रं नीत्वा वत्सं कामधेनुं पया वा । स्वीकृत्याच्वैस्तित्पवस्तीऽतिपृष्टाः

शक्ति स्त्रेषां ख्यापयामासुरिद्धां ॥ ४१ ॥
तदीयशिष्यंपु विदांतरेषु गुणैरनंकेश्च तसुन्यभिख्यः ।
रराज शैलेषु समुत्रतंपु स स्त्रकूटैरिव मन्दराहिः ॥ ४२ ॥
कुलीन शीलेन गुणेन मत्या शास्त्रेण कपेण च योग्य एषः ।
विचार्य्य तं सुरिपदं स नीत्वा कुतिकियं स्वं
गण्या व्यक्तार ॥ ४३ ॥

ष्मश्रेकदा चिन्तयदित्यनेनाः स्थिति समालोक्य निजायुषाऽरूपं । समर्प्य चास्मिन स्वगग्रं समर्त्ये तपश्चरिष्यामि समाधि-योग्यः॥ ४४॥

विचार्य्य चैव हृद्यं गणाप्रणीिक्षेतेद्यामास विनयवान्धवः । सुनिः समाहृय गणाप्रवित्तिनं स्वपुत्रमित्यं श्रुतवृत्त-शालिनं ॥ ४५ ॥ (तृतीयमुख)

मदन्वयादेष समागताऽयं गयो गुगानां पदमस्य रहाः । त्वयाङ्ग मद्रत्कियतामितीष्टं समर्पयामास गयी गर्ण स्वं॥ ४६॥

गुरुविरहसमुद्यहु:खदृनं तदीयं

मुखमगुरुवचे।भिस्स प्रसन्नोचकार।

सपदि विमलिताब्द-ऋष्ट-प्रांसु-प्रतानं

किमधिवसति याषिनमन्दफूत्कारवातैः ॥ ४७ ॥

कृतिततिहितवृत्तस्य स्वगुप्तिप्रवृत्तां

जितकुमतविशंषश् शं।षिताशेषदं।षः ।

जितरतिपति-मत्वस्तस्त्र-विद्या प्रभूत्व-

म्सुकृतफल-विधेयं सोऽ गमदिन्यभूयं ॥ ४८ ॥

गतंत्रत्र तत्सूरिपदाश्रयोऽयं

मुनीश्वरम्यङ्गमवर्द्धयत्तराम् ।

गुर्याश्च शाम्त्रैश्चरितैरनिन्दितैः

प्रचिन्तयन्तद्गुरुपादपङ्कलम् ॥ ४६ ॥
प्रक्रत्य कृत्यं कृतसङ्घरचो विहाय चाकृत्यमनल्पबृद्धिः ।
प्रवर्द्धयन धर्ममनिन्दितं तद्गुरूपदेशान् सफलीचकार ॥५०॥
प्रयण्डयद्यं मुनिर्विमलवाग्भिरत्युद्धतान्
धमन्द-मद-सञ्चरत्कुमत-वादिकोलाह्लान् ।
अमन्नमरभूमिभृद् अमितवारिधिप्रोचलत्

तरङ्ग-ततिविश्रम-प्रदृग-चातुरीभिब्र्भुवि ॥ ५१॥

का त्वं कामिनि कथ्यतां श्रुत्सुने: कीर्ति: किमागम्यते ब्रह्मन् मित्रयसिक्षभा भुवि बुधस्सम्मृग्यते सर्व्वतः । नेन्द्र: कि सच गात्रभिद् धनपतिः किं नास्यसा किन्नरः शेषः कृत्रगतस्स च द्विरसना कृद्रः पश्चनां पतिः ॥ ५२ ॥ वाग्देवताहृदय-र-अन-मण्डनानि

सन्दार-पुष्प-सक्षरन्दरसोपमानि। द्यानन्दिताखिल-जनान्यमृतं वमन्ति

कर्णेषु यस्य वचनानि कवीश्वराणां ॥ ५३ ॥ समन्त्रभद्रोऽप्य**समन्तभटः** 

श्री-पृज्यपादाऽपि न **पूज्यपादः** । मयूरपिञ्च्छोऽप्य**मयूरपिञ्च्छ**-

श्चित्रं विरुद्धोऽप्यविरुद्ध एषः ॥ ५४ ॥ एवं जिनेन्द्रोदितधम्मेगुरुचैः प्रभावयन्तं मुनि-वंश-दोपिनं । भटण्यवृत्त्या कलिना प्रयुक्तो वधाय रेगस्तमवाप

द्तवत् ॥ ५५ ॥

यका सतः प्राप्य महानुभावं तमेव पश्चात्कवलीकरेति ।
तका शनैरसोऽयमनुप्रविश्य वपुर्व्ववाधे प्रतिबद्धवीर्यः ॥५६॥
धङ्गान्यभूवन् सकुशानि यस्य न च व्रतान्यद्भुत-वृत्त-भाजः ।
प्रकम्पमापद्भपुरिद्धरेगाक चित्तमावस्यकमत्यपूर्व्व ॥ ५७ ॥
स माच-मार्गा रुचिमेष धीरा मुदं च धन्मे हृद्ये प्रशान्ति
समाइधे तद्विपरीतकारिण्यस्मिन् प्रसर्णत्यधिदेहमुच्चैः ५६

### २१८ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

म्रङ्गेषु तस्मिन् प्रविजृम्भमाणे

निश्चित्य योगी तदसाध्यरूपतां।

ततम्समागत्य निजायजस्य

प्रगम्य पादाववदन् कृताञ्जलिः ॥ ५-६ ॥

देव पण्डितेन्द्र योगिराज धर्मावत्सल

त्वत्पद-प्रमादतस्ममस्तमितं मया।

सद्यशः श्रुतं त्रतं तपश्च पुण्यमच्चयं

कि ममात्र वर्त्तित-कियस्य कल्प-काङ्किणः ॥ ६० ॥

देहती विनात्र कष्टमस्ति कि जगत्त्यं

तस्य राग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दतः ।

देय एव योगता वपु-विज्ञीम जीन-क्रम-

स्साधु-त्रर्ग-मर्व्व-कृत्य वेदिनां विदांवर ॥ ६१ ॥

विज्ञाप्य कार्यः मुनिरित्थमर्थः

मुहुम्मु हुर्व्ञारयता गणीशात्।

म्बाकृत्य सल्लेखनमात्मनीन

समाहिता भावयति सा भाव्यं ॥ ६२ ॥

उद्यद्-विपत्-तिमि-तिमिङ्गिल-नक-चक्र-

प्रात्तङ्ग-मृत्यमृति-भीम-तरङ्ग-भाजि ।

नीव्राजवञ्जव-पयोनिधि-मध्य-भागे

क्तिभात्यहिन शमयं पतितस्स जन्तुः ॥ ६३ ॥

इदं खलु यदङ्गकं गगन-वाससां कंवलं

न हेयमसुखास्पदं निखिल-देह-भाजामपि।

श्रताऽस्य मुनयः परं विगमनाय बद्धाशया

यतन्त इह सन्ततं कठिन-काय-तापादिभिः ॥ ६४॥

भ्रयं विषयम अयं विषमगंषदे । पास्पदं

म्पृशावजनिज्ञासहा बहुभवेषु सम्मादकृत्।

श्वतः खलु विवेकिनस्तमपहाय मर्व्वंसहा

विशन्ति पदमत्त्रयं विविध-क्रम्म-हान्युत्थितं ॥ ६५ ।

( चतुर्थ मुख )

उद्दीप्र-दुःख-शिखि-सङ्गतिमङ्गयष्टिं तीत्राजवञ्जव-तपातप-ताप-तशः।

स्रक्-चन्द्रनादि विपयामिष-तैल्-सिक्तां

को वावलम्ब्य भुवि सञ्बरति प्रवृद्धः ॥ ६६ ॥

म्बद्धः स्त्रीयामेनसां मृष्टितः कि

गात्रस्याधाभूमिसृष्ट्रा च कि स्यात् ।

पुत्रादीनां शत्रु-कार्ट्यं किमर्त्यं

मृष्टेरित्यं व्यत्येता धातुरासीन् ॥ ६७ ॥

इदं हि बाल्यं बहु-दु:ख-बीज-

मियं वयश्रोग्धन-राग-दाहा ।

स वृद्धभावाऽमपीखशाला

दशेयमङ्गस्य विपत्पत्ता हि । ६८॥

लब्धं मया प्राक्तन-जन्म-पुण्यात्

सुजन्म सद्गात्रमपूर्व्बबुद्धः।

मदात्रयः श्रीजिन-धर्मसेवा

ततो विना मा च परः कृती कः ॥ ६ ॥

इत्यं विभाज्य सकलं भुवन-खरूपं

यागी विनश्वरमिति प्रशमं द्रधान: ।

**ब्रद्धावमीलितरगस्वलितान्तरङ्गः** 

पश्यन स्वरूपमिति सो (वहित: समाधी ॥ ७० ॥

हृदय-कमल-मध्यं सेंद्रमाधाय रूपं

प्रम**रदमृतक**र्पेर्मृलमन्त्रै: प्रसि**ञ्चन** !

मुनि-परिषदुदीपर्न-सांश्र-घोपम्म हैव

श्रुतमुनिरयमङ्गं स्वं विद्वाय प्रशान्त: ॥ ७१ ॥

द्यगमदमृतकल्पं कल्पमल्पीकृतैना

विगतितपरिमोहस्तत्र भागाङ्गकेष्

विनमदमर-कान्तानन्द-बाष्पाम्यु-धारा-

पतन-हत-रजोऽन्तर्हाम-सापानरम्य ।। ७२ ॥

यतै। याते तस्मिन् जगदजनि शृन्यं जनिभृतां

मना-माह-ध्वान्तं गत-बलमपुर्यप्रतिहतं ।

व्यदीप्युचन्छोकां नयन-जल्-मुष्णं विरचयन

वियोगः कि कुर्यादिह न महतां दुस्सहतरः ॥ ७३॥

पादा यस्य महामुनंरपि न कैर्मूभृच्छिराभिधृता

वृत्तं सत्र विदांवरस्य हृदयं जन्नाह कस्यामलं ।

सो (यं श्रीमुनि-भानुमान विधि-वशाइस्तं प्रयाता महान् यृयं तद्विधिमेव इन्त तपसा इन्तुं यत्ववं बुधाः ॥७४॥ यत्र प्रयान्ति परलोकमनिन्धवृत्ता-

स्थानस्य तस्य परिपृजनमेव नेषां ।

इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशेः

स्थेयादियं श्रुतसुनेसुष्विरं निषद्या ॥ ७५ ॥

द्रशु-ग्रर-ग्रिखि-विधु मित-ग्रक-परिधावि-ग्ररदृद्वितीयगाषाहे

सित-नब सि-विधु-दिनादयजुपि

सविशाखे प्रतिष्ठितेयमिह ॥ ७६ ॥

विलीन-सकत-क्रियं विगत-राधमत्यूर्वितं

विलक्कित-तमम्नुला-विरहिनं विमुक्ताशयं ः

**श्रवाङ्क-मन**सं-गाचर विजित-नाक-शक्तयिम

भदोय-हृद्येऽनिशं वसतु धाम दिव्यं महत् ॥ ७७ ॥

प्रयम्ध-ध्वति-सम्बन्धात्सद्वागीत्यादन-चमा ।

मङ्गराज-कबेर्वार्धा वाशी-वीशायतेवरा ॥ ७८ ॥

[ नोट-मंगरात्र कवि कृत यह अनुमृति की प्रशस्ति ऐतिहा-सिक उपयोगिता के श्रतिरिक्त श्रवने काव्य-मान्द्रय्ये में भी श्रनुपम है । ]

१०६ (२८१)

### त्यागदब्रह्मदेवस्तम्भ पर

(लगभग शक सं० ६५०)

( इत्तर मुख)

ब्रह्म-चत्र-कुलोदयाचल-शिराभूषामणिव्यानुमान् ब्रह्म-चत्रकुलाव्यि-वर्द्धन-यशो-रोचिस्सुधा-दीघितिः ।

ब्रक्ष-चत्र-कुलाकराचल-भव-श्री-हार-ब्रह्मीमिशः ब्रह्म-स्तत्र-कुलाग्निचण्डपवन**श्चावुग्डराजा**ऽज<u>नि ॥</u> १ ॥ कन्पान्त-सुभिताव्धि-भीषण-वर्ण पातालमल्लानुजम् जेतुं विचित्वदेव मुद्यत्भुजस्येन्द्र-चितीन्द्राझया । पत्युरश्रो**जगदेकवीर** नृपतेर्जेत्र-द्विपस्याप्रता धावहन्तिन यत्र भग्नमहितानीकं सृगानीकवत् ॥ २ ॥ श्रान्मिन् दन्तिनि दन्त-वज्र-दलित-द्विट्-कुन्भि-कुम्भोपले वीरात्तंस-पुरानिषादिनि रियु-व्यालाङ्कृशे च त्वयि । म्यात्कीनाम न गांचरप्रतितृपो मद्बाख-वृष्णारग-वासम्बंति ने । ल स्वराज्यसमरे यः रहाचितः खामिना ॥३॥ खात: बार-परे। धिरस्तु परिधिश्चास्तु विकूटर् पुरी लङ्कास्तु प्रति नायका (स्तु च सुरारातिस्तथ।पि अमे । तं जेतुं जगदेकवीर-चृपते त्वत्तेजसेतिचयान्-निव्हर्युढं 'रणसिङ्ग-पार्त्थिव-रणे यंने।विजेतं गविजेतम् ॥४॥ वीरस्यास्य रखेषु भूरिषु वयं कण्ठप्रदेश्कण्ठया तप्रास्मम्प्रति लव्ध-निन्द्वितरसास्त्वत्वङ्ग-धाराम्भमा। कल्पान्तं रगारङ्गसिङ्ग-विजयी जीवेति नाकाङ्गना र्गाव्वार्षा-कृत-राज-गन्ध-करियो यस्मै वितीर्णाशिष:॥ ५ ॥ श्राकष्टुं भुज-विक्रमादभिलपन् गङ्गाधिराज्य-श्रियं यंनादै। चलदङ्क-गङ्गनृपतिन्व्यत्थाभिनापीकृतः। क्रत्या वीर-कपाल-रब्न-चषके वीर-द्विषश्शासितम् पातुं कातुकिनश्च काराप-गर्णाःपूर्ण्निमलापाकृताः ॥६॥

निय-केवल यही एक लेख है जिसमें चामुण्डराय मंत्री का स्वतन्त्र श्रीर विस्तृत रूप से वर्ण न पाया जाता है। दुर्भाग्यवश यह लेख का एक खण्ड मात्र है। ज्ञात होता है कि श्रपना एक छोटा सा लेख नं ११० (२८२) लिखान के लिये हेगेंडे कण्याने इस महत्त्वपूर्ण लेख की तीन बाजू विसवा डाली हैं। यदि यह लेख पूरा मिल जाता तो सम्भव है कि उससे चामुण्डराय श्रीर गोम्मटेश्वर मृति के सम्यन्ध की श्रनेक बाने विदित हो जानों जिनके विषय में श्रव केवल श्रनेक श्रनेक श्रनमान ही लगाये जाते हैं।

## **१**१० ( २८२ ) उ**सी स्तम्भ पर**

( लगभग शक सं० ११२२ )

(दिचगमुख)

श्री-गोरमट-जिन-पामद चागद कम्बके यत्तनं माडिसिदं। धीगरभीरगुणाद्यं भीग-पुरन्दरनेनिष्य हेर्गाडे करणा ॥

[ गम्भीर बुद्धि त्रोर गुण्यान् हेर्गडे कण्ण न गेरम्मट जिन के सन्मुख त्यागद स्तम्भ के निमे यस देवता निर्माण कराणा !]

### **१९९** ( २७४ )

# अखण्ड बागिलु के पूर्व की ख़ार चट्टान पर

(शक सं० १२६५)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोध-लाव्छनं। जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं॥ १॥ श्रीसूल-सङ्घपयःपयोधिवर्छनसुधाकराःश्रीसलात्कारगणक-मल-कलिका-कलाप-विकचन-दिवाकराः...सनवा.. त कीर्प्ति-

११२ ( २७३ )

## उसी चट्टान पर

( लगभग शक सं० १३२२ )

श्री शान्तिकीत्तिदेवर शिष्यरु हेमचन्द्र-कीर्त्ति -देवर निसिद्धि॥ मङ्गलमहाश्री ॥

**५९३** ( २६८ )

## उसी चट्टान पर

( सम्भवत: शक सं० १०-६-६ )

श्रीमत्यरम-गम्भीर-स्याद्वादामीघ-खाठ्छनं । जीयात् त्रैढोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥

समिवात-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलाचारयीदि-प्रशस्तय-विराजित-चिह्नालङ्कृतरुं विसम्बेष्धाववीधितरुं सक्क-विमल-केवल-ज्ञान-नेत्र-त्रयकं धनन्त-ज्ञान-दर्शन-वीट्ये-सुखातम-करं विदिवात्म-मद्धम्मेद्धिारकरं एकत्व-भावना-भाविवात्मरुं उभ-नय-प्रमिर्द्यम् खरुं त्रिदण्ड-रहितरुं त्रिशलय-निराक्ततरुं चतु-कषा-त्रिनाशकरं चतुर्व्तिधवुषमर्गगिरिकन्दरादि-दैरेय-समन्त्रितरुं पञ्च-दम-प्रमाद-विनास-कर्त्गलुं पञ्चाचार-वीर्याचार-प्रवीणकं सङ्दरुशनद भेदाभेदिगलुं सदु-कर्म सारहं सप्तनयनिग्तरं श्रष्टाङ्ग-निमित्त कुशलरं श्रष्ट-विध-ज्ञानाचार-सम्पन्नरं नव-विध-ब्रह्मचरिय-विनिम्र्मुक्तरं दश-धर्म्म-शर्म-शान्तरः मंका**द**शश्रावकाचारतुपदेशत्रताचार-चारित्ररु निरतर्ह द्वादशाङ्ग-श्रुतप्रविधान सुधाकरर्ह त्रयादशाचार-शील-गुण-धैर्यमं सम्पन्नरं एम्बत-नास्कु-लच-जीव-भेद-मार्गाण्हं सर्व्व-श्रीमत्काराडकुन्दान्त्रय-गगन-मार्त्तण्डहं जीव-दया-पररु विदितोतण्ड-कुष्ममाण्डकं देशिगग्र-गजन्द्र-सिन्धूरमद्धारावभा-सुरंह भी-महादेशि-गग-पुसक गन्छ की एड-कुन्दान्वय श्रीमत् चिभुवनराज-गुरु-श्रीभानुचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगलुं श्री-साम यन्द्र-सिद्धान्त चकवित्तगलुं चतुम्मुखभट्टारकदेवतं श्रीसिंहनन्दिभट्टाचार्यर्कं श्री शान्तिभट्टारकाचार्यर्कं श्री-शान्तिकीर्त्ति...र...भट्टारकदेवरुं... श्रीकनकचन्द्रमञ्जन धारिदेवर्र श्री ने मि चन्द्र मलधारिदेवर् चैतुसङ्गश्रीसकस-गण-पाधारण......ड-देवधामर्च कल्लियुग-गणधर-पश्चासत मुनीन्द्ररुं ध्रवर शिष्यरु गार्थ्योकन्तियरुं सामग्रीकन्तियरुं ...नश्रीकन्तियरुं देवश्रीकन्तियरुं कनकःश्रीकन्तियर शिष्य...थिष्पत्तु-एण्टुतण्ड-शिष्यरु वेरसु हेबणन्दि संवत्सर् रद फाल्गुणसु ट जि श्री गोम्मटदेवर तीर्त्थनन्द.....पञ्च

[इस लेख में कुन्दकुन्दान्वय, देशी गण, पुलकगच्छ के महाप्रभावी आवार्यों — श्रिभुवनराजगुरु भानुचन्द्र मिद्धान्तचकवर्त्तं, सोमचन्द्र सिद्धान्तचकवर्त्तं, सोमचन्द्र सिद्धान्तचकवर्त्तं, चतुर्भुख भट्टारकदेव, सिंहनन्द्रि भट्टाचार्यं, शान्ति भट्टारकार्व्यं, कान्तिचन्द्र मलधारिदेव — के उल्लेख के पश्चात् कहा गया है कि इन सब श्राचार्यों व श्रनेक गणों श्रीर संघों के श्राचार्यं, विख्या के गणधर पचास मुनीन्द्र, व उनकी शिष्यांगां गौरश्री, सोमश्री, देवश्री, कनकश्री व शिष्यों के श्रटाइस संघों न उक्त तिर्ध को एकत्रित होकर पञ्चकरुयाणोहसव मनाया।

नाट — लेख में संवत्सर का नाम हेबगान्दि दिया हुन्ना है जिससे सम्भवत: हेमलम्ब का तालपर्य है। शक सं० १०१६ हमलम्ब था।]

### १९४ (२६६)

# एक त्रिला पर जा उस चट्टान के सामने खड़ी है

(सम्भवतः शकसं०१२३⊏ /

स्रक्षि श्रीमूलसङ्घदेशीगण-पुस्तकगच्छ-केाण्डकुन्दान्वय श्रीचैविद्य-देवर शिष्यर पद्मणान्ददेवर नल-संवत्सरद चैच-सु-१ सामवारदन्दु नाक-श्रीमनस्सरोजिनीगजमरा-करादर मङ्गलमहाश्री ॥

ु उक्त तिथि को त्रैविद्यदेव के शिष्य पद्मनन्दिदेव ने समाधिमस्य

किया।

| नाट---लेख में नल संवत्सर का उच्छेख है। शक स० १२३= नल था]

### ११५ ( २६७ )

### अखगडबागिलु की शिला पर

( लगभग शक सं० १०८२ )

म्बस्ति श्रीमन्महाप्रधान भव्य-जन-निधानं संनेयङ्ककार
रण-रङ्ग-नीर श्रीमन्मिरियाने-दण्डनाथानुजं दानभानुजनेनिसिद्
भरतमय्य-दण्डनायकनी-भरतबाहुबलिकेबलिगल प्रतिमेग-स्तुमनी - बसदिगल्लमातीःर्थ-द्वार-पच-शोभात्यं माडिसिद्दनी-रङ्गद्द हप्पलिगेयुमनीमहासोपानपङ्कियुमं रचिसिदं श्रीगोम्मटदेवर सुत्तल रङ्गम हप्पलिगेयं विगियसिद्दनन्तुमल्लदेयुमी-गङ्गवाडिना-हेलिक्विगह्निनोल्लि नोप्पेडं।

कन्द्र ॥ प्रकट-यशा-विभवेण्य-

त्त्वन्ने-वसदिगनने।सेदु जीपनंद्वार-

प्रकरमनिज्ञरनली-

किक-धृति माडिसिदनेसेयं भरत-चमूपं ॥ १॥

भरत-चमूपविसुवे सु-

स्थिरं शान्तल-देवि बूचिराजाङ्गने

तद्वरतनेयं मरि.....

...ने। सदु बरियसिद्दनिदं ॥ २ ॥

्र मिरियणे दण्डनाथ के छघु आता महामंत्री भरतमध्य दण्डनायक ने ये भरत श्रीर बाहुबित केविछि की सूति याँ व ये बस्तियां इस तीर्थ- स्थान के द्वार की शोभा के लिये निर्माण कराई। उन्होंने रङ्गशाला की हप्पलिगे (कटघर?) व महासोपान व गोम्मटदेव की रङ्गशाला की हप्पलिगे भी निर्माण कराये, तथा गङ्गवाडिमट में अस्सी नवीन बिन्यां बनवाई थीर दो सौ बिल्यों का जीर्णोद्धार कराया। भरत चमूपति की सुता शान्तल देवी ""ने यह लेख लिखवाया।

### **११**ई ( ३१२ )

# बादेगल बस्ति के पश्चिम की स्रोर चट्टान पर

( शक संव १६०२ )

श्रीमतु शालिवाहन शक्तवरुष १६०२ सिद्धार्त्य-संव-त्सरद माघ-बहुल १० यल्लु मुनिगुन्दद सीमेय देश-कुलकरिय-यर मकलुबाङ्क होज्ञप्ययन अनुज वेङ्कप्पैय्यन पुत्र सिद्ध्पेन धनुज नागण्येय्यन पुण्यस्तीयराद बनदाम्बिकेयर बन्दु दरुशनवादरु भट्टं भूयात् श्री ॥ श्रुतमागर-विश्रील समेत यिदे विश्रयिक माडिगूर गिडगप्य नागप्यन पुत्र दानप्यसेट्टर पुण्य-स्ती-नागवन मैदन भिष्टुप्यनु दरुशनवादरु ॥

[ उक्त तिथि की श्रुतसागर गणी के साथ उक्त व्यक्तियों ने नीर्थ वंदना की । {

### 999 ( 34E)

# कंञ्चि गुब्बि बागिलु के दक्षिण की ग्रेगर चट्टान पर

( सम्भवत: शक सं० १५३१ )

श्री सीम्यसं वत्सरदोल्ल विभवद छ। श्वयं ज ब ७ मियो-ल तां श्रीसीमनाथपुरवेनिसिद केराङ्गनाहिङ्गदं धनादिय प्रामं ॥ म्रा-मामदल श्रीमत्परिखत देवर शिष्यरु काश्यप-गोत्रद द्विज-कुल-सम्पन्नरु सेनबोव सायण्ननवरु मवर मदवलिगं महदेविगस् श्रिय-पुत्र हिरियण्नन् श्री गुम्मटनाथ-खामिगल दिव्य-श्री-पदवन् दरुशनवागि परमजिनेश्वर-भक्तरु वर-गुणिगलु मुक्ति-पथवं पढदरू ॥ श्री

[ कश्यपगोत्रीय बाह्मणा श्रीर पणि इत दंव के शिष्य संनवीत साथण्या के पुत्र जिनभक्त हिरियण्या ने उक्त तिथि की श्रानादि ग्राम कोङ्गनाडु की गणना की (?) श्रीर उसकी पत्नी महादेवी ने गीम्मटनाथ स्वामी के चर्यारिविंद की वन्दना कर मुक्ति-मार्ग प्राप्त किया।

िनाट--जेख में साँग्य संवत्सर का उल्लंख है। शक संव १४३९ सोम्य या

**१९** (३१३)

# वीबीस तीर्थंकर बस्ति में

( शक सं० १५७० )

(नागरी लिपि)

वां नम सिद्धेभ्यः गोमट-स्वामीः बादीश्वरः मुल्लनाईकः चेर्बाम तीर्र्श्वंकरं कि परतीमाः चारकीरती
पिडतः धरमचन्द्रः बल्लातकार उपदसाः सके १५९०
सर्वधारी नाम-संवत्सरः वैशाख वदी २ सुकुरवार
देहराङ्की पती स्थहे..... गेरवाङ्काः यवरेगेत्रः जीनासाः धीवा सा का पुत्रः सदावनसाः व काब्रुसाः व लामासाका
पुत्रः ताकासा मनासाः कमुलपूरे सातसा भाससा.....
वद...भेपत.....रसे राव.....

११८ (२७७)

## ख्रखरड बागिलु के। जानेवाले मार्ग के पश्चिम की स्रोर चट्टान पर

( विक्रम सं० १७१६ )

(नागरी लिपि)

संवत् १७९८ वर्षे वैसाष-सुदि ७ सोमे श्री काष्टा-मङ्घे मण्डितटगच्छं...श्रा-राजकोत्तिः । तत्पट्टे भ श्री लक्ष्मीसेनस्तत्पट्टे भ श्री दन्द्रभूषणतत्पट्टे श्रोसू वधेरवाल जाती बेरिखन्त-बाई-पुत्र पं भा धनाई तथा पुत्र पं खाम्फल पूजनाई तथा पुत्र पं वन जन पडाई स-परिवारं गामट-खामि चा जाता.....सफल

#### **१**२० (३१८)

# पहाड़ी पर चढ़ने के मार्ग के पूर्व की ख़ेार चट्टान पर

( लगभग शक सं० ११४० )

स्नरकरेय वीर वीरपल्लव-रायन मकं केदेसङ्खर-नायकं बेल्लुगाल प्य...यंच बेलबडिगर थेटकं ॥

१२१ (३२१)

## ब्रह्मदेव मगडप के पीके चट्टान पर

( सम्भवतः शक सं० १६०१ )

सिदात्ति स । कार्त्ति क सुद्ध २ रख । श्री-ब्रह्म-देवर-मटपवश्रु हिरिसालि गिरिगै। हना तम्म रङ्गीयन से वे ॥ ृ उक्त तिथि के हिरिसालि के गिरिगोंड के लघु आता रङ्गेटय ने बसदेव मण्डप के दान दिया.

िनोट -- लेख में सिद्धार्थि संवत्सा का उन्लेख है। शक संव १६०१ सिद्धार्थिथा।

#### १२२ (३२६)

## पहाड़ी के दिशाण मूल में चट्टान पर

( लगभग शक स० ११२२)

स्वस्ति प्रसिद्ध-सैद्धान्तिक-चक्रवर्त्तगल् त्रिविष्टपाबेष्टित-कीर्त्तगल् काण्डकुन्हान्वयगगन-मार्तण्डरुम्प्प श्रामण् नय-गिर्त्तिसिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल् गुड्ड बम्मदेव-इंग्गडेय मग नागदेव-हेग्गडे नागसुद्रमेन्दु केर्यं किष्टिसि ताटविन किसिद्धवर शिष्यरु भानुकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवरु प्रभाचन्द्र दंवरु भट्टारक-देवरु नेमिचन्द्र-प्रण्डत-देवरु बालचन्द्र देवर सित्रिधियलु नागदेव हेग्गडेगे झा-नाट गहे ख्रवरंहाल सर्व्ववाधा परिद्वारवागि वशेंके गद्याग् ४ तरुवन्तागि मक्कल मक्कलु पर्यन्त काटु शासनात्र्यवागि श्री-गाम्मट-देवर श्रष्ट-विधार्च्वनंगे बिट दत्ति॥

[ बम्मदेव हेम्गढे के पुत्र व नयकीति सिद्धान्तचकति के शिष्य नागदेव हेम्गडे ने नागसमुद्ध नामक सरोवर श्रीर एक उद्यान निर्माण कराये। इन्हें श्रवरेहालु सहित नयकीति के शिष्य भानुकीति, प्रभा-चन्द्र, भष्टारकदेव और नेमिचन्द्र पण्डितदेव ने नागदेव हेम्गडे की ही हस शर्त पर दे दिया कि वह सदैव प्रतिवर्ष गोम्मटदेव के श्रष्टविध पुजन के निमित्त चार गद्याण दिया करे। १२३ (३७४)

## चेत्रएणन के कुञ्ज में एक चट्टान पर

(लगभग शक सं० १५६५ )

पुट्टसामि-सट्टर श्री-देवीरम्मन मग चेत्रएणन मण्ट्रप धादि-तीर्चद कोलविदु हालु-गोलनाविदु अमुर्त-गोलनोविदु गङ्गे नदिया । तुङ्गबद्गियाविदु मङ्गला गैरिया विदु रुन्द-वनवाविदु सङ्गार-ताटवा । श्रीय श्रीयण श्रीय श्रीयये वले तीर्च वले तीर्च जया जया जया।

्यह पुट्रपामि श्रीर देवीरमा के पुत्र चण्णण्का मण्डप श्रीर श्रादितीर्थ है। यह दुग्वकुण्ड हैया कि श्रमृतकुण्ड १ यह गङ्गा नदी हैया तुक्रभद्राया मङ्गलगीरी? यह बृन्दावन है कि विहारी-पवन १ श्रोद्दो! क्या ही उत्तम तीर्थ है?!

## श्रवण वेल्गाल नगर में के शिलालेख

**१२**४ ( ३२७ )

## श्रक्कन बस्ति में द्वार के समीप एक पाषाण पर

( शक सं० ४१०३ )

श्रीमत्परम-गम्भोर-स्याद्वादामाघ-नाञ्छनं । जीयान् त्रेलोक्य-नाद्यस्य शायनं जिन-शासनम् ॥ १ ॥ भद्रम्भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाध-नाशिने। कुर्तारथ-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभेद-धन-भानवे ॥ २ ॥ खिरत श्री-जन्म गृहं निभृत-निरुपमीव्यनिलोहाम-तंजं विस्तारान्तःकृताव्वी-तल्पमल्यश्चन्द्र-सम्भूति-धामं। वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्व।वलम्बं गभीरं पस्तु स नित्यमम्भोनिधि निभमंसग् होय सलोर्व्याश-वंशं ॥ ३ ॥

भदराल कीस्तुभदान्दनम्ध्य-गुग्रमं देवेभदुदाम-स-त्वदगुर्ब हिमरशिमयुज्वल-ऋला-सम्पत्तियं पारिजा-तदुदारत्वद पेम्पने।व्वेनं नितान्तं ताल्दि तानल्ते पु-हिदनुद्वेजित-वीर-वैरि-विनयादित्यावनीपालकं ॥ ४ ॥

कं ॥ विनयं बुधरं रिजसे

घन-तेजं वैरि-बलमनलरिसे नेगल्दं।

### विनयादित्य-नृपालक-

ननुगत-नामार्त्थनमल कीर्त्ति-समर्त्यः ॥ ५ ॥ भा-विनयादित्यन वधु

भावोद्भव-मन्त्र-देवता-सन्निमं सद्-भाव-गुण्-भवनमस्त्रिल-क-

ता-विलिसितं केनेयबरसियम्बत्तु पेसरि ॥ ६ ॥ भादम्पतिगं तनृभव-

नादं शिचगं सुराधिपतिगं मुन्ने-न्तादं जयन्तनन्ते वि-

षाद-विद्रान्तरङ्गनंरयङ्ग-सृपं ॥ ७ ॥ धातं चालुक्य-भूपालन बलद भुजा-दण्डमुदण्ड-भूप-ष्रातं चालुक्य-भूपालन बलद भुजा-दण्डमुदण्ड-भूप-ष्रात-प्रोत्तुङ्ग-भूभृद्-विदलन-कुलिशं वन्दि-सस्यौध-मेघं। स्वेताम्भोजात-देव-द्विरदन-शरदभ्रेन्दु-कुन्दावदात-ख्यात-प्रोद्यद्यशस्त्री-धवलितभुवनं धीरनेकाङ्गवीरं॥ ८ ॥ एरेयनेलेगंनिस नेगल्दिर्द्

ररियङ्ग नृपाल-निल्कनङ्गनं चल्वि-

ङ्गेरेवट्ट् शीन-गुणदि

नेरदे**चल**दंवियन्तु नीन्तरुमीलरे ॥ ६ ॥ एने नेगल्दवरिब्दर्गो

तन्भवन्तेंगस्दरस्ते बल्लासं वि-

### **ष्या-**नृपालकनु**दयादि**-

त्यनंग्य पेसरिन्दमिखल-त्रसुधा-तलदोल् ॥ १० ॥

ष्मवरेाल् मध्यमनागियुं भुवनदेालु पृर्व्वापराम्भीिधये-य्दुविनं कूडे निमिच्चुवोन्दु-निज-बाहा-विक्रम-क्रीडेयु-द्भवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण्-त्रातैक-धामं धरा-धत्र-चूडामणि याद्रवाब्ज-दिनपं श्रीविष्णुभूपालकं

11 88 11

एलेगंसंव कायतूर्तत्-तलवनपुरमन्ते रायरायपुरं ब-ल्वल बलेद विष्णु-तंजा-

ज्वलनदे बेन्दयु वलिष्ठ-रिपु-दुर्गाङ्गल् ॥ १२ ॥ इनितं दुर्ग्गम-वैरि-दुर्ग्ग-चयमं कोण्डं निजाचेपदि-न्दिनिवर्ध्भूपरनाजियोल् तविसिदं तन्नस्व-सङ्घातदि-न्दिनिबग्गीनतर्गित्तनुद्य-पदमं कारुण्यदिन्दन्दुना-ननितं लंकदं पेल्वोडब्ज-भवनुं विभ्रान्तनप्पं वलं ॥१३॥

कं ॥ लक्सीटेवि खगाधिप-

लच्मङ्गे सेदिई विष्णुगन्तन्तं वलं।

लक्षा-देवि-लसन्मग-

लच्मानने विष्णुगग्रमतियेने नंगल्दल् ॥ १४॥

भ्रवर्गों मने।जनन्तं सुदती-जन-चित्तमनील्कालल्केसा-ल्ववयव-शोभेयिन्दतनुवेम्बभिधानमनानदङ्गना-

निवहमनेच्चु मुख्वनणमानदे बीररनेच्चु युद्धदेाल् । तिवसुवीनादनात्म-भवनप्रतिमं नरिसं ह-भूभुजं ॥१५॥ पडं-मातं बन्दु कण्डङ्गमृत-जलिध तां गर्ब्बादं गण्डवातं नुडिवातङ्गे अनंम्बै प्रलय-समयदोल् मेरेयं मीरि वर्षा-कडलन्नं कालनत्रं मुलिद कुलिकनत्रं युगान्ताग्नियत्रं सिडिलत्रं सिहदत्रं पुरहरनुरिगण्णत्रनी नारिसं हं

11 88 11

तद्रद्धाङ्ग-लिच्म ॥

मृदु-पदंयं **चलदेवी** 

सुदतिये नरिसं ह-नृपितगनुपमसै। ख्य-

प्रदे पट्ट-महादेवी-

पद्दिनं मलं याग्ययानि घरंगाल् नंगल्दल् ॥ १७ ॥
वृत्त ॥ ललना-लीलेगे मुन्नवेन्तु कुसुमान्नं पुट्टिदों विष्णुगं
लिलत-श्री-वधु-विङ्गवन्तं नरिसं हुचांणिपालङ्गवेचल-दंवी-वधुगं परात्थे-चरितं पुण्याधिकं पुट्टिदों
वलवद्वैरि-कुलान्तकं जय-भुजं बल्लाल-भूपालकं ॥१८॥
रिपु-भूपालंभ-सिहं रिपु-नृप-निलनानीक-राका-शशाङ्कः
रिपु-राजन्यीय-मेघ-प्रकर-निरम्पनांछूत-वात-प्रपातं ।
रिपु-धात्रीशाद्रि-वक्षः रिपु-नृपित-तमस्ताम-विष्वंसनार्कः
रिपु-पृथ्वीपालकालानलनुद्विसिदं वीर-बल्लालं देवं॥१८॥
गत-लीलं लालनालन्वित-वहल-भयोप्र-ज्वरं-यूक्षंरं सन्धृत-शूलं गीलनुक्चै:कर-धृत-विलसत्पल्लवं प्रल्लवं-प्रोकिसत-चेलं चेल्लातं कदन-वहन-देालु भेरियं पायसेवीराहित-मूमुङ्जाल-कालानलनुत्त्व-व्लं वीर-बल्लाल-देवं ।२०।

भरदिन्दं तन्न दार्गब्बेदिनोष्डेयरसं काय्दु कादलकणं पू-ण्डिरे वल्लाल-चितीशं नडदु बलसियुंमुत्तेसेना गजेन्द्रो-त्कर-दन्ताघात-सञ्चूण्णितशिखरदे।लुचुङ्गियोल्सिलकदंभा-सुर-कान्ता-देश-काश-जजनक-हयीधान्त्रितं पारङ्यभूपं

चिरकालं रिपुगलगमाध्यमंनिसिई चुङ्गियं मुत्तिदु-

र्द्धर-तंजी-निधि धूलि-गोटेयनं काण्डाकाम-इवावनी-श्वरनं सन्देखि चितीश्वरननाभण्डारमं स्रोयर

तुरग-त्रातमुमं समन्तु पिडिदं बल्लाल-भूपालकं ॥२६॥
स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं द्भारवतीपुरवराधीश्वरं तु् बुवबल-जलिध-प्रडवानलं दाणद-दावानलं
पार्डय-कुल-कमलवेदण्ड गण्ड-भेरुण्ड मण्डलिक-वंण्टेकार
चाल-कटक-सूरकार। सङ्ग्राम-भीमः किल-काल-काम। सकल-विन्द-चृन्द-सन्तर्पण-गमम-वितरणविनाद। वासन्तिका देवी-लब्ध-त्रर-प्रसाद। यादव-कुलाम्बर-धुमणि। मण्डलिक-मक्कट-चूडामणि कदन-प्रचण्ड मलपराल्गण्ड शनिवारसिद्धिः
गिरि-दुर्ग्ग-मल्ल नामादि-प्रशस्ति-पहितं श्रीमिर्चिभुवन-मल्ला
तलकाड्-काङ्ग-नङ्गलि-नाल्म्बवादि - बनवसे- हानुङ्गल-गाण्डभुज-बल-वीर-गङ्ग-प्रवाप-होण्यल वीर-बल्लाल देवहिंचणमण्डलमं दुष्ट-निमह-शिष्ट-प्रतिपालन-पूर्व्वकं सुखसङ्कृषा-विने।
दिस् राज्यंगेय्युन्तरे।
करपाद-पद्योपजीवि॥

तनगाराध्यं हरं विक्रम-भुज-परिधं वीर-बल्लाल-देवा-वनिपालं स्थामि विश्वाजितविमल-चरित्रोत्करं शम्भु-देवं। जनकं शिष्टेष्ट-चिन्तामिण जननि जगत्स्यातेयक्कव्येयेन्द-न्दिनिसंश्री-चन्द्रभालि-प्रभुगं सममे कालंय-मन्त्रीश वर्गा

पति-भक्तं वर-मन्त्र-शक्ति-युतिनन्द्रङ्गे न्तु भाखद्-वृह-स्पति-मन्त्रीश्वरनादनन्ते विलस**द्वल्लाल-देवा**वनी-पतिगी-विश्रुत-चन्द्रभालि-विवुधेशं मन्त्रियादं समु-ब्रत-तेजी-निलयं विरोधि-सचिवोन्मक्तेभ-पश्चाननं ॥ २४॥

वर-तक्कीम्बुज-भाम्करं भरत-शास्त्राम्भोधिचन्द्रं समु-ढुर-साहित्य-लवालवालनेसेदं नाना-कला-कोविदं। स्थिर-मन्त्रं द्विज-वंश-शोभितनशेषस्तुत्यनुद्यद्यशं धरेयोल् विश्रुत-चन्द्रमालि-मचिवं सीजन्य-जन्मालयं ॥ २५॥

### तदर्भाष्ट्र-लिस्म ॥

घन-बाहा-बहलोग्गिं-भासिते मुख-ज्याकांश-पङ्कोज-म-ण्डने हङ्गीन-विलासे नाभिविततावर्त्ताङ्के लावण्य-पा-वन-वास्सम्भृते चन्द्रमालिबधुवी श्रा ख्राचियकं जग-ज्ञन-संस्तुत्यं कलङ्क-दूरं नुतं गङ्गा-देवि तानद्वले॥ २६॥ स्वस्यनवरत-विनमदमर-मौलि-माला-मिलित-चलन-निलन-युगल-भगवदर्षत्यरमेश्वर-स्नात-गन्धोदक-पवित्रोक्कतोत्तमाङ्गे युं चतु- व्विधानून-दान-समुत्तुङ्गे युमप्प श्रीमतु हिरिय-हेर्गां हितियाचल-टेवियन्वयवेन्तेन्दोडं ॥

वरकीर्त्त-धवलिताशा--

द्विरदेश मासवाजि-नाड विनूतं।

परम-श्रावकनमलं

धरिषयोर्ला-शिवेयनायकं विभुवेसेद**ं॥ २७ ॥** श्रातन सतिगं सीताम्बुज-

शीतांशु-शरत्पये।द-विशदयशश्री-धीत-धरातलेगखिल-वि-

नीतेगं चन्दव्वेगबलेयहीर्युण्टे ॥ २८ ॥

तत्पुत्र ॥

जिन-पति-पद-सरसीरुह-

विनमद्भुङ्गं समस्त-बन्तनानङ्गं।

विनय-निधि-विश्व-धात्रियाल्

श्रनुपमनी बस्म-देव हंग्गडे नंगल्दं ॥ २-६॥

तत्सहोदरं ॥ गत-दुरितनमल-चरितं

वितरगा-सन्तिपिताखिलारिय-प्रकरं।

चितियाल-बावेय-नायक-

नति-धीरं कल्प-वृत्त मं गेले वनदं ॥ ३० ॥

तत्सहोदरि ॥

सरसिरुह-वदनं धन-कुचे

हरिणाचि मदोत्क-कोकिल-खने मदव-

त्करि-पति-गमने तन्दरि धरेयोल् कालठ्वे रूपिनागरमादल् ॥ ३१ ॥

तत्सहोदरि ॥

धरेयोल रूढिय मासवाडियरसं हेम्माडि-देवं गुणा-करना-भूपन चित्त-बल्लभे लसत्सीभाग्ये गङ्गानिशा-कर-ताराचल-तार-हार-शरदम्भोदस्फुरत्कीर्त्त-भा-सुरेयप्पाचल-देवि विश्व-भुवन-प्रस्वातियं ताल्दिदल् ॥ 11 32 11

तत्सन्नेदरं।।

वर-विद्वडजन-कल्प-भूजनमलाम्भारासि-गम्भीरन्-द्ध र-दर्प-प्रतिनायक-प्रकर-तीब्र-ध्वान्त-सङ्गात-सं-**द्वराहक शरदभ्रशुभ्रवित्त**सत्कीर्त्यङ्गनावस्नम धरेयोल् सावगा-नायकं नेगल्दनु यद्वैर्य-शीर्याकरं।। ॥ ३३ ॥

कं ।। गिरिसुतेगं जहुकन्नेगं धरणी-सुतेग त्तिमब्बेगनुपम-गुण-देख् ।

दोरेयेनलिन्तीसकलो-

र्व्वरेयोल् बाचठवे शीलवति सति नेगल्दल् ॥३४॥

तत्पुत्रं ॥

परसैन्याहि-विहङ्गनुन्तिर्जतयशस्सङ्गं जिनेन्द्रांघि-प-च-रजो-सृङ्गनुदार-तुङ्गनेसेदं तजोप्पुवीसद्गुखो- त्करिदं देशिय-दण्डनायकनिलाभिष्टात्थेसन्दायकं धरयोल् **बस्सेय-**नायकंनिखिलदीनानाथसन्त्रायकं ॥३५॥ तद्वनिते ॥

शतपत्रेचग्रे मिल्लसेट्टि-विभुगं निश्शेष-चारित्र-भा-सितंगी माचवे-सेट्टिकव्येगवन्नात्मीय-सीन्दर्य-नि-हिर्जत-चित्तोद्भवकान्तेयुद्भविसदल् देशच्ये सत्कान्ते ता-र-तुषारांश्च-त्रसद्यशो-धवलिताशा-चक्रेगीधात्रियोल् ॥ ॥ ३६ ॥

**बक्सेय-**नायकननुजं ॥

मारं मदनाकार

हार-चाराव्धि-विशद-कीत्त्यीधार ।

धीर धरेयालू नेगस्**दं** 

द्रीकृत-सक्त-दुरित-विमलाचारं ॥ ३७ ॥

तद्युजे ॥

हरिश्री-जोचनं पङ्कजानने घनश्रीशिक्तनाभाग-मा-सुरं विम्बाधरं काकिल-स्वने सुगन्ध-श्वासे चश्वनन्-दरि-भृङ्गावलि-नीलकेशे-कल-हंसीयानैयीकम्बुक-न्धरेयप्पाचलदेवि-कन्तु-मतियं सीन्दर्यं दिन्देलिपस् ॥

11 25 11

तदनुजे ॥

इन्दु-मुखि मृग-विज्ञाचने मन्दर-गिरि-धैर्ये तुङ्ग-कुच-युगे **५ङ्गो**-- ष्टुन्द-शिति-केश-विलसितं

चेन्द्ठवे विन्तेयादलखिलोर्व्वरेयाल् ॥ ३ स ॥ तद्तुजं ॥

हार-हरहास-हिम-रुचि-

तारगिरि-स्फटिक-शङ्ख-ग्रुश्राम्युक्त-

च्चोर-सुर∙सिन्धु-शारद−

नीरद-भासूर-यशोऽभिरामं कामं ॥ ४०॥

सिरिगं विष्णुगवेन्तु मुत्रवसमास्त्रं पुट्टिदां शम्भुगं

गिरिस आतंगवेन्तु षड्वदननादां पुत्रनन्तीगली-

धरणी-विश्रुत-चन्द्रमौलि-विभुगं श्रीय।चियक्कङ्गवु-

्द्धुर-तेजंगुणि **सामनु**द्भविसिदं निस्सोम पुण्योदयं ॥४१॥

वर-सद्मी-प्रिय-वल्लभं विजयकान्ताकण्नेपृरं विभा-

सुर-वायी-हृदयाधिपं तुद्दिन-तार-चीर-वाराशि-पा-ण्डुरकीर्त्तीशनुदप्र-दुर्द्धर तुरङ्गारूढ़-रेवन्तनु-

द्धर-कान्ता-कमनीयकामनेसेदं श्री सेामनी धात्रियोत्त्

11 88 11

परमाराध्यननन्तः सै।ख्य-निलयं श्री-मिज्जनाधीश्वरं
गुरु-सैद्धान्तिक-चक्रनित्तं नयकी त्ति-ख्यात-थोगीश्वरं ।
धरणी-विश्रुत-चन्द्रमीलि-सिचवं हत्कान्तनेन्दन्दडाहोरियोया चलदे विगन्दु विशदे।दात्कीर्त्तागी धान्नियोल्।४३।
भरदिं बेलुगोल-र्तार्थ-देशल् जिन-पति-श्री-पार्थ-देशेद्धमनिदरमं माडिसिदल् विनृत नयकीर्तिख्यात-थोगीन्द्रमा-

सुर-शिष्योत्तम-**बाल चन्द्र**-मुनि-पादाम्भोजिनीभक्ते सुन स्थिरेयप्पाचलदेवि कोर्त्त-विशदाशा-चक्रेसद्गक्तियां।४४। तद्गुरुकुल श्रीसूनसङ्घ देशियगण पुलकगच्छ काण्ड-कुन्दान्वयदोल ॥

कं ॥ विदित-गुणचन्द्र-सिद्धा-न्त-देव-सुतनात्म-वेदि परमत-भूभृद्-भिदुर नयको नि-सिद्धा-

न्त-देवनेसेदं मुनीन्द्रनपगत-तन्द्रं ॥ ४५ ॥ वर-सेद्धान्त-पयाधि-वर्द्धन-शरत्ताराधिपं तार-हा-र-हचि-भ्राजित-कीत्ति-थैात-निखिन्नाव्वी-मण्डल दुर्द्धर-स्मर-याग्राविल-मेघ-जाल-पवनं भव्याम्बुज-त्रात-भा-सुरनी-श्री**नयकी त्ति** देव-मुनिपं विख्यातियं ताहिद्दे ४६ तिच्छत्यर ॥

वर-सैद्धान्तिक-भानुकी ति -मुनिपर्थी-मतमभाचन्द्र दे-वरशेषम्तुत-माचनन्दि-मुनि-राजर्पद्मनिन्द-व्रती-श्वरहर्वी-नुत-ने मिचन्द्र-मुनि-नाथर्ष्यातरादर्श्वर-न्तरवीश्रीनयकी ति -देव-मुनि-पादाम्भोकद्वाराधकर्॥ ॥ ४७॥

स्मर-मातङ्ग-मृगेन्द्रनुद्ध-नयको ति - ख्यात-यागीन्द्र-भा-सुर-पादाम्बुरुहानमन्मधुकरं च च्चत्तपो-लिह्मगी-श्वरनादों नरपात-मौलि-मणि-रूण्माला चिर्चतां घ्रि-द्वयं स्थिरनाध्यात्मक-बालचन्द्व-मुनिपं चारित्र-चक्रेश्वरं।४८। गैरि तपङ्गलं नंगल्दु तां नेरेदल् गड चन्द्रमी िलयास् नारियर्गिन्नदं-सोवगु पेल्पलवुं भवदेश्व निरन्तरं। सार-तपङ्गलं पडंदु तां नेरंदं गड चन्द्रमी िल-गं-भीरेयेनिष्प तन्ननेनिषाचलेवेश्व सावगिङ्गं नेन्तरार् ॥४॥॥ शक्षवर्षद सायिरद न्र नास्कंनय प्रव-संवत्सरद पीष्य-बहुल-तिदगेसुक्रवारदुत्तरायण संक्रान्तियन्दु ॥ वृ॥ शीलिध चन्द्रमी िल-विभुवाचल-देवि-निजोद्ध-कान्तया-लेश्व-मृगाचि-माडिसिद बेल्गोल-तीर्थंद पार्श्वदेवर-च्चीलिगं बेडं बम्मेयनहिष्ठियमुल्लिनमेय्दं सस्विनं ॥५०॥ तद्वनिपनित्त दत्त्वय-

नदनाचले बालचन्द्र-मुनि-राजश्री-पद-युगर्म पृजिसि चतु-

ठदधि-वर निर्मिरं की ति जिनपतिगित्तल् !। ५१ ।।

प्रान्तु धारा-पृथ्वेकं माडि काट्ट तद्र मि-सीमे । मूड केम्बरंय
इस्लं । प्रस्ति तेङ्क मेट्टरं । अश्विं तेङ्क हिरिय-हेहारि । अश्विं तेङ्क भात्वद-मर । अस्ति तेङ्क मेलियज्ञनोथ्ये । अस्ति तेङ्कसङ्कदहा-कोच्ये । ध्रस्ति तेङ्क मात्वद-मर । प्रस्ति तेङ्क मोलियज्ञनोथ्ये । ध्रस्ति पहुत्र केम्वरं । ध्रस्ति पहुत्र केम्वरं । ध्रस्ति पहुत्र परियरंय कल्लिय गुण्डु । ध्रस्ति पहुत्र परियरंय कल्लित । ध्रस्ति पहुत्र क्षर्यद्व काम । ध्रस्ति पहुत्र कश्चित्र । ध्रस्ति पहुत्र विश्वरं । ध्रस्ति वडगलेखिय दारि । ध्रस्ति वडगलेखिय दारि । ध्रस्ति वडगलेखिय दारि । ध्रस्ति वडगलेखिय देवसन-केरेब

ताय्वद्य । श्रिष्ठं बडग हुिंग्यसेय गुण्डु । श्रिष्ठं बडगहालद गुण्डु । श्रिष्ठं मृडले ब्वे । श्रिष्ठं मृड नट्ट-गुण्डु । श्रिष्ठं मृडलं केम्बरय हल्लमं सीमं कृडित्तु ॥ स्थल वृत्ति ॥ श्रो-करणद केशियणन तम्म बाचणन कैयिं मारं केण्डु बेक्कन कील्केरय चामगट्टमं बिट्ट दर सीमे । मृड सागर । तेड्ड सागर । पडुव हुज्जगट्ट । बडग नट्ट कल् । हिरिय जिक्कयब्बेय केर्य तेट । केतङ्गरे । गङ्ग-समुद्रद कीलेरिय तेट । बसदिय मुन्दण शङ्गिड इप्पत्तु ॥ नानादेसियुं नाडुं नगरमुं देवरष्ट-बिधाच्चेनेगे बिट्टाय दवसद हेरिङ्गे बल्ल १ श्राडकेय हेरिङ्गे हाग १ मेलसिन हेरिङ्गे हाग १ श्रारिसिनद हेरिङ्गे हाग १ हत्त्वय मलवेगे हागे १ सीरेय मलवेगे हाङ्गे वीस १ एलेय हेरिङ्गे श्रक्त्य ।

दानं वा पालनं वात्र दानाच्छे ये। (नुपालनं । दानात्स्वर्गमवाप्नोति पालनादच्युतं पदं ॥ ५२ ॥ बहुभिव्वंसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः । यम्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥ ५३ ॥ स्व-दत्तां पर-दत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां । षष्टिव्वंषं-सहस्राणि विष्ठायां जायतं कृमिः ॥ ५४ ॥ मङ्गलमहा श्री श्री शी

[ इस जेख में चन्द्रमालिम नंत्रां की भार्या श्राचलदेवी ( अपर नाम श्राचियक ) द्वारा निर्माण कराये हुए जिन मन्दिर ( अक्कन विस्त ) की चन्द्रमालि की प्रार्थना से होय्सल नरेश वीर बलाल द्वारा बम्मेयन-हिल्ल नामक ग्राम का दान दिये जाने का उल्लेख हैं। प्रथम के बाहुस पद्यों में होस्सल वंश के नरेशों का वर्ण न है। जिनकी वंशावली इस प्रकार दी है—

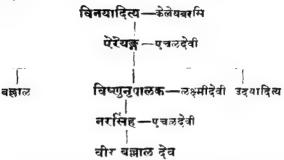

विष्णुनृप की कीर्त्ति में कहा गया है उन्होंने कई युद्ध जीते श्रीर श्रपने शत्रुश्चों के प्रकल दुर्ग जैसे कि कोयनुर, तलवनपुर व रायरायपुर जला डाले।

वीर बलाल देव की युद्ध-दुन्दुभी बजते ही लाड नरेश की शान्ति भक्त हो गई, गुर्जर-नरेश की भीतिज्वर हो गया, गाँड-नरेश को शूल उठ श्राथा, पलव-नरेश पलवाक्षिल लेकर खड़े हो गये, श्रांर चाल-नरेश के वस्त्र स्वलित हो गये। श्रोडेयरस-नरेश ने श्रभिमान में भाकर युद्ध करने की ठाती, पर बलाल-नरेश ने उचक्ति दुर्ग के शिखरें को चूर्ण कर बाला श्रीर पाण्ड्य-नरेश को उसकी श्रङ्गनाश्रों-सहित केंद्र कर लिया।

पश बाइस से भागे इन्हीं द्वारवती के यादव वंशी नरेश त्रिभुवन-मल बीर बलाल देव का परिचय हैं। खेख में इनकी भ्रानेक प्रताप-सूचक पदिवयों तथा इनके तलकाड़, केंगु, नङ्गखि, नेतलम्बवाडि, बनवसे भीर हानुंगब की विजय का उल्लेख हैं। शम्भुदेव भ्रांत श्रक्षवे के पुत्र चन्द्र-मांजि इन्हीं त्रिभुवन मल बीरबलालदेव के मंत्री थे।

पद्य सत्ताहस से चालीस तक श्राचल देवी के वंश का वर्ण न है जो इस प्रकार है—



द्याचल देवा नयकीर्ति के शिष्य बालचन्द्र की शिष्या थी। नय-कीर्ति सिद्धान्तदेव मूलमंब, देशियगण, पुस्तक गच्छ, कुन्दकुन्दान्त्वय के गुणचन्द्रसिद्धान्तदेव के शिष्य (सुत) थे। नयकीर्ति के शिष्यों में भानुकीर्त्ति, प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्मनन्दि, चीर नेसिचन्द्र थे।

१२५ (३२८)

## अक्कन बस्ति के प्रधान प्रवेश द्वार के सामने की दक्षिणी दीवाल पर

( शक सं० १३६८ )

स्तयाह्वय-कु-वत्मरं द्वितय-युक्त-वैशाखके मही-तनय-वारके युत-बलर्स-पद्मेतरे । प्रताप-निधि-देवराट् प्रलयमाप इन्तासमा चतुर्दश-दिने कथं पितृपतेनिवार्या गतिः ॥

**१२६** (३२६)

उसी दीबाल के पूर्व केाण पर

(शक स० १३२६)

तारण-संवत्सरद भाद्र-पद-बहुल - दशमियू सेा-मवारदञ्ज हरिहररायतु स्वस्थनादतु ॥

> **१२**७ (३३०) उपयुक्त लेख के नीचे (शक सं०१३६८)

त्त्रयास्य-शक-वत्सरे-द्वितय-युक्त-विशाख के महीतन [य]- वारके यु..... १२८ (३३३)

## नगर जिनालय के बाहर

( ? शक सं० ११२८ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामेश्व-लाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ।। १ ॥ भय-लोभ-द्वय-दृग्नं मदन-घोर-ध्वान्त-तीव्रांशुवं नय-निचेप-युत-प्रमाण-परिनिण्नीतात्र्य-सन्दोद्दनं । नयनानन्दन-शान्त कान्त तनुवं सिद्धान्तचक्रेशनं नयकीर्ति ब्रति-राजनं नेनेदांडं पापोत्करं पिङ्गुनुं ॥ ६ ॥ प्रवर तन्त्रिष्यम् ॥

श्री-दासनिद् त्रैविश-देवर श्री-भानुकीर्त्त -सिद्धान्त-देवर बालचन्द्र-देवर प्रभाचन्द्र-दवर साधणन्दि-भट्टारक-देवर मन्त्रवादि पद्मणन्दि-देवर ने मिचन्द्र-पण्डित-देवर इन्तिवर शिष्यर नयकीर्ति -देवर ।

धरेयाल् खण्डाल-सूलभद्ग-विलमद्-वंशोद्भवर्स्सत्य-शैा-चरतर् स्सिह-पराक्रमान्वितरनेकाम्भोधि वेला-पुरा-न्तर-नाना व्यवहार-जाल-कुशलर् व्विख्यात-रत्न-त्रया-भरणर् व्वेल्गुल-तीर्थ-वासि-नगरङ्गल् रूढ्यं ताल्दिहरु॥ ॥ ३॥

श्रीगोम्मटपुरद समस्त-नगरङ्गलां श्रोमतु-प्रताप-चक्रवर्त्तं वीरबल्लाल-देवर कुमार-सोमेश्वर-देवन प्रधानं हिरिध-

माणिक्य-भण्डारि-रामदेव-नायकर मन्निधियल श्रीमन्य-की ति -देवक काट शासनपत्य लेय-क्रमवेन्तेन्द हे गाम्मट-पुरद मनेदेरे ख्रक्षय-संवत्सर मोदलागि श्राचन्टार्क-तार बर सल्लवन्तागि हणवोन्दर मोदलिङ्गे एन्टुहणवं तेत् सुखविष्पर तेलिगर गाण्योलगागि धरमनेय न्यायवन्यायमलबय एन बन्दर्ड भास्यलदाचार्य्यरु तावे तेत् निर्श्नियसुवरु श्रोकत कारण क्रश्रेयिल ई-शामन मर्यादेयं मीरिदवर धर्म स्थलव कंडिसि-दवर ई-नीर्स्थद नम्बरङ्गलोलगं खोव्बरिव्यर् मामिणिगलागि श्राचार्य्यरिगं कै।टिल्य-बुद्धियं कलिसि वोन्दकं।न्द नेनदु तालुमाटवं माडि हाग वेलेयनलिहि बेडिकोल्लियेन्द् प्राचा-र्यरिगे मनंगाइडे अवक समय-दोहरू राजदोहरू बगु जिग-पर्गयरु नेत्त-गयरु कोलेकवर्त्तेंगाडेयरु इदनरिंदु नखरङ्गलु उपे-चिसिदरादर्ड ई-धर्माव नम्बरङ्गते कंडिसिदवरल्ब्रुटे खाचार्य्यहं दुर्जनरं केडिसिदवरल्ख नखरङ्गल अनुमतविल्लादे ओव्यरिब्यरु ब्रामिणिगल्ल भाचार्यर मनेयनके अरमनेयनके होकडं समय-द्रोहरु मान्य-मन्नगोय पृठ्य-मर्ट्यादे नडसुवरु ई-मर्ट्यादंय किडिसिदवर गङ्गे-तिडिय कविलयं ब्राह्मणं कं न्द पापद हो हर ।

स्व-दत्तां पर-दत्तां वा या हरति वसुन्धरा । षष्टिर्व्वर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥ ४ ॥

[ नयकीर्त्ते सिद्धान्तचक्रवर्त्ति के शिष्य दामनन्दि, भानुकीर्त्ते, बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्मनन्दि धौर नेमिचन्द्र हुए। इनके शिष्य नयकीर्त्तिदेव हुए। नयकीर्त्तिदेव ने वीरब्ह्यालदेव के कुमार सोमेश्वरदेव के मंत्री रामदेव नायक के समन्न बल्गोल नगर के ब्यापारियों कें। यह शासन दिया कि वे सदेव के लिये चाठ 'हत्या' का टैक्स
दिया करेंगे जिसका एक 'हत्या' व्याज चा सकता है। इसके मतिरिक्त
वे चौर कोई टैक्स नहीं देवेंगे। यदि राज्य की चौर से कोई त्याय,
अन्याय व मलवय टैक्स लगाये जावेंगे तो स्वयं बल्गोल के आचार्य
ही उसका प्रबन्ध करेंगे। यदि कोई व्यापारी आचार्य कें। छल-कपट
सिखावेंगे तो वे धर्म के चौर राज्य के दोही ठहरेंगे। व्यापारियों को
अपने अधिकार प्वंचत् ही रहेंगे। ये व्यापारी खंडित चौर मृलभद्य के

[ने।ट-अवस्य वेग्गोल पर पूरा अधिकार जैनाचार्य का ही था। वहां के टैक्स ऋादि का भी वे ही प्रवन्ध करते थे।]

१२८ (३३४)

## नगर जिनालय में दक्षिण की ख्रीर

( शक्त सं० १२०५ )

स्वस्ति श्रो जन्म-गेहं निभृत-निरुपमीर्व्ञानले।हामतेजं विस्तारान्तःकृतोर्व्ञी-तत्तममल-यशश्वनद्र-सम्भृति-धामं। वस्तु-त्राते।द्रव-स्थानकमितशय-सत्वावलम्बं गभीरं प्रस्तुत्यं नित्यमम्भोनिधि-निभमेसेगुं हैंग्टमलं।व्वीर्श-वंशं

स्विति श्री-जयाभ्युदयं सक्तवर्षं १२०५ नेय चित्रभानु मं वत्सर ग्रावण सु १० वृदन्दु म्बस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमनमहा-मण्डका चार्य्यरमा चार्य्य-वर्य्यरंश्री-सू त-मङ्गद इङ्गलंश्वर देशिय-गणाध्रगण्यकम् राज-गुक्-गल्लमप्य ने।मचन्द्र-पण्डित-देवर शिष्यरु **बा ल चन्द्र**-देवरु श्रीमन्महामण्डलाचार्यरुमाचार्य वर्यकं हे। यसल-राय-राज-गुकगलुमप्प श्री-माधन न्दि-सैद्धान्त-चक्रवर्त्तिगन प्रिय-गुङ्डुगलुमप्प श्रो बेलुगुन-तीर्थद बनात्कार-गणाप्रयण्यक्मगण्यपुण्यक्मध्य समल्त-माणिक्य-नगरङ्गलु नखर-जिनालयद आदि-देवर् अमृत-पिडणे राचेयनहिल्लय होलवेरगी-लगाद स्डवन्नगरेय केलगे पृर्वेदत्ति मीदलेरिय ताटमुं अमृत-पहिय गहे... आरर भूमिय से हवेगे आ-बाल चन्द्र-देवर करवल समस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु विडिसिकोण्ड वलय-शासनद क्रमवेन्न-न्दहे राचेयन हल्निय मिल्लाजुन-देवर देव-दानद गहे हार-गागि भ्रा-गद्देयि मूडलु नट्ट कल्जु । श्रलिंग तेनक हासरे गल्लु । **पल्जि तेङ्क गिडिमनालद गुण्डुमलि मृ**डम् किरु-कट्ट गरे। नीरात्तोलगाद चतुस्सीमे । मा-किरु-कट्टद पडुत्रण कोडियलु हुट्दु गुण्डिनलि बरद मुकोटे हसुबे नेट्टे श्रात्लि तेङ्क हिरिय बेट्टद

तप्पत्त हामरं-गस्तु। भ्राष्त्र मृडय देवलङ्गरेय तेङ्कण की डिय गुण्डि-नित्त बरद मुकोडे इसुबे नेहे भा-कंरे-नीरोतिले सीमे। भ्राकरेय बडगण-कोडिय गुण्डि-नित्त वरद मुकोडे इसुबे नेहे इन्तीकरेयुं किरु-कटे वेलिगाद चतुस्सीमेय गहे।।

[ इस लेख में कुमुद्दचन्द्र श्रार माधनन्दि की नमस्कार के प्रशात होस्सल वंश की की त्ते का उल्लेख है श्रार फिर कहा गया है कि उक्त तिथि की इंगलेश्वर, देशिय गया, मृलसंघ के नेमिचन्द्र पण्डितदेव के शिष्य बालचन्द्रदेव श्रार बेल्गाल के समल जाहिरियों (माणिक्य नगरक्रल) ने नगर जिनालय के शादिदेव की पूजन के हेतु कुछ भूमि का दान दिया। यह भूमि उन्होंने बालचन्द्रदेव से खरीद की थी। ये जाहरी होस्सलवंश के राजगुरु महामण्डलाचार्य माधनन्द्र के शिष्य थे। लंख के प्रथम पद्य में शास्त्रसार नामक कियी शास्त्र के कर्ता का उल्लेख रहा है। यह पद्य चिस जाने से शास्त्रार्य का नाम नहीं पदा गया

#### १३० ( ३३४ )

### नगर जिनालय में उत्तर की श्रार

( शक सं० १११८ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीयात् त्रैजोक्य-नाष्टस्य शामनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ स्वस्ति-श्रीजन्म-गेहं निभृत-निरूपमाञ्जीनलोहामन् जं विस्तारान्तःकृते।व्यीतलममल-यशश्चन्द्र-सम्भृति-धामं । वस्तु-श्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्वावलम्बं गभीरं प्रस्तुत्यं नित्यमम्भो-निधि-निभमेसगुं है।स्स होव्यश्चिश-वंशं

धदराल कीस्तुभदान्दनम्ब्यगुण्मं देवेभदुदास-स-त्वद्गुर्वे हिम-रश्मियुज्वल-कला-सम्पतियं पारिजाः तदुदारत्वद पेम्पने।व्वनं नितान्तं ताल्दि तानल्ते पु-ाट्टइनुद्वेजित-चोर-वैरि-विनयादित्यावनी-पासकं ॥ ३ ॥

क ॥ विनयादित्य-तृपानन

तनु-भवनेरेयङ्ग-भूभुजं तत्तनयं। विनुतं विष्णु-नृपातं

जनपति तदपत्यनेसेदनीनरसिंहं ॥४॥

तत्पुत्रं ॥

गत-लीलं लालनालम्बित-बहल-भयाप्र-ज्वरं गूर्ज्जरं स-न्यृत-शूलं **गोर**लनुच्चैः-कर-धृत-विलसत्पञ्चवं **पञ्चवं प्रो-**जिक्कत चेलं चालनादं कदन-वदनदोल् भेरियं पोयसे वीरा-हित-भृष्टजाल-कालानलनतुलवलं **वीर-बल्लाल-**देवं 11 8 11

चिरकालं रिपु-गल्गसाध्यमेनिसिद्धं चुङ्गियं मुत्ति दुः र्द्धर-तेजो-निधि-धूलिगोटेयने कं।ण्डाकाम-देवावनी-श्वरनं सन्दे।डेय चितीश्वरननाभण्डारमं स्नीयरं

तुरग-त्रातमुमं समन्तु पिडिदं **बल्लाल-**भूपालकं ॥६॥ स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द-महा-मण्डलेश्वर द्वारवती-तुलुव-वल-जलिध बहवानल । पुरवराधीश्वर । पाराड्य कुल-कमल-वेदण्ड । गण्ड-भेहण्ड । मण्डलिक - बेटेकार । चेाल-कटक-सुरेकार । सङ्घाम-भीम ।

काल-काल-काम । सकल-वन्दि-बृन्द-सन्तर्ष्या-समग्र-वितरण विनाद । वासन्तिका-देवी-खब्ध-वर-प्रसाद । यादव-क्रुला-म्बर-सुमिशा । मण्डलिक-मकुट-चूडामिशा कदन-प्रचण्ड **म**ल-पराल्-गण्ड नामादिप्रशस्ति-सहितं श्रीमन् — विभुवनमञ्ल-तलकाडु के। क्रु-नङ्गलि नोणम्बवादि-बनवमे हानुङ्गल् ले। किंगुरिड-कुम्मट-एरम्बरगेयोलगाद समस्त-दंशद नानादुर्गाङ्गलं लीला-मात्रदि साध्यं माडिकाण्ड भुज-त्रल-वीर गङ्ग-प्रताप-चक्रवित् होय्सल वीर-बल्लाल-इंवर् समस्त-मही मण्डलमं दुष्ट-निष्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पृट्वकं सुखसङ्कथाविनाः-ददि राज्यं गंटयुत्तिरे। तदीय-करतल-कलित-कराल-करणल-धारा-दत्तन-निम्स पत्नीकृत-चतुर्पयाधि-परिला-परोत-पृयुल-पृथ्वी-तस्नान्तर्व्वक्तियुं श्रीमद्-चिष-कुकुटेश्वर-जिनाधिनाथ पद-कुश-शयालङ्कतमुं श्रीमत्क्रमठ-पश्चि देवादि-नाना-जिनवरागार-मण्ड-तमुमप्प श्रीमद् बेल्गाल-तीर्थद श्रीमन्महा-मण्डलाचार्यरं न्तप्परेन्द्रङे ॥

भय-तोभ-द्वय-दूरनं मदन-घोर-ध्वान्त-तीव्राध्ववं नय-निचेप-युत-प्रमाण-परि-निर्जीतार्थ्य-सन्दे।हनं । नयनानन्दन-शान्त-कान्त-तनुवं सिद्धान्त-चक्रेशनं नयकोत्ति-व्रति-राजनं नेनेदे।हं पापेत्करं पिहुगुं॥ ७॥ तच्छिश्यर् श्री-दामनन्दि-त्रैविद्य-देवरुं । श्री भानु-कीत्तिसिद्धान्त देवरुं।श्री बालचन्द्र-देवरुं।श्री-प्रभाचन्द्र देवरुं।श्री माघनन्दि-भट्टारक-देवरुं।श्री मन्त्रवादि-पद्म- निदःदंबरः । श्री नेमिचन्द्र-पण्डित दंबरः । श्री-सूल-सङ्घर् देशिय-गण्ड पुस्तक-गच्छर श्री केण्ड-कुन्दान्वय-भूषण्यरप्प श्रीमनमहामण्डलाचार्यर् श्रीमन्नयकोत्तिः-सिद्धान्त-चकव र्त्तिगल गुडुं ॥

चितितलदोल् राजिसिदं धृत-सत्यं नेगल्द नागदेवामात्यं। प्रतिपालित-जिन-चैत्यं-ऊत-ऋत्यं **देश∓मदेव-**मचिवापत्यं।। द्राः। तद्वनिते ॥

सुदि पहण-मामियंम्ब पेमरं ताल्दिई लच्मी-ममास्पदनिष्य-गुणि-मिल्ला-सेट्टि-विभुगं लोकोत्तमाचार-सस्पदंगी-माचेवे सेट्टिकव्वेगमन्तोत्साइमं ताल्दि पुटिद चन्दव्वे रमाप्र-गण्यं भुवन-प्रख्यातियं नान्दिदल् ॥६॥
नस्पत्र ॥

परमानन्ददिनंन्तु नाकपतिगं पालामिगं पुट्टिंगं पर-सीन्दर्य-जयन्तनन्तं तुहिन-चीराद-कल्लोल-मा-सुर-कीर्त्तिप्रिय-नागदेव-विभुगं चन्दरुखेगं पुट्टिंगं स्थिरनी-पट्ट्या-मामि-विश्व-विभुगं जीग्रह्येगं प्रोद्धवन्-चितियोल् विश्रुत-बम्मदेव-विभुगं जीग्रह्येगं प्रोद्धवन्-सुतनी-पट्ट्यामामगार्ज्जित-यशङ्गी-मिल्ल-देवङ्गमू-क्रितंगी-कामलदेविगं जनकनम्भोजास्यंगुव्जीतल-स्तुतेगी-चन्दले नारिगीशनेसेदं श्रीनागदेवीत्तमं॥ ११॥ कारितं वीरबङ्काल-पत्तन-म्वामिनामुना । नागेन पार्श्व देवाये नृत्य-रङ्गाश्म-कृष्टिमे ॥ १२ ॥

श्रीम**न्नयकीर्त्त-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगर्हा परीच्च-विनयार्ह्य-**वागिमुडिजमुमं निषिधियुमं श्रीमत्कमठ-पार्श्व-देवर बसादिय मुन्द्रण कलु-कट्टमं नृत्य-रङ्गमुमं माडिसिद तदनन्तर ॥

श्री-नगर-जिनालयमं श्री-नित्तयमनमल-गुण-गणम्माडिसिदं। श्री**नागदेव**सचिवं श्री-**नयकोत्ति**-त्रतीश-पद-युग-भक्तं॥ १३॥

तज्ञिनानय-प्रतिपात्तकरप्प नगरङ्गल् ॥

धरेयोल् खराडिल-सूलभद्र-विनसद्-वंशोद्धवर्मसत्य-शीन् चरतर् स्सिह-पराक्रमान्वितरनंकाम्मोधि-वेता-पुरा-न्तर-नाना-ज्यवहार-जान-कुशनर् विख्यात-रत्न-त्रया-भरणर् डवेलगाल-तीर्त्थ-वासि-नगरङ्गल् ६डियं ताल्दिदर्

सकवर्ष १९९८ नंय राक्षसमंवत्सरद जेष्ठ सु १ बृह वार दन्दु नगर-जिनालयके यहवलगेरंय मे। दलेरिय नाटमुं याह-सलगे-गहेयुं उडुकर-मनेय मुन्दण केरेय केलगण बेदले के। लग १० नगर-जिनालयद बहगण केति-सेष्टिय केरि भा-तेडु ख एरडु मने भा-भङ्गांड सेडेयिक गाण एरडु मनेगं हण अय्दु करिङ्गे मलविय हण मूरु।। [ इस लेख में नयकीत्ति के शिष्य नागदेव मंत्री-द्वारा नगर जिनात्य तथा कमठपार्श्वदेव बस्ति के सन्भुख शिलाकुट्टम श्रीर रङ्गशाला
बनवान व नगर जिनालय की कुछ भूमि का दान दिये जाने का उल्लेख
हैं। धादि में लेख नं० १२४ के समान होय्सल व श का परिचय हैं।
वीरवलाल देव के प्रताप का वर्णन कुछ श्रंश छोड़कर श्रवरशः वही
है। इसके पश्चात् नयकीर्त्तिदेव श्रीर उनके शिष्यों दामनन्दि, भानुकीर्त्ति, बालचन्द्द, प्रभाचन्द्द, मावनन्दि, पद्मनन्दि श्रीर नेमिचन्द्द का
उन्तंख है। नागदेव के व श का परिचय इस प्रकार हैं—

वस्मदेव—जोगव्वे
(वीर बहाछदेव के पट्टण सामी) नागदेव—चन्दव्वे ( चन्दलं )
( महिसेहि और माचट्वे
की पुत्री )
( मल्लिदेव )
( कामल्देवी )

खड़िल और मूळभड़ के बंशज व्यापारियों का भी उल्लेख हैं। ये ही व्यापारी जिनालय के म्हक थे। }

### १३१ (३३६)

# नगर जिनालय के भीतरी द्वार के उत्तर में

(शक सं० १२०१ तथा १२१०)

स्विस्ति श्रोमतु-शक-वर्षे १२०३ तेय प्रसायि-संबत्सरद मार्गिश्रर-सु (१०) वृदन्दु श्रोबेलुगुल-तीर्व्यद समस्त-नस्व रङ्गिलिगे नखर-जिनालयद पृजाकारिगलु श्रोडम्बट्ट् वरसिर मासनद क्रमवेन्तेन्दं । नखर-जिनालयद भादि-देवर देव दानद गहे बेदलु एक्षि उल्लद्द्यु वेलद्दकालद् हु देवर भ्रष्टिवधा-रुचने भ्रमृत-पिड-मिहत श्रीकार्यवनु नकरङ्गलु नियामिसि कीष्ट्र पिडयनु कुन्ददे नडसुवेषु आ-देव-दानद गहे बेहल्लन् श्राधि-क्रय हानंति गुतगं एम्म वंशवादियागि मक्कलु मक्कलु दृष्पदे आरु माडिदडं राजद्रोहि समयद्रोहिगनंन्दु वोडम्बट्ट बरसिद-शासन इन्तप्पुदके अवर वेष्प श्री-गाम्मटनाथ । श्री बेलुगुन तीर्व्यद नकर-जिनालयद आदिदंवर नित्याभिषेकके श्री-हुनिगं-रेय सावणन अन्त-भण्डार-वागि कीष्ट्र गद्याखं भ्रयिदु-हे।निङ्गे हालु व १॥

सर्वधारि संवत्सरद द्वितीय-भाद्रपद-सु ५ कि। श्रां-बेलुगुल-तीर्त्थद जिननाथ-पुग्द समस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु नम्मोलोडम्बट्ट वरसिद शासनद क्षमवेन्तन्दां । नगर-जिनान्यद श्री-धादिदेवर जीत्रींद्धारचुपकरण श्री कार्यकेवृ धारा-पुर्व्वकं माडि धाचन्द्रार्कतारं बरं सलुवन्तागि ध्रा-यरडु-पट्ट-णद समस्त-नखरङ्गलू स्वदेशि-परदेशियन्दं वन्दन्तह दवण गद्याण-नृरक्षे गद्याणं वोन्दरेगपदिय दवण द्यादिदेवरिगे सलु-वन्तागि कोट्ट शासन यिदरोत्ने विरहित-ग्मवनाक माडिद्दस्यन सन्तान निस्सन्तान ध्रव देव-द्रोहि राज-द्रोहि समय-द्रोहिगलोन्दु वाडम्बट्ट् वरसिद समस्तनकरङ्गलोप्प श्री-गोम्मट ॥

[ यह लेख तीन भागों में विभक्त हैं। प्रथम भाग में उहीस हैं कि एक्त तिथि की नगर जिनालय के पुजारियों ने बेल्गील के ज्यापारियों के। यह लिखा-पड़ी कर दी कि जब तक मंदिर की देव-दान भूमि में धान्य पेंदा होता है तब तक वे सटैव विधि श्रनुसार मंदिर की पूजा करेंगे।

दूसरे भाग में उल्लेख है कि नगर जिनालय के श्रादि देव के बिल्या-भिष्क के लिये हुलिगेरे के सोबण्ण ने पांच गराण का दान दिया जिसके व्याज से प्रति दिन एक 'बल्ल' दुग्ध लिया जावे।

तीसरे भाग में उक्त तिथि की बेल्गी उन्हें समस्त जैहिरियों के एक-त्रित होकर नगर जिनालय के जीर्णाद्वार तथा बर्तनों श्रादि के लिये रकम जोड़ने का उल्लेख हैं। उन्होंने में। गवाण की श्रामदनी पर एक गवाया देने की प्रतिज्ञा की । जो कोई इसमें कपट करे वह निपुत्री तथा देव धर्म श्रीर राज का दोही होते ! }

[ नाट-लेख के प्रथम भाग में शक संव १२०३ प्रमाथिसंबल्सर का उत्लेख हैं। पर गणनानुसार शक संव १२०३ हुए तथा शक संव १२०१ प्रमार्था सिद्ध होते हैं। लेख के तृतीय भाग में सर्वधारि संबल्सर का उल्लेख होने से वह शक संव १२१० का सिद्ध होता हैं।]

### १३२ (३४१)

## मंगायि वस्ति के प्रवेश मार्ग के बायीं ख्रीर

( लगभग शक सं० १२४७ )

म्बन्ति श्री-सूलसङ्घ देशिय-गण पुस्तक-गच्छ केण्डिक्नन्दा-न्वयद श्रीमदिभिनव-चारुकीर्त्ति-पण्डिताचार्य्य शिष्यल सम्यक्त्वाद्यनंक-गुण-गणाभरण-भूषिते राय-पात्र-चूडामणि बेलु-गुलद सङ्गायि माडिसिद चिभुवनचूडासणियंम्ब चैत्याल-यक्षे मङ्गलमहा श्री श्री ॥ [ श्रमिनव चारुकीर्त्त पण्डिताचार्य के शिष्य, बेल्लाल के मंगायि के निर्माण कराये हुए 'त्रिभुवन चुड़ामणि' चैत्यालय का मंगल हो 1]

१३३ (३४०)

# उसी वस्ति के प्रवेश-मार्ग के दायीं श्रीर

( लगभग शक सं० १४२२ )

श्रीमतु परिख्तदेवरुगल गुडुगलाद बेलुगुलद नाड-चिन्न-गाण्डन मग नाग-गाण्ड सुत्तगद होन्नेनहिल्लय कल-गाण्डनो-लगाद गीडगलु मङ्गायि माडिसिद बस्तिगं काट्ट देखिनऋट्टे गहे बेहलु योधम्मीके श्रलुपिदवरु वारणानियल्ल सहन्त-अपिलेय कोन्द पापक होगुवरु मङ्गलमहा श्री श्री शे

[ पण्डितदेव के शिष्यों—नाग गीण्ड श्रादि गौडों ने मंगायि वस्ति के लिये दोइन कट्टे की कुछ भूमि दान की ।

१३४ (३४२)

# मङ्गायि बस्ति की दक्षिण-भित्ति पर

( सम्भवतः शक्त सं ८ १३३४ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वाद्दामीघ-लाव्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ तारास्फारालकीघे सुर-कृत-सुमनोवृष्टि-पुष्पाशयालि-म्तामाः कामन्ति दृह जधरपटलीडम्भता यस्य मूर्जि मोऽयं श्री-गोम्मटेशिक्षभुवन-सरसी-रव्जने राजहंसी
भव्य...ब-भानुव्वेलुगुल-नगरी साधु जंजीयतीरं ॥ २ ॥
नन्दन-संवत्सरद पुश्य-शु ३ लू गेरसीप्पेय हिरियप्राय्यगल शिष्यक गुम्मटण्णगलु गुम्मटनाथन मिलिधियक्षि बन्दु चिक-वेट्टहिल चिक-विस्तिय कल्ल-किटिस जीन्नोंद्धारि
बहुग-वागिल यस्ति मूरु मङ्गायि-बम्ति वोन्दु हागे प्रियदु-बित्त
जीर्योंद्वार वेन्दु तण्डकके प्रहारदान ।

[ गुम्मटेश की प्रशस्ति के पश्चात् लेख में उल्लंख है कि उक्त तिथि को गैरसीप्पे के हिरिय- श्रयं के शिष्य गुम्मटण्ण ने यहां श्चाकर चिक्र विस्त के शिल्य कुहम का, उक्तर द्वार की तीन बस्तियों का तथा मंगायि बस्ति का —कुछ पाच बस्तियों का—जीर्णोद्धार कराया।

िनीट—लेख में नन्दन स'वत्सर का उलेख है। शक संव १३३४ नेहन था। }े

### १३५ (३४३)

# उपर्युक्त लेख के नीचे

। सम्भवतः शक सं० १३४१ )

विकारि-संवत्सरद श्रावण शु १ गेरसीप्पेय श्रीमति भव्वेगल समस्तर-गेष्टिय कोटु ग ४॥

[उक्त तिथि को गेरसोप्पे की श्रीमती श्रव्ये श्रीर समस्त गोष्टी ने चार गद्याण का दान दिया।

[नाट - लेख में विकारी संवत्सर का बल्लेख है। शक संव १३४१ विकारी था।]

### १३६ (३४४)

# भगडारि वस्ति में पूर्व की ख़ार प्रथम स्तम्भ पर

( शक सं० १२५० )

स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं ॥

पाषण्ड-सागर-महा-बड्वामुखाग्नि-श्रीरङ्गराज्ञचरणाम्बुज-मूल-दास । श्री-विष्णु-जोक-मण्डिपमार्गदायी

रामानुजा विजयन यति-राज-राज ॥१॥

शक वर्ष १२६० नय कीलक-संवत्सरद भाद्रपदशु १० हु० म्बस्ति श्रीमन्महा-मण्डलश्वरं भारिराय-'वभाड
भाषेगं तप्पुत्र रायर गण्ड श्रं। वीरबुद्ध-रायनु पृथ्वीराज्यत्र माडुव कालदिल्य चैनिरगू भक्तिरगू मंत्राज
वादिल्ल भानेयगीन्दि हो स-पृष्ट्रण पेनुगुण्डं कल्लेहद-पृह्ण वेललगाद समस्त-नाड भव्य-जनङ्गलु आ-बुद्ध-रायङ्गे भक्तरुमाडुव
भन्यायङ्गलन् विश्रहं माडलागि के विल्-तिरुमले-पे मालकेविल्-तिरुनारायणपुरमुख्यवाद सकलाचार्य्यक् सकल-समिय
गल् सकलमारिवक्क मेष्टिक्क तिरुपणि-तिरुविडितण्नीरवरु
नाह्यक्ते न्दु-जनङ्गलु सावन्त-बेवक्कलु तिरिकुल जाम्बुवकुल्
वोलगाद हदिनेण्डु-नाड भीवेषणवर्षय्यलु महारायनु
विष्णव दर्शनक्के-ऊ जैन-दर्शनक्के-ऊ भेदविल्लवेन्दु रायनु वैष्णवर कैय्यलु जैनर कै-विडिदु कोहु यी-जैन-दर्शनक्के पृर्विमरियादे

यलु पश्चमहावाद्यङ्गलू कलशवु मलुबुदु जैनदर्शनक्के भक्तर देसे यिन्द हानि-वृद्धियादक वैष्णव-हानि-वृद्धियागि पालिसुवरु यी-मर्घ्यादेयल् यल्ला-राज्य-देशलगुल्लन्तह बस्तिगलिग श्री-वैष्णवरु शासनव नद्रु पालिसुवरु चन्द्राक्के-स्थायियागि र्वष्णव-ममया जैन-दर्शनव रिचसिकं।ण्डु बहेउ विष्णवरू जैनकः वोन्दुभेदवागि काण्लागदु श्री तिरुमलेय तात व्यङ्गलु समस्त-राज्यद भव्य-जनद्गल भ्रमुमतदिन्द बेलुगुलद वैपाव-ब्रङ्गरचेगासुक समस्त-राज्यदे।लगुल्लन्तह जैनर बागिलुगहतेयागि मन-मनेगे वर्षक्के १ हण कोहु आ-ये-त्तिद होन्निङ्गे दंवर श्रङ्ग-रक्षेगेयिष्पत्तालन्मन्तविह् मिक हान्निङ्गे जीपर्न-जिनालयङ्गलिगं सोश्रंयनिकृदु यी-मरियादेयल्ल चन्द्राक्केम्ब्रज्ञं तप्पलीयदे वर्ष-वर्षक्कं कांटु कीर्त्तियनू पुण्य-वन् उपार्ज्जिसिकाम्बुदु यी-माडिद कट्टलंयनु श्रावनोब्दनु मीरि-दबनु राज-हांहिसङ्घ-मम्दायक्कं होहि तपस्वियागलि प्रामि-वियागिल यी-धर्माव केड्सिदरादडे गङ्गेय तडियक्ति कपि-लेयनु ब्राह्मणनन् कीन्द पापदक्षि होस्क ।

श्लोकः। खदत्तं परदत्तं वा यो हरति वसुन्धरां। पष्टि-वर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि ॥२॥

(पांछ से जीड़ा हुआ।)

कल्लेदद हर्न्जि-सेट्टिय सुपुत्र बुसुवि-सेट्टि बुक्क-रायरिगे विन्नहंमाडि तिरुमलंय-तात्रयङ्गत विजयं गैसि तरन्द् जीन्नोद्धार व माडिसिदरु उभयममयवू कूडि बुसु वि-सेट्टियरिंग सङ्घ-नाटक पट्टव कट्टिदर ।।

विश् बुकराय के राज्य-काट में जैनियों और वैष्यावों में भगाड़ा हो गया। तब जैनियों में से आनेयगोणिड आदि नाहुओं ने बुकराय से प्रार्थना की! राजा ने जैनियों और वैष्यावों के हाथ से हाथ मिला दिये और कहा कि जैन और वैष्याव दर्शनों में केई भेड़ नहीं हैं। जैन दर्शन की पूर्ववन ही पण्च महा वाद्य और कल्या का अधिकार है। यदि जैन दर्शन की हानि या बृद्धि हुई तो वैष्यावों की इसे अपनी ही हानि या बृद्धि समक्षता चाहिये। अविष्यावों की इस विषय के शासन समस्त राज्य की बिस्तियों में लगा देना चाहिये। जैन और वैष्याव एक हैं, वे कभी दें। न समके जावें।

श्रवण वेल्लांट में वेष्णव श्रद्ध-स्त्रकों की नियुक्ति के हिन्दे राज्य भर में जैनियों से प्रत्येक घर के द्वार पांछे प्रतिवर्ण ने एक हुए हिन्या जाता है इसमें से निरुप्तट के नातच्य, त्रेव की रचा के लिये, बीस रचक नियुक्त करें में श्रीर शंप दृष्य जेन मन्दिरों के जीर्णोद्धार व पुताई श्रादि में खर्च किया जायगा। यह नियम प्रति वर्ष जब तक सूर्य चन्द्र हैं तब तक रहेगा। जी कोई इसका बल्लांचन करें वह राज्य का, संघ का श्रीर समुदाय का द्वोही टहरेगा। यदि कोई तपस्त्री व प्रामा-धिकारी इस धर्म में प्रतिधान करेगा जी वह गगानट पर एक किएंट माँ श्रीर बाह्मण् की हत्या का भागी होगा।

(पीछे सं जोड़ा हुआ।)

कहो ह के हिंव से दि के पृत्र बुसुवि से दिने बुक्कराय के प्रार्थनापत्र देकर निरुमले के नात्रय्य की बुलवाया और उक्त शासन का जीर्णोद्धार कराया। दोनी मङ्कों ने मिलकर बुसुवि सेटि की संघनायक का पद प्रदान किया। १३७ (३४४)

## उसी स्थान में द्वितीय स्तम्भ पर

( लगभग शक सं० १०८० )

श्रांमत्परमन्गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीयात् त्रैनोक्य-नाथम्य शामनं जिन-शासनं ॥ १॥

भद्रमस्तु जिन-शामनाय ॥

स्वन्ति-श्री-जन्म-गृहं निभृत-निरुपमौर्ग्वानलोहाम-तंजं विस्तारान्तःकृतेव्वीतलममल-यशश्चन्द्र-सम्भृति-धाम<sup>®</sup>। वस्तु-ब्राताद्भव-स्थानकमितिशय-पत्वावलम्यं गर्भारं प्रम्तुत्यं नित्यमम्भे।निधि-निभमेसेगुं होटसलोतीश्च-वंशं

श्रदरेालु कैम्तुभदान्दनम्ध्य-गुणमंदेवेमदुद्दाम-म-त्वदगुर्व्वे हिम-रिश्मयुष्वल-कला-सम्पत्तियं पारिजा-तदुदारत्वद पेम्पनीर्व्वेने नितान्तं ताल्दि तानल्तं पु-ट्टिदनुद्वेजित-वीर-वैरि-विनयादित्यावनीपालकं ॥ ३ ॥

का । विनयं बुधरं रिजिसे धन-तेजं वैरि-बल्लमनललिसे नेगल्दं । विनयादित्य-नृपालक-ननुगत-नामात्थेनमल-कीर्त्ति-समर्त्थे ।। ४॥ धा-विनयादित्यन वधु भावोद्भव-मन्त्र-देवता-सन्निभे स-

द्भाव-गुगा-भवनमखिलक-ला-विलिसते-केलयवरसियंम्बले पंसरि ॥ ५ ॥ ग्रा-हम्पतिगं तनुभव-नादं श्वचिगं सुराधिपतिगं सुन्ने-न्तादं जयन्तनन्तं वि-षाद-विदृरान्तरङ्ग नेरेयङ्ग-नृपं ॥ ६ ॥ ब्रातं चालुक्य-भूपालन बलदभुजादण्डमुहण्ड-भूप-ब्रात-प्रोत्तुङ्ग-भूभृद्-विदत्तन-कुत्तिशं वन्दि-मस्यौध-मेघं। श्वेताम्भोजात-देव-द्विरदन-शरदभ्रेन्दु-कुन्दावदात-ख्यात-प्रोचचशश्रभी-धवलित-भुवनं धीरनेकाङ्ग-वार मा अन शंयनेतुंगंनिसि नंगिंद-**द्दरियङ्ग-**नृपालतिलकनङ्गनंचेल्य-ङ्गोरवट्ट शील-गुणदि नेरदेचलदेवियन्तु नान्तरुमाल्रं॥ 🖘 🗈 एसे नगल्डवरिर्व्वर्गी तनु-भवर्त्रेगल्दग्रते बल्लालं वि-**च्या**-नृपालकनुदयादि-त्यनेम्ब पंसरिन्दमस्विल-त्रसुधा-तस्दंगल् ॥ 🕹 ॥ वृत्त ॥ ध्रवराल् मध्यमनागियुं भुवनदेाल् पृत्र्वापराम्भाधिये-य्दुविन कृडे निमिर्च्चुवोन्दु निज-वाहा-विक्रमक्रीडंयु-द्भवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुग्ग-त्रातैक-धामं धरा-धव-चूड़ामग्रि-यादवाब्ज-दिनपं श्री-विष्गु-भृपालकं॥१०॥ कन्द ।) एजेंगंसेव केायतूर्त-

न्तत्तवन-पुरमन्ते रायरायपुरंव-

स्य**ल बनंद विष्णु**तंजी-

व्य**त्तनदं बेन्दु**वु बि**लष्ठ-रिपु-दुर्गङ्गल्** ॥ ११ ।

वृत्त ।। इनितं दुर्गाम-वैरि-दुर्गाचयमं के।ण्डं निजान्तपदि-

न्दिनिवर्ध्भूपरनाजियान्तिविसिदं तन्नस्न-मङ्गातदि-न्दिनिवर्गानितिर्गत्तनुद्ध-पदमं कारुण्यदिन्देन्दु ता-

ननितं लेकदे पेस्वोडटज-भवर्तुं विभ्रान्तनःपंदलं ॥ १२ ॥

कन्द ॥ **लप्टमी-देवि**-खगाधिप-

लच्मक्ने-सेदिई विष्णुगन्तन्ते बलं

**लच्मा-दं**वि-ल**स**न्मृग-

लहमानने विष्णुगम-सतियंने नेगल्दल् ॥ १३॥

ग्रवर्गो मने।जनन्ते सुदती-जन-चित्तमनीत्कोलरुक्के सा-

*ल्ववयव शांभेयिन्दतनुवे*म्बभिधानमनानदङ्गना-

निवहमनेच्चु मुय्वनसमानदे बीरानेच्चु युद्धदेख्

तिबसुवोनादनात्म-भवनप्रतिमं नरिसंह-भूभुजं ॥ १४ ॥ पडं मातं वन्दु कण्डङ्गमृत-जल्राध तां गर्ब्बदि गण्ड-वातं

नुडिवातङ्गेत्रनम्बै प्रक्षय-समय-दोल् मेरेयं मीरिवर्णा-

कडलन्नं कालनन्नं मुलिद-कुलिकनन्नं युगान्ताग्नियनं सिडिलन्नं मिहदन्नं पुर-हर-नुरिगण्यान्ननी नारमिहं॥१५॥

रिपु-मर्प्यद्र्ष-दावानल-बहल-सिखा-जाल-कालाम्बुवाह

रिपु-भूपोद्यत्प्रदोप-प्रश्वर-पटुतर-स्फार-भरूका-समीरं।

रिपु-नागानीक-तार्स्यं रिपु-नृप-निल्नी-षण्ड-नेदण्डरूपं
रिपु-भूभृद-भूरि-त्रक्षं रिपु-नृप-मदमातङ्ग-सिहं नृसिहं ।१६।
स्वस्ति समिचगत-पञ्च-महाशब्द महा-मण्डलंश्वर । द्वार-वती-पुरवराधीश्वर । तुलुव-त्रल-जलिध-त्रड्यानल । दायाद-दावानल । पाण्ड्य-कृल-कमल-नेदण्ड । गण्ड-भेकण्ड । मण्ड-लिक-नेण्टेकार । चेलि-कटक-स्रंकार । संप्राम-भीम । किल-काल-काल-काम । मकल-विन्व-वृत्त-सन्तर्पण-समग्र-वितरण-विनाद । वासन्तिका-देवी-लब्ध-त्रर-प्रसाद । यादव-कृलाम्बर-ग्रुमणि । मण्डलिक-मकुट-चृहामणि-कदन-प्रचण्ड मनपराल् गण्ड । नामादि प्रशस्त-महित श्रीमन-विभुवन-मल्ल तलकाडुकोङ्ग-कृलि नोलम्बवाडि बनवसे हानुङ्गल-गाण्ड भुज-त्रल चारगङ्ग-प्रताप-होण्यल-नारसि ह-देवर् दित्तण-मदी-पण्डलमे दुष्ट-निग्रह-शिष्टप्रतिपालन-पूर्वकं सुग्र-मङ्गथा-विनादि राज्यं गेटयुक्तिमं तदीय-पिन्-विष्णु सूमाल-पाद-पद्मोपजीवि ।।

आनंगत्द नारिसंह-ध-रानाथङ्ग मर-पितगं वाचम्पतिवोल्-तानेसेदनुचित-कार्य्य-वि-धान-धरं मान्य-मिन्त्र हुल्ल चमूपं॥ १७॥ वृत ॥ श्रकलङ्कं पितृवाजि-वंश-तिलकं श्रीयसराजं निजा-म्बिकं लोकाम्बिकं लोक-वन्दितं सुशीलाचारं दैवन्दिवी-श-कदम्ब-म्युत-पाद-पद्मनुकः नाथं यदुचोणिया-लक-चृहामणि-नारिसंह नेनले पेम्पुल्लनं हुल्लुपं॥१८॥

धरंयं गेल्दिइ तिण्युल्लननुद्धियनेनेम्ब गुण्युल्लनं म-न्दरमं माक्केल्व पेम्पुल्लननमर-महीजातमं मिक लोकं:-त्तरमध्यार्ष्पुल्लुनंपुल्लुननेसेव जिनेन्द्राङ्गि-पङ्कोज-पृजो-त्करदेश्च तल्पे।य्दलम्पुल्लनननुकरिमल् मर्त्यनावींसमर्त्यं १६ सुमनस्मन्तति-संवितं गुरु-वचा-निद्धिः ह-नीति-कम समदाराति-वल-प्रभेदन-कर् श्री-जैन-पृजा-समा-ज-महात्साह-परं पुरन्दरन पंग्पं ताल्दि भण्डारि-हू-ल्लमदण्डाधिपनिद<sup>े</sup>पं महियालुराद्वैभव-भ्राजितं॥ २०॥ मततं प्राणि-वर्धं विनादमनृतालापं वच:-प्रौढि स-न्ततमन्यार्त्यमनीस्टु कोस्बुदं वलं तेजं पर-स्रीयरोल् । रति-सै।भाग्यमन्न-काङ्के मतियायतेल्लग्माण्पेस्तिप-र्ज्य तरत्र-प्रकरकके-शील-भट-संल्गाहुल्लनं **हुल्लनं** ॥ २१ ॥ म्थिर-जिन-शासनोद्धरणरादियालारेनं राचम्ल-भू-वर-वर-मन्त्रि-**रायने** बलिक्कं बुध-स्तुतनष्य **विष्णु**-सू-वर-वर-मन्त्रिगङ्गणनं मत्ते वित्तककं नृतिं ह-देव-भू-वर-वर-मन्त्रि-**हुलूने** पेरङ्गिनितुक्कडं पेत्नलागदं ॥ २२ ॥ जिन-गदितागमार्त्य-विदरस्त-समस्त-बहिर् प्रपञ्चर-त्यनुपम-शुद्ध-भाव-निरतर्गात-माहरंनिव्य कुक्कुटा-**सन-मलधारि-देवरे** जगहु हगल् गुरुगल् निजनत्रत-केनेगुण-गैरवके तेर्णयारी चमूपति-हुल्ल-राजना ॥ २३ जिन-गंरोद्धरणङ्गलि जिन-महा-पृजा-समाजङ्गलि-जिन-योगि-ब्रज-दानदिं जिन-पद-स्तात्र-किया-निष्ठेयिं

जिन-सत्पुण्य-पुराग्य-संश्रवश्यदि सन्तेषमं ताल्दि भ-व्यनुतं निच्चल्लुमिन्ते पोल्तुगलेवं श्री**हुलू-दण्डाधिपं**॥२४॥ कन्द्र ॥ निष्यटमे जीण्नमादुद-

नुष्पट्टाय्तन महा-जिनेन्द्रालयमं।
निष्पासतु माडिदं करमोष्पिरं हुल्लं मनस्य बङ्कापुरदेख् ॥ २५ ॥
मत्तमिक्षयं॥

वृत ॥ कलितनमुं विटल्बमुमनुल्लवनादियोले। व्वेनुव्वियोल् कलिविटनेम्बनातन जिनालयमं नेरं जीर्ण्नमादुदं । कलि सर्ल दानदेशल् परम-सीख्य-रमारितयंशल् विटं विनि-रचलवे निसिद्दं हुल्लन्दनेत्तिसिटं रजनादि-तुङ्गमं ॥ २६ ॥ प्रियदिन्दं हुल्ल्न-संनापित केत्रपण्य-मद्दा-तीर्श्यदेशल् घात्रियुं वा-द्वियुमुल्लन्नं चतुव्विशंति-जिन-मृति-सङ्घके निश्चिन्तमाग-चय-दानं सत्व पाद्गि यहु-कनक-मना-चेत्र-जिन्धित्तु सद्यु-त्तियनिन्तीलोकमेन्नम्पोगलं विदिसदं पुण्य-पुञ्जैकधामं ॥

आकेल्लङ्गेरेयादि-तीर्त्थमदुमुत्रं गङ्गरि निर्मितं लोक-प्रस्तुतमाय्तु काल-वशदिं नामावशेषं वलि-का-कल्प-स्थिरमागं माडिसिदनी-माखज्जिनागारमं श्री-कान्तं तलदिन्दमंय्दं कलसं श्री-हुल्ल-दण्डाधिपं॥ २८॥ कन्द्र ॥ पञ्च-महा-वसतिगलं

पञ्च-सुकल्याण-वाञ्छेयि **हुल्ल-**चमृ-१८ षं चतुरं माडिसिदं काश्चन-नग-धैर्य्यनंसेव केल्ल**ङ्गरेयाल**्॥ २**६**॥

कन्दः ।) हुल्ल-चमूपन गुण्-गण-मुल्लनितुमनारा नेरेचे पागलल् नेरेवर्

्रष्टलदाननंदुद्धिय जन्न-

मुस्तनितृमनारा पविधायल् नेरेवल्लर्॥ ३०॥

संवित-सद्गुणं सकल-भव्य-नुतं जिन-भाभितार्थ-नि-म्संशय बुद्धि-हुल्ला-एतना-पति केरव-कुन्द-हंम-शु-श्रांशु-पशं जगन्नुतडाली-वर-बेल्गुल नीर्थदेशल् चतु-विवीशति नीर्थकृत्रिलयमं नेरं माहिमिदं दिल्नितद् ॥ ३१॥

कन्द ॥ गोम्मटपुर-भूषणमिदु

ग्राम्मटमाञ्चल समस्त-परिकर-सहित । गम्मदि हुल्ल-चमू-

पं माडिसिदं जितासमालयमनिदं ॥ ३२ ॥

वृत्त ॥ परिसृत्रं नृत्य-गद्दं प्रविपुत्त-वित्तसत्पत्त-देशस्य-शैत्त-स्थिर-जैनावास-युग्मं विविध-सुविध-पत्रोत्तस्यद्-भाव-रुपा-त्कर-राजद्वार-द्वम्यं बेरसतुत्त-चतुर्व्विश-तीर्त्येशगेद्दं परिपृण्ने पुण्य-पुञ्ज-प्रतिममेसेदुदीयन्द्विं हुत्त्विनिन्दं ॥३३।

स्वस्ति श्री-मूल-सङ्घद देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद केगण्ड-कुन्दान्वय-भूषणरप्प श्री-गुणचन्द्रसिद्धान्त-देवर शिष्यरप् श्री-नयकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवरेन्तप्परेन्दोडे ॥ वृत्त ।। भय-मोह-द्वय-दूर्न मदन-घोर-ध्वान्त-तीर्वाश्चवं नय-निचेप-युत-प्रमाण-परिनिण्नीतार्त्व-मन्दे।हनं । नयनान-दन-शान्त-कान्त-तनुवं सिद्धान्त-चक्रेशनं नयकीर्त्ति-ब्रतिराजनं नेनेदे।हं पापेर्तकरं पिङ्गु ।।३४॥ कृत-दिग्जैत्रविधं बहत्तं नरसिंह-चोणिपं कण्डु म-न्मतियं गाम्मट-पार्श्वनार्थाजनरं मनाचनुर्विश्वंशति-प्रतिमागंद्वमनिन्तिवक्के विनतं प्रोत्साहदि बिट्टन-प्रतिमल्लं सवगोरन्गनभयं कल्पान्तरं मन्विनं ॥ ३५ ॥ भदके नयकीर्त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगलं महा-मण्डलाचार्य्य रनाचार्य्यममीडि ॥

वृत्त ॥ तबदै चिन्यदं नारिसंह-नृपनि तां पंतुदं सद्गुक्षा
पर्नवनी जैन-गृहक्कं माडिदनचण्डं हुल्ल-दण्डाधिपं।

मुवन-प्रस्तुतने प्पुतिर्पं स्वागों स्वूगनम्भोधियुं

रिवयुं चन्द्रनुमुर्व्वरावलयमुं निल्बन्नेगं सन्विनं ॥ ३६ ॥

प्राप्त-सामेयन्तेन्दडे मृड्या-देसेयोल् स्वागोर-वेक्कनेडंय

सीमं करिडयरं प्रक्षि तेङ्क हिरियोच्वयि पागलु विभिन्न संदिय
करिय कीडिय कील्-वयलु प्रक्षि तेङ्क बरहाल-करियच्युगहु मेरेगागि हिरियोच्वये बसुरिय तेङ्कण केम्बर्गय हृण्यिमं तेङ्कण देसेयालु विज्ञतिय स्वागेर एडंय एरंय दिगोय हुणिसंय केनल-हिरियाल प्रन्ति हृजुवलु हिरियोच्वये सेन्छ-मारिडय हृज्वण बल्लेय
करेय तेङ्कण-कोडिय बलरिय वन प्रन्तिनन्दत्त तरिहृहिय किलय

मनकदृद्द ताय्वल्ल जन्नवुर्द हिरियकेरंय ताय्वन्न सीमे ॥ हृजुवण

देसेयाल जन्नवुरक्षं स्वाधिरङ्गं सागरमर्थ्यादे जन्नव् स्वाधेर केरेयेरिय नड्वण हिरिय हिष्मि सीमे बडगणदेसेयाल किक्षन कां हु भ्रदर मूडण बीरजान कीर भा-केरेयालगं सवर्धर बेडुगन हिल्लिय नडुवे बसुरिय देखे भ्रलिल मूडलालजान कृम्मरि भ्रलिल-मृढ चिल्लदरं सीमे ॥

ई-स्थलदिन्दाद द्रव्यमनिल्लियाचार्य्यरी-स्थानद वसदिगल खण्ड-स्फुटित-जीण्नीद्धारक देवता-पूजेगं रङ्गभागक बमदिगं बंस कंख्य प्रजेगं ऋषि-समुदायदाहार-दानक सलिसुबुदु ॥

इदनावं निज-कालदेाल् सु-विधियि पालिप्पलेकांकात्तमं विदिनं निम्मेल्-पुण्य-कीर्त्तियुगमं तां नाल्दुगुं मत्तमि-स्तिदनावं किल्पिन्दु केट्ट-बरायं तन्दातनाल्दुं गभीर दुरन्तः ।। ३०॥

्य लेख में डांग्सल वंशी नारास ह नरेश के मन्त्री हुछराज द्वारा गुण्यन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य नयकीर्ति सिद्धान्तदेव के। सवणेर प्राम दान करने का उल्लेख है। प्रारम्भ में डांग्यल वंश का वहीं वर्णन है जो लेख के १२४ में पाया जाता है। हुछ वाजिव शी यक्तराज थें। बोकाम्बिके के पुत्र थे। ये बड़े ही जिनभक्त थे। 'यदि पृद्धा जार कि जैन धमें के सच्चे पायक कीन हुए तो इसका उत्तर यही है वि प्रारम्भ में राचमछ नरेश के मन्त्री राय (चामुण्डराय) हुए, उनक्ष्यस्वात विच्छु नरेश के मन्त्री गङ्गण (गङ्गराज) हुए और अब नर सिंहदेव के मन्त्री हुछ हैं। हुछ मन्त्री के गुरु कुक्कुटासन मल्धारिदे थे। मन्त्री जी को जैनमन्दिरों का निर्माण व जीर्णोद्वार कराने, जैनापुराम्सुनने नथा जैन साधुओं को आहारादि दान देने की बढ़ी रुचि थी उन्होंने बंकापुर के मारी और प्राचीन दो मन्दिरों का जीर्णोद्वार करार के। पण में निखदान के लिये 'वृत्तियों का प्रबन्ध किया, गङ्गनरेशों द्वारा स्थापित प्राचीन 'केलुङ्गें' में एक विशाल जिन मन्दिर व श्रन्य पांच जिन मन्दिर निर्माण कराय व बेल्गुल में परकोटा, रङ्गशाला व दे। श्राश्रमों सिंदित चतुर्वि शिति तीर्थ कर मन्दिर निर्माण कराया। स्वयणेरु श्राम का दान नारिस ह देव के विजययात्रा से लीटने पर इस मन्दिर की रचा के हेतु दिया गया था।

### १३७ (३४६)

## उसी पाषाण की दायीं बाज़ पर

( स्नगश्य शक सं ६ १८८७ )

श्रीमत्सुपार्श्व देवं
भू—महितं मन्त्रि-हुलू-राजङ्गं तद्वामिनि-पद्मावितंगं
स्नेमायुन्विभव-वृद्धियं मान्कभवं ॥ १ ॥
कमनीयानन-हेम-तामग्मदि नंत्रासिनाम्भाजदिन्दमलाङ्ग-द्युति-कान्तियि कुच-रथाङ्ग-द्वन्ददं श्री-निवासमेनल पद्माल-देवि राजिसुतमिष्पंल हुलू-राजान्तरङ्ग-मरालं रिमियिष्प पद्मिनियवील नित्यप्रमादास्पदं ॥ २ ॥
चल-भावं नयनक्के कार्श्यसुद्रक्कत्यन्तरागं पदीघठ-लसलाणि-तलक्के कर्कशतं वच्चोजके कार्ष्यं कचकत्तसत्वं गतिगल्लदिल्ल हृद्यकेन्दन्दु पद्मावतीललना-रत्नद्द रूप-शील-गुण्यमं पोस्त्रक्रराक्षित्येयर् ॥ ३ ॥

दरगेन्द्र-चीर-नीराकर-रजत-गिरिश्री-सित-च्छत्र-गङ्गा-हर-हासैरावतंभ-स्फटिक-बृषभ-शुश्राश्र-नीहार-हारा-मर-राज-श्वेत-पङ्को हह-हलधर-वाक् ब्रङ्कहंसेन्दु-कुन्दे।-त्कर-च चत्की र्त्ति-कान्तं युध-जन-वित्तुतं भानुकीर्त्ति-वर्तीन्द्रं॥ ४॥

श्रो नयकीर्ति-मुनीश्वर-सृतु श्रो भानुकीर्त्ति-यति-पतिगित्तं । भूतुतनःपाहुङ्काप-संनापति धारयंग्दु सवक्षेत्रर्थे ॥ ५ ॥

[इस लेख में हुल्हराज मन्त्री की धर्मपत्नी पद्मावर्ता (पद्मलदेवी) की प्रशंपा के पश्चान उल्लेख है कि हुल्लगाज ने नयकीर्त्ति मुनि के शिष्य (सृतु ) भानुकीर्त्ति की धाराप्यंक सवणेरु प्राप्त का दान दिया।]

### १३७ (३४७)

# उसी पाषाण की वायीं बाजू पर

(शक सं० १२००)

स्वस्ति श्री-जयाभ्युदयश्च-शक-वरुषं १२०० नेय बहु-धान्य-संवत्सरद चैत्र-सु १ सु भण्डारियय्यन बसदिय श्री-देवरवल्लभ-देवरिगे नित्याभिषेत्रके ध्रत्तय-भण्डारवागि श्रीमतु महा-भण्डलाचारियह उदचन्द्र-देवर शिष्यह सुनि-चन्द्र-देवह गर प ५ के हालु मान २ श्रीमतु चन्द्रप्रभ-देवर शिष्यक पदुमणिन्द-देवक काष्ट्र प स ह ै श्रीमन्महामण्ड-साचारियक नेमिचन्द्र-देवर तम्म सात्रणणनवर मग पदु-मण्ननवरु काष्ट्र ग १ प २ मुनिचन्द्र-देवर अलिय स्प्रादि-यण्न ग १ प २ बस्मि सेष्ट्रियर तम्म पारिस-देव ग १ प २ जन्नवुरद सेनवोव मादय्य ग १ प २ आतम तम्म पारिस-देवय्य सिंगण्न प ६ सेनवोव पदुमणन्न मग चिक्करन ग प १ भारतियकन नेम्मवेयक प १ अगाप्यंग...-

श्रीमन्महा-मण्लाचारियकं राजगुरुगलुमप्प श्री-सूल-सङ्घ-द समुदायङ्गल् दुर्म्मुखि-संवत्सरद श्राषाद सु ५ स्रा ॥ श्रीगाम्मट-देवर् श्री-कमठ-पारिश्च-दंवर भण्डार्ययन वसदिय श्रीदेवरवल्लभ-देवर मुख्यवाद वसदिगल दंव-दानद गर्द वेदल्ल सहित खाण श्रभ्यागति कटक-रासे वसदि मनचतियतु मुन्तागि येनुवनुं कांख्रिवेन्दु विट्टू श्री-बेलुगुल-तीर्श्यद समसा-माणिक्य-नगरङ्गल्ल कव्वाहु-नाथ-प्रकवणद गींडु-प्रजेगल मुन्तागि श्रीदेवरवल्लभ-देवर हांडुवरहिल्लगं सम्भुदंव अन्यायवागि मलत्रयवागि कोम्ब गद्याण अरदनु आदेवरवल्लभ-देवर रङ्गभोगक्ते सलुवुदु आहिल्लय अष्ट-भोग-तेज-साम्य किरुकृत येना दोडं आदेवरवल्लभ-देवर रङ्ग-भोगक्ते सलु ॥

[ उक्त तिथि की भण्डारियय्य बन्ती के दंवर वल्छभदेव के नित्या-भिषेक के लिए उदयचन्द्रदेव के शिष्य मुनिचन्द्रदेव ग्रादि नं उक्त चन्द्रे की रकम एकत्रित की।]

#### **१३८** (३४८)

## भएडारिबस्ति में पश्चिम की श्रोर

( शक सं० २०८१ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्जनं । जीयात त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १॥ भद्रं भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाधनाशिनं । कुतीर्र्ध-ध्वान्त-मङ्गात-प्रभेद-घन-भानवे ॥ २ ॥ खिलहोटमलवंशाय यदुमृताय यद्भवः। चन्न-मै।क्तिकसन्तानग् पृथ्वीनायक-मण्डनं ॥ ३ ॥ श्रीधम्मीभ्युद्यावज्ञषण्डतरिष्यसम्यक्तनुड्रामिषा-त्रीतिश्राम राग्रितावधराग्रहांनात्रिं-चिन्तामागः। वंशे यादवनान्नि मौक्तिक-मग्रिकाती जगनमण्डनः चीराच्याविव कीस्तुभोऽत्रतिनयादित्यावनीपालकः ॥४॥ श्रपि च ॥ श्री-कान्ता-कमनीयकंलिकमलंग्रहतासात्मुनित्योदया-हर्प्यान्ध-चितिपान्धकार-हरणाद् भृयर् प्रतापान्वयात् । दिक्चकाक्रमणाद्विशत्कुवल्य-प्रध्वं सनाद्भृतले ख्याताऽन्वर्त्यनिजाख्ययैष विनयादित्यावनीपालकः ॥४॥ धात्रा त्रिलाकोदर-सारभृतैरंशैर्सुदा खस्य विनिर्मितंव। तस्य प्रिया केलियनामदेवी मनाज-राज्य-प्रकृतिव्वेभूव ॥६॥ तयोरभृद्भृतुतभृरिकीत्ति पराक्रमाकान्तदिगन्तभूमि: । तन्भवः चत्रकुलप्रदीपः प्रतापतुङ्गान्वे**रेयङ्ग**भृपः ॥ ७ ॥

वितरश-ज्ञता-वसन्तर्भमदारितवार्छि-तारकाकान्तः । साचात्समरकृतान्ते। जयित चिरं भूप-प्रकृट-मण्डिरे**रेयङ्गः**॥ ॥ ८॥

थिप च ॥ शरदमृत-युति-कीर्निम्मेनसिजमृर्ति-व्विराधिकुरुकपिकेतुः।

किन-काल-जल्रधि-सतु-

उर्जयति चिर चत्र-मौलि-मण्यं रेयङ्गः ॥ स ॥

श्रिप च ।। जयनद्मीकृतसङ्गः कृत-रिपु-मङ्गः प्रणृत-गुग्र-तुङ्गः । भृरि-प्रताप-रङ्गा जयति चिगंनृप-किरीट-मणिर्**रेयङ्गः** ॥१०॥

श्राप च ॥ लक्ष्मीप्रेमनिधिविवैदग्ध-जनता-चातुरयेचर्या-शिध-व्यीरश्री-निलनी-विकास-मिहिगा गाम्भीवर्य-गलाकरः । कीर्त्ति-श्री-नितका-जसन्त-सगरम्भीन्दर्यलक्ष्मीमय-स्सश्रीमानेरेयङ्ग-तुङ्गनुर्वतः कैः कैर्ण्न संप्रशन्येते ॥ ११ ॥

द्यपि च ॥ कश्सकोत्यंरेयङ्गमण्डलपते हो विर्वेकमको छने स्तोतुं मालव-मण्डलंश्वरपुरी धारामधार्चान् चयान् । देःकण्डल-कराल चालकटकं द्राक् कान्दिशीकं व्यधान् निर्द्धामाकृतचक्रगोष्ट्रमकरोद् भङ्गं किलङ्गस्य च ॥ १२ ॥ कान्ता तम्य लतान्तवायाललना लावण्यपुण्यादयैः सौमाग्यस्य च विश्वविस्मयकृतर्पात्रोधरित्रो-सृतः । पुत्रीवद्विष्ठसत्कलासु मकलास्वम्भाजयोनेव्वधू-रासीदेवल-नामपुण्यवनिता राह्मी यशस्त्रांमस्त्री ॥ १३ ॥ श्चिप च । कुन्तल्-कदली-कान्ता पृथु-कुच-कुम्भा महालुमा भाति सहा।

म्मर-समरसङ्जविजयमतङ्गोद्भवचाक-मूर्त्तिरेचलदेवी ॥
॥ १४ ॥

भिष च ॥ शर्चाव शकं जनकात्मजेव रामं गिरीन्द्रस्य सुतेव शन्सुं। पद्मोव विष्णुं मदयत्यज्ञस्रं मानङ्गह्यस्मीरं**रेयङ्ग** भूपं॥१५॥ कौसल्यया दशरथा भुवि रामचन्द्रं

श्रीदंवकीवनितया वसुदंवभूपः।

क्रागं शचीप्रमद्यंव जयन्तमिन्द्री

विष्णुं तथा स तृपतिज्जनयांवभूव ॥१६॥ उदयति विष्णो तस्मिन्ननेशदरिचक-कुलमिलाधिपचन्द्रं। श्रिधिकतर-श्रियमभजत्कुवलय - कुलमश्रदमलधरमान्से।धिः॥ ॥ १०॥

श्रापे च ।। निर्हलितकायतूरा भस्मोक्तकाङ्ग-रायरायपुरः । वहित-घट्ट-कवाटः कस्पितकाञ्चीपुरस्सविष्णुनृपातः॥१८॥ श्रापे च ॥ श्रतुत्त-निज-वल-पदाहति-धूलीकृततिहराटनरपतिदुर्गः ।

वनवासितवनवासे। विष्णुनृपस्तरितताम-वरुलूरः ॥१८॥

भपि च ॥ निज-सेना-ग्रह-धूलोकर्दमित-मलप्रहारिणीवारिः । कलपाल-शोणिताम्यु-निशातीकृत-निजकरासिरवनिप-

विष्णुः॥२०॥

अपि च ॥ नरसिंह-वर्म्म-भूभुज-महस्रभुज-भूजपग्शुरामोऽपि । चित्रं विष्णुनृपालश्शतकृत्वोऽप्याजिनिहित-शत्रु-सत्रः॥२१॥ स्रदियम-पृथुशीय्यार्थमराहुश्चेङ्गिरि-गिरीन्द्र-इति-पवि-

इण्ड:

तलवनपुरलक्षीं पुनरहरज्जयमिव रिपोस्स विष्णु-नृपः

गरसा

श्रपि च ॥ चिक्रिप्रेषित-**मा**लवेश्वरजगहेबादिसैन्याण्नेवं द्यूप्तन्तं सहसापिवत्करतत्त्वेनाहत्य मृत्यु-प्रभुः । प्राक् पश्चादसिनाग्रहीदिह महीं तत्कृष्णवेण्यावधि-श्रोविष्णुरुर्भुजदण्डचृणितनितान्तोतुङ्ग**तुङ्गाचलः** ॥ २३ ॥

श्रपि च ॥ इरङ्गोल-चायी-पति-मृगमृगारातिरतुलः

कदम्ब-चांगीश-चितिरुद-कुलच्छंद-पग्शु: ।

निज-व्यापारैक-प्रकटितलसभौर्य्यमहिमा

स विष्णुः पृथ्वीशो न भवति वचोगोचरगुगाः ॥२४॥

साचाल्लचमी-र्विपदपगमे विश्वलोकस्य नाम्रा

लदमीदेवी विशदयशमा दिग्धदिक्चकर्मित्तः।

र यद्वैरि-चितिप-दितिजत्रात-विध्वं स-विष्णाः

विष्णोस्तम्य प्रग्रय-बसुधासीत्सुधानिर्मिताङ्गी ॥ २५ ॥

ब्रह्माण्ड-भाण्ड-भरितामनकीर्ति-त्रस्मी-

कान्तस्तयारजनि सृतुरजातशतुः।

पृथ्वीश-पाण्डु-पृथयोरिव पुष्पचापो

दैल-द्विषत् कमलयारिवनारसिष्ठः ॥ २६ ॥

प्रापि च ॥ गर्ब्ब बर्बिर मुख काश्वन-चय चे लाशु राशी कुढ

च मं भिचय चेर चीवरमुखा द्रेण विज्ञापय।

स्वं गोडित नृभिह-भूरि-नृपतम्मध्ये सदस्सर्व्वदा दुर्व्वारस्सरति ध्वनि: परिजनानिग्वीत-निग्वीष-जित् ॥२०॥

श्रिष च ॥ शौर्यं नैष हरं: परत्र तरग्रंपरन्यत्र तेजस्वितां दानित्वं करिग्रः परत्र रियनामन्यत्र कीर्ति रदात् । राज्यं चन्द्रमसर्परत्र विषमास्रत्वं च पुष्पायुधा— दन्यत्रान्य-जने मनाक च सहतं श्रो**नारसिंहो** नृषः ॥२८॥

श्रपि च ॥ स भुज-त्रल-त्रीर-गङ्ग-प्रताप-हेग्टसलापर-नामा । पाल्लयति चतुम्समयं मर्ट्यादामम्बुनिधिरिवाति प्रीत्याः ॥२-६॥

चागल-देवी-रमगो यादव-कृत-कमल-विमल-मार्च ण्ड-श्रीः॥
छित्वा द्दम-विरोधि-वंश-गहनं दिग्जैत्र-यात्रा-विधावारुद्धांदय-भूधरं रिवरिवाद्धिं दीप-वर्त्ति -श्रिया ।
नत्वा दिखण-कृक्कुटेश्वर-जिन-श्री-पाद-युग्मं निधिं
राज्यस्याभ्युदयाय कल्पितमिदं स्वम्यात्मभण्डारिक्षा ॥ ३० ।
सर्व्वधिकारिगा कार्य्य-विधा यागन्धरायणादपि दत्तेण नीतिज्ञगुरुणा च गुरेगरिष ॥ ३१ ॥
लोकाम्बिकातनृजेन जिकि-राजस्य सूनुना ।
व्यायसा लोक-गन्न क-लन्दमणामरयाराषे ॥ ३२ ॥
मलधारि-स्वामि-पद-प्रथित-मुदा वाजि-वंश-गगनांशुमता ।
दिम-रुन्तिना गङ्ग-मही-निखिल-जिनागार-दान-ते।यधि-विभवै

दूरी-कृत-कलि-स्यृत-तृ-कलङ्कोन भूयसा ।
चिरित्र-पयसा कीर्ति-धवलीकृत-दिशालिना ॥ ३४ ॥
तिशक्ति-शक्ति-निर्भित्र-भदबद्ध् रि-वैरिणा ।
दुल्लपेन जगकूत-मन्त्रि-माशिक्य-मौलिना ॥ ३५ ॥
चतुर्विक शक्ति-जिनेन्द्र-श्रा-निलय मस्याचलं ।
सद्धर्म-चन्दनोद्भृतौ हट्टा निम्मीपितं ततः ॥ ३६ ॥
दितीयं यस्य मन्यक्त्व-चूड्डामिण-गुणाख्यया ।
भट्य-चूड्डामिणत्राम तस्मै प्रीत्या ददात्ततः ॥ ३७ ॥
दानार्य सव्य-चूड्डामीण-जिन-वस्ति वासिनां सन्मुर्तानां भोगार्ख्य चानुर्जाण्नीद्धरणमिह जिनेन्द्राष्ट्रविध्यक्येनार्खे ।
श्री-पार्श्व-खामिनां च त्रिजगद्धपनः कृकुदंशस्य पत्युः
पुण्यश्री-क्रन्थकाया विवहन-विधये मुद्रिकामर्णयन्वा ॥३८॥

एका श्रीत्युत्तर-सहस्र शक वर्षेषु गतेषु प्रमादि-मं वन्तरस्य पुष्य-मास शुद्ध शुक्रवारचतुर्द्श्यामुक्त-रायणसंक्रान्ती श्री-मूक् संवदेशियनग्यपुन्तकगच्छमम्बन्धिनं विधाय ॥

नरिम ह-हिमादितदुधित-कलश-हद-क-हुल्ल-कर-जिह्नितंथा नत-धारा गङ्गाम्बुनि सचतुर्व्विशतिजिनेश-पादसरसीमध्ये। सवग्रेरुमदाद्भूपतिरगणित-बलि-कण्ने -नृपति-शिवि-खचर-पति:

प्र<mark>गुखित-कुवैरविभवस्त्रिगु</mark>खीकृत-सिहविक्रमी **नरसिंहः** ।३**८**।

धनः परं शाम-सीमाभिधास्यते ॥ तत्र पृर्वतस्यां दिशि स्वबेधर-वंदकन यहंय सीमें करिष्ठयरं श्रिल्ल तेङ्क हिरियाद्वेथि पेगालु विक्विसेट्रियकेरंय कीडिय किन्वयलु ॥ अल्लि तेङ्क खरहालकेरेय प्रच्युगद्दु मेरेयागि हिरियाद्वेय बसुरिय तेङ्कण केम्बरेय हुगिसे ॥ दिच्चिणस्यां दिशि बिलित्तिय स्वश्चेर यहेय एरंय दिणेय हुगिसेय कील हिरियाल । अल्लि हहुनलु हिरियाब्वेय सेल्ल मारिखय हहुनण बन्त्रयकेरेय तेङ्कणकं। हिय बलिरिय बन ॥ अल्लिन्दत्त तरिहलिय कलियमनकट्ट ताय्वल जन्नयुरद हिरिय केरेय ताय्वल सीमे ॥ पश्चिमायां दिशि जन्नयुरकं नवणेरिङ्गं सागरमिरयादे जन्नयूर स्वांगर केन्येरिय नहुनण हिरियहणिसे मीमे ॥ उत्तरस्यां दिशि किक्कन कोहु भदर मूहण बीरवजन केरयाकेरयीलां स्वर्णेर बेहुगनहिन्तय नहुने वसुरिय देशि । श्रहिन मुहलालव्यन कुम्मिर श्रहिन मूह चिल्लदरे सीमे ॥

सामान्याऽयंधर्म-सेतुन् पाणां कालं कालं पालनीया भवद्रिः सर्व्वानेतान् साविनपीरिश्रवेन्द्रान् भूया भूया याचते रामचन्द्रः॥ ४०॥

स्वदत्तां परदत्तां वा या हरेत वसुन्धरां।
षष्टि वर्ष-सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ४१ ॥
न विषं विषमित्याहुद्दें वस्तं विषमुच्यते ।
विषमेकािकनं हन्ति देवस्तं पुत्र-पात्रकं ॥ ४२ ॥
शर्ष्ण्योस्ना-लद्दमी-वपुषि बहुन्नश्चन्दनरसी
शाधीसस्त्रीणां स्फुरदुकुदुक्तुनैकवसने ।

| त्रिलोकप्रामाद-प्रकटित-सुधा-धाम-विशदं                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| यशा यस्य श्रोमान् स जयति चिरं हुल्लप-विभुः॥ ४३॥                 |
| धम्तु खस्ति चिराय हुन्न भवतं श्राजैन-चूड़ामशे                   |
| भव्य-ब्यूह-मरोज-षण्ड-तरग्रे गाम्भीटर्य-वारान्निधे ।             |
| भास्वद्विश्व-कलाविधं जिन-सुत-स्रोराब्धि-वृद्धीन्द्वे            |
| म्बेद्यस्कीति -सिताम्बुजादरत्तमद्वारासि-वार्ब्बिन्दवे ॥४४॥      |
| श्री <b>गेर</b> म्मट-पुरद तिप्पेसुङ्कदक्ति श्रडकेय इंरिङ्गे २०० |
| हसुम्बेगे भ्राय्वन् उत्यु हंंगं बिसिगं १ हसुम्बे गांफल ५        |
| मंत्रसु हेरिङ्गेबल्ल १ तसुम्बेग मान १ मग्पित्रायदिल्ल एनंय      |
| रंग द्वाग १ मेलेले २०० गाग्यदंग इनितुमं तस्म सुङ्कद्धि          |
| कारद्दन्दु चतुर्विदेशति-तीर्त्थकरपुप्रधान गर्वा-                |
| धिकारि हिरिय-भण्डारि हुन्नूय्यङ्गलु हंगाई लक्क्रय्यङ्गलुं       |
| <b>हेगा</b> डं-श्रहॉटसल <b>नारसि ह-देवन</b> कय्य बेडि-          |
| कोण्डु बिट्टरः ॥ इप्यत्त-नात्वर मनंदरं प तां                    |
| नुडिदुदे सहाग्रि तन्न पन्दन्ददे।लाण्नंडदे।डदं सार्गामेन्दहं     |
| नहेंदु ़                                                        |
| शशियिन्दम्बरमञ्जिदि तिलि-गोर्ल नेबङ्गिलिन्दाननं                 |
| पालमात्रि वनमिन्द्रनि त्रिदिवमासं                               |
| की ति -देव-मुनियि मिद्धान्त-चक्र श-नि-                          |
| न्देसंगुं श्रीजिन-धर्मभेन्द्रडे बिलक्कंविणापं विणापं ।।४४॥      |
| ती लब्या चमू-नायक: ॥ श्री हुलू                                  |
| . मन्योद्धांनप्रहासाच त श्रा <b>न्य</b>                         |

## श्रवण बेल्वाल नगर में के शिलालंख २८६ .....कत्या मुदा धारापूर्विकमुर्व्वरा-स्तृति-भृ......मम .....श्री श्री भव्यान्भोक्ट-भास्करस्पुरसरिज्ञोहारवु ...... कु..... नि: पुरात्थर्य-स्त्राकर: । सिद्धान्ताम्ब्धि-त्रईनामृतकरः कन्दर्पशैलाशनि-स्साऽयं त्रिश्रत-भानुकीिर्त्त-सुनि.....तं भूतले ॥४६॥ इस लेख ने भी होउसलवंशी नारसिंह देव के वंश-परिचय के पश्चान उनका चनुत्रिंशित मन्दिर की वन्दना करने नथा हुल द्वारा सव-गोर आम का दान करने का उत्तेख हैं। इस लेख में हुल के लयु आता लक्ष्मसा का व श्रमर का भी नाम प्राया है। नारसिंह देव ने उक्त बस्ती का नाम भव्यवृहामणि रक्ता । हुलुराज की उपाधि सम्यक्तित वृहामणि थी। लेख का अन्तिम भाग बहुत विस्त गया है। इसमें हुन्छरव हेगाडे, ब्रोक्टब श्रादि द्वारा नारभिह देव का प्रार्थनापत्र देकर गाम्मटपुर के कुछ टेक्सें का दान चतुर्विशानि तीर्थं कर बस्ति के लिये कराने का उल्लेख है। अन्त में भानुकाित्तं मुनि का भी उद्धेख है।

१३८ ( ३४१ )

## मठ के उत्तर की गायाला में

( शक सं० १०४१ )

श्रीमत्यरम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीयात् त्रैलंक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ स्वस्ति श्री-वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । श्री-केरायुडकुन्दनामाभूच्चतुरङ्गुल्लचारणः ॥ २ ॥ तस्यान्वयेऽजनि ख्यानं विख्यानं देशिकं गर्णे । गुणी देवेन्द्र-सिद्धान्त-दंशा देवेन्द्र-वन्दितः ॥ ३ ॥

ग्रवर सन्तानदोन्न् ॥

वृत्तः ॥ पर-त्रादि-चितिभृत्रिशात-कृत्तिशः श्री-सूत्त-पङ्घायत्तपट् — चरणः पुम्तक-पच्छ देशिग-एण प्रख्यात-यागीश्वरा— भरखः मन्मश्र-भञ्जनं जगदोत्तादः ख्यातनादः दिवा-करणान्दि-त्रितपं जिनागम-सुवाम्भोगाशि-तागिवपं ॥ ४॥ भ्रम्तेनित्तिनेनस्करियेनेयदे जगस्त्रय-पन्द्यग्पपे-मपं तत्तिदिदेशेम्बुदने त्रस्तेनदस्तादे संयमं चिर्यनं त्रपमेम्बियन्तगिनिन्तु दिवाकरनिद्देव-सि द्वान्तिगर्गे न्द्रडोन्तु रस्ते। क्रियोत्तावान्द्रनेन्तु प्रण्यापः ॥ ४॥ द्वान्तिगर्गे न्द्रडोन्तु रस्ते। क्रियोत्तावान्द्रनेन्तु प्रण्यापः ॥ ४॥

तरिशप्यरप्य ।

नेरेयं तनुत्रमिकिद्योक्तिदं मलन्तितं संस्थातारमेंयुं तुरिसुनुदिन्तं सिद्दे अर सम्मुलनिकुषुदिल्तं वासिकं । किर तेरेयेम्युदिल्तुगुल्युदिल्लं सल्बुनुदिल्लंहीर्द्भनुं नेरेयतं विष्णायलगुण्याणावित्यं सल्यधारिदेवरं ॥ ६॥ भवरशिष्यरः ॥

वृत्त ॥ कन्तुमदापहरसंकल-जीव-द्यापर-जैन-मार्ग-रा-द्धान्त-प्याधिगलु विषय-वैरिगलुडत-कर्म-मखन-स्सन्तत-भव्य-पद्म-दिनकृत्प्रभरं शुभचन्द्र-देव-सि-द्धान्त-मुनीन्द्ररं पागल्बुदम्बुधि-वेष्टित-भूरि-भूतकः ॥ ७॥ १६

इन्तिवर गुरुगलप्प श्रोमद्विदाकरणन्दि-सिद्धान्त-देवरः ॥ षृत । श्रा-मुनि-दाचयं कुडं समय-तपो-निधियागि दान-चि-

न्तामिष्यागि सद्गुण्-गमात्रिष्यागि दया-दम-चमा---श्री-मुख-लाइमयागि विनयाग्रीव-चिन्द्रकंयागि सन्ततं श्रीमति गन्तियन्नैंगन्दक्विवीयोत्तुर्व्वीरं कूर्त्तुं कीर्त्तियत्तु ॥ ८ ॥ श्रीमति गन्तियज्जित-कषायिगल्लशतपङ्गिन-दमि-न्त्रीमद्वियोल् पागर्चेने नंगर्चेंगं नान्तु समाधिव जगत्-स्वामियेनिष्य पे स्थन जिनेन्द्रन पाद-प्रयोज-सुरसम -प्रेमदे चित्तदाल् निलिसि देवनिवास-विभृतिगेरिददल्ल ॥ ॥ सक-वर्षं १०४१ नंय विलिस्व-सम्बत्हरद फाल्गुए-शुद्ध-पञ्चमी-बुधवार-दन्दु नन्न्यमन-विधियि श्रामित

गन्तियम्भेडिपि देवलं। ऋकः सन्दर ।

श्रमणित्मंनं चाम-वपं प्रगुष्पितं गुण-ाग-विभूषणालङ्कर्तायः न्तगंशित निजगुरुगं-निस्दि-

धिनयं माङ्कवे गन्तियम्मीडसिदर्॥ १०॥ कम्यां प्रामिनगण्ड्वजाल् चतुरतासम्पत्ति सिङान्तदोल् परिताषं गुण-सेव्य-भव्य-जनदोल निम्मेत्नरत्वं मुनी-श्वरराल धीरतं घोर-वीर-तपदोल क्युगण्म पोण्मल दिवा-करणन्दि-त्रति पेम्पर्ने तलेदना यागीन्द्र-वृत्दङ्गनील्।।११॥

ियह लेख देशिय गण कुन्दकुन्दान्वय के दिवाकर नन्दि श्रार उनकी शिष्या श्रोमती गन्ती का सारक है। दिवाकर निन्द बड़े भारी येागी थे।

वे देवेन्द्र 'सदान्त देव की शाखा में हुन् थे। उना दे। शिष्य मलधारि देव थें।र शुन चन्द्र देव विदान्त सुनीन्द्र थे। श्रीमनी गन्तो ने उनसे दीना लेकर उक्त तिथि के समाधिमरण किणा यह स्थारक माङ्कड़वे गन्ती ने स्थापित कराया।

#### १४० ( ३५२ )

# मठ के अधिकार में एक ताम्र-पत्र पर का लेख

(शक सं०१५५६)

श्री स्वस्ति श्रा-शानिचाहन-सक-तरुष १५६६ तेव भाव-सं तत्सरद स्त्राषाढ़-गुद्ध १३ स्तिरतार वहावेगाहरूलु श्रीमन्महाराजाधिराजराजयरमेश्वर श्रीमन्महाराजाधिराजराजयरमेश्वर श्रीमन्महोदर यात्र-साय-सक्तक-गुल श्रीमन्महाराजाधिराजराजयरमेश्वर श्रीमन्यत्वर-साम-मुद्रा-स्रामागतवज्रपत्तर पर-नारो-स्वहोदर यात्र-साय-पराज्ञम-मुद्रा-मुद्रित सुक्त-त्ररूस सुवर्ग-कल्म-स्थापनाचार्य्य-पर्वपर्म-वक्ते-श्ररगद मियस्य-पृह्ण-पुरवराधीश्वरराद सामराज्ञ गोहरीयनवह देवर बेलुगुलद गुम्मट-नाथ-स्वामियवर श्रीयन-गृपत्तय स्वास्ति-यतु स्तानद्वक तम्म तम्म श्रमुपत्यव्वन्दात्तर्त्त कामुम्मविसि वहत्ता यिरनागि सामराजवीडेयरस्यन्त्रक श्रिचारिसि श्रद्रहु वोग्याविय श्रमुमविसि वहत्ता यिदन्त वर्षकगुरुस्तरनु करे यिसि। सानद्वरिगं नीवु काटन्य सालवनु तीरिसि काडिसिवु येन्दु हेललागि वर्ष क-गुरस्तरु श्राहिद मातु नावु स्वानद्वरिगं कोटन्य सालवु तम्म तन्देवायिगलिगं पुण्यवागलियेन्दु धारहत्त- वागि धारयनु येरहु कांहेनु येन्दुसमस्तरु श्राडलागि। स्तानद्वरिगे वर्त्त क-गुरस्तर कैयल्लु । गुम्मट-नाथ-खामिय सिन्निधियल्लि देवरु-गुरु-सान्तियागि धारेयनु यरिसि। श्राचन्द्राक्त -स्ताय-वागि देवतासंवेयनु माडिकं।ण्डु सुकद्दल्लि यीहरु एन्टु बिडिसि कोट्ट धर्म्म-शासन । मुन्दे बेलुगुल्द स्तानद्वरु स्वास्तियनु अवानागेनव्यनु अवहु-हिडिद-त्वरु श्रवत केटिन्त्वरु धरुशन धर्मक्के हे।रगु स्थान-मान्यक कारुधिवल्ला यिष्ट्रक्कु मीरि श्रवत-कोटन्त्वरु अहु हिडिद-त्वरु ई-गाव्यक्क व्यधि गित्यागिह्न्थ धारानु ई-देवर धर्मवनु पूर्व सेरेले नहस्तुल्लयक् ॥ ई-मेरेले नहस्त्वरियदे द्येन्त्वर द्यार्थक्क है।हरु येर्ग्य काप-लेयनु कार्यन्त्व काप-लेयनु व्यक्ति होन्द्र भामन सङ्क्रमहरू श्रा श्रा श्रो अ

कुन विपाल में कारण वेपर घेलपुत र स्थानकों ने सुलादनाथ स्वार्धा में हान-गर्यात महाजनों के रहन कर दी था। महाजनों ने यहुम समय तक यह सम्पत्ति अपने कहते में रखकर उसका उपभाग कियः मेसूर के धर्मिए नरेश चामराज बेडिस्य ने इसकी जांच-पड़तार कर रहनदारों के। बुटाया श्रीत उनसे कहा कि हम तुम्हारा कुई अदा कहेंगे, तुम मन्दिर की सम्पत्ति की सुक्त कर दी। इस पर रहनदारों ने कहा कि अपने पिनमें के कल्याम के हेन हम स्वयं इस सम्भी के लिये यह शासन निकाल दिया कि जी कोई स्थानक दानसम्पत्ति की रहन करेगा व जी महाजन ऐसी सम्पत्ति पर कुई देगा वे दीनों समाज से बहिष्कृत सममें जांचेंगे। जिस राजा के समय में ऐसा कार्य है। उसे ससका न्याय करना चाहिये। जी कोई इस शासन का उन्हें धन करेगा

वह बनारस में एक सहस्र ऋषिए ग्रीकों कीर शहायों की इत्या का

## १४९ संत में

श्रामत्परमगर्मार-स्याद्वादायाचनाञ्छन । जीयात त्रैलाक्यनाथस्य गामनं जिनशामनं ॥१॥ नाना-देश-नृपाल-मौलि-विलसनमाणिक्य रवयमा-भास्वत्वद्य-मराज युग्म-रुचिरः श्रीकृष्णराज-प्रभुः । श्रोक्कर्णाटक-देश-भासुरमहोश्रारस्थित हास तः श्रीचाम-चितिपाल-सूनुरवनै। जीवात्महस्रं ममा: ॥२॥ स्वस्ति श्रा-बर्द्धमानाख्ये जिन मुक्ति एवं स्वति । बह्नि-रन्ध्राव्धिनंत्रैश्च बत्सण्यु मितंपु वे । ३॥ विक्रमाङ्क-समार्यिन्द्-॥ज-मामज-तस्तियः । मतीषु गणनीयासु गणिनज्ञेत्र्येसदा ॥४॥ शालिवाहन-वर्षे पु नंत्र-वाण्-नगन्दुभिः। प्रसितेषु विकृत्यवदं श्रावर्षे मासि मङ्गल ॥ ५ ॥ कुष्णुपचे च पश्चम्यां तिथा चन्द्रम्य वासर । दे। इंपड-विज्वारातिः स्व-कीर्ति-व्याप्त-दिक्तटः ॥ ६ ॥ सश्रोमान् कृष्ण राजेन्द्रस्यायुःश्री-सुख-लब्धयं। एतस्मिन्द्विश्वेकाशी नगरं वेल्युनाह्यं ॥ ७ ॥ विन्ध्यादी भासमानस्य श्रीमंता गाम्मदेशिनः। श्रीपाद-पद्म-पूजार्यं शेषामां जिन-वेश्मनां ॥ 🗅 ॥

सार्ध हेमाहि-**पाप्रवीया चारु श्रो-चैत्य-वेरमना** । हात्रिंशस्त्रमितानां श्री-मपर्य्योत्सव-हंतवे ॥ 🚓 ॥ जिनंत्रपञ्चकल्याग्-श्री-गर्धात्सव-सम्पदे । श्राचारको स्ति-यामीन्द्र-मट-रचण-कारणात् ॥१०॥ ब्राहाराभय-भैवज्यशास्त्र हान।हि-सम्पर्दे । बेलगुकाक्यमहाप्रामं विन्ध्य-चन्द्राहिमासरं ॥ ११ ॥ भ्देवी-मङ्गलादशी-कल्याण्याख्य-सराऽन्विनः। जिनालयेम्तु ललिनैम्मं एडनं गाएरान्यितै: ॥ १२ ॥ म-तटाकं स-चाम्पेय**ं होस-ह**्लिममाद्वयं । <mark>ईशानदिक्र</mark>ास्य द्वासा शास्याचु स्वत्तिगासुर्य ॥ **१३** ॥ उत्तनहृत्तीति विख्यातं प्रतिच्यां कक्किम स्थितं। प्रामं क्वाल्नामानं प्रामं नंगानाल-संकुलं ।। १४।। पृट्वं पूरानीर्थ-सन्दर्भ कुमारं नृति। माते। इति प्राशान् चतुःसंख्यान ददा भक्त्या खर्य मुदा ॥१५ ॥ म्बास्त श्री-दिल्लि-हेमाद्रि-सुधा-संगीत-नामसु। नथा प्रतेतपुरसंमवेशा बेलगुल रुढिए ॥ १६ ॥ संस्थानंषु लमत्मद्ध-निह-पीठ-विभासिनां ! श्रीमनां चारकीतीनां पण्डितानां सतां वशे ॥ १७॥ शासनोक्रत्य दान् प्रामानर्पयामास साहरी। एषः **श्रीकृष्ण-**भूपातः पात्तिनाखित-मण्डतः ॥ १८ ॥

[ यह मृत सनद का भट के गुरु-द्वारा किया हुआ केंत्रल संस्कृत भावानुवाद है। मृत शासन आगे नं० (३१४) केलेख में दियाजाता है।]

#### १४२ (३६२)

# तावरेकेरे के उत्तर की छे।र चट्टान पर

श्रीमकारुष १५६५ स्य श्रीमञ्जारुषुकी तिः रण्डित यातः संस्मान्संबत्सरे सासे पुष्यसतुर्द्द्रभी निथितं कृष्णे सुरात महान । सध्यक्षे वर मूनमे च अस्ये भागेश्यवारे भूते योगे स्वर्मानुरं जनाम महिनान् शैलकान्यकेषरः ॥ श्री: त

## 987 (305)

# नगर से यूर्ट्य की खेर याखा वर यसव्यय के खेत में स्क क्रिया पर

( लगभन गण स १-४२ )

स्वस्ति श्रांमत्ततकाड्ड-१७ड-गुज-यत-वीर्यक्क - पेश्यसन-दवकं हिरिय-इण्डनायकक २१३३ उत्तरात्तरः । श्रां-गोग्मदेश्वर-देवग्वतद्वरतंत्र इत्रतक्षण्डु दल्लदि चलदर्ड-स्व देडे-जीय गवरे-सेट्टिय सगं बेट्टि-मेट्टिय राजवेय सगं मचि-सेट्ट .....जिकक सेट्टि-मक्कलु मडिसेट्ट मचिमेट्टि मदलाद यिवक् तर्ल-होरे डड कित वस्यरद चैच

[ इस लेख में भूजकर वीरगङ्गपोरम रहेव के राज्य में बादकूराव हंखेजीव खादि के कुछ वत पारने का उछेख है। लेख का अन्तिम भाग धिस गया है इससे पुरा भाव स्पष्ट नहीं हो सका।

## श्रवण वेल्गाल के ग्रासपास

१४४ ( ३८४ )

# जिननाथपुर में अरेगल बस्ति के पूर्व की ओर

(लगभग शक संव १०५७)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-ज्ञाञ्ज्ञनं ।
जीयात् त्रैकाक्य-ताथस्य शामनं जिन-शासनं ॥ १ ॥
भद्रमस्तु जिन-शासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधान-हेतवे ।
श्रन्य-वादि-मद-इस्ति-मस्तक-स्काटनाय घटने-पटीयसे ॥२॥
स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्तभ-महाराजाधिराज
परमेश्वर-परम-भट्टारकं सऱ्याश्रय-कुल-तिलकं चालुक्याभरणं
श्रीमत्त्रिभुवनमञ्ज्ञ-देवर राज्यमुत्तरे।त्तराभिवृद्धि-प्रवर्ष्डमान
माचन्द्राक्कतारम्बरं सल्लुत्तमिरं ॥

विनयादित्य-नृपालं

जन-विनुत<sup>े</sup> **पाय्सला**म्बरान्वयदिन्षं । सनु-मार्गनिनिसि नेगल्दं वन-निधि-परिवृत-समस्त-धात्री-तल्दोल् ॥ ३॥ तत्पुत्र ॥

**एरेय ड्र-**पोय्सलं त-स्तरंयिट्ट विरोधि-भूपरं धुरदंडेये।ल् । तिसम्दु गेस्दु बोर-केंग्वट्टागिर्दु सुखदं राज्यं गेय्दं ॥ ४ ॥ भानेगल्द् **एरग** नृपालन सूतु वृद्ध्देरि-मर्दनं सकत-धरि-त्रो-नाथनर्थि-जनता-कानीनं धरेगे नेगस्द **ब**्लालनृपं ॥ ५ ॥

भातन तम्म ॥

काङ्गोलं मनयंतुम-नङ्गय्गतविस्ति लेशिकगुण्डवरं द-शङ्गतनिरुकुति-गाण्ड नु-सिङ्गं श्रो-विष्णुयद्भने। व्यीपालं ॥ ६ ॥

स्वित समिधिमतप्रक्र सहाधायत-वहामण्डलश्वरं द्वारायती पुरवराधीश्वरं याद्वकृतास्य-शुमणि सम्यक्त-चृड्डामिष्ठ मलपरालाण्ड राज-मार्चण्ड तलकाड्ड-केाङ्गु-नङ्गलिकाय-तूर्-त्तेरेयूर्-उच्चिङ्ग-तलेयूण्योम्बुच्वंनिद्युमादलागं पलवु-दुर्गगलं काण्डु मङ्गवाडि नास्यक्तमासिरमं प्रतिपालिसि सुखदि राज्यं गंटयुत्तिरे तत्पाद-पद्मोपजीविगल ॥

वृत्त ।। जिनधन्मीप्रिण-नागवर्मन सुतं श्रीमारमय्यं जग-द्विनतुं तत्सुतन्यचि-राजनमलं के। ण्डिन्य-सद्गोत्रना-तनचित्तोत्सवे पोचिकव्वे श्रवर्गत्तुत्माइदि पृष्टिदर् "ठबम्म-चमूपनेम्बनधटं श्रीगङ्गण्डाधिपं ॥ ७॥

#### भ्रन्तु ॥

श्रदटार्णुत्रिति सत्यमाण्यु चलमायुं सीचमीदार्थम-ण्यु दिटं तन्नलं निन्दुनेस्व गुग्रसंघातङ्गलं ताल्दिलं।-कद वन्दि-प्रकरङ्गलं तिग्रिप कः कंनार्त्थियंन्दिनु चा-गद पेम्पिन्टमं शङ्ग-राजनेसेदं विश्वम्भराभागदेख् ॥ ८ ॥ तलकाडं संलदन्ते केनङ्गनेलकं।ण्डाबं...यं तूल्दिदे।-च्बेलदि चेङ्गिरियं कलल्यि नरसिङ्गङ्गन्तकायासमं । निलयं मण्डि निर्मिच्नि विष्णु-नृपनान्यामार्ग्गदि शङ्गम-ण्डलमं कोण्डनशाद-णृब-मृगसिङ्गं गङ्ग-दण्डाधिपं ॥ € ॥

#### भातन-पिरिधणन ।।

व्यापित-दिग्शनय-यश-श्री-पतिनितरह-त्रिते द्र-इति धनपति वि-वापितयेनिष्य वस्म-च-मूपति जिनपतिपदाव्यभूहननित्यं ॥ १०॥

#### श्रातन निति ।।

परम-श्रो-जिननातं गुरुगन्त श्रा-भानुकीत्ति देशर् लक्ष्मी-करनेनिष्य बस्म-देशने पुरुषनेनलु बागगाब्बे पडेदलं नगमं।। कन्द ।। श्रामतिगे पुण्यश्रतिगं वि-लासद किया सकल-भव्य-सेव्यं गटर्भा- वासदिनुद्विसिदं ससि-भासुरतर-कोत्ति येचदण्डाधीशं ॥१२॥

वृत्त ॥ माडिसिदं जिनेन्द्रस्वनङ्गन्न की प्रणादि-तीर्श्यद्ध रूढियिनेलां-वेत्तेसेव वेलांकिदलु बहु-चित्र-भिनिर्धि । नेष्डिदरं मनद्गोलिपुवेश्वित चेच चमूपनार्थि कै-गृडे घरित्रि काण्डु कानेदाडे जसम्रक्षिदाडे लीवेचि ॥१३॥

श्रन्तु दान-विकादनुं जिनधर्माभ्यदय-प्रमोदनुमागि पलकाल सुखदलिदुं बलिक सन्यासन-विधियि शरीरमं बिट्टु सुर-४१क निवासियादनित्त ।।

वृत्त ।। मलबस्युद्धत-देश-कण्टकरनाट-दोत्तिबंद्बोण्डुदेग-व्वेलदि को दुरोति वैरि-तृपरं वेलिट तृत्देविसुत्तत्य-मं-डलमं तत्पतिगये साडि ज्ञांगल क्याब व्यक्तिनृतु-न्दलेयादं कलि सङ्गनशतस्य आ वैरिष्य दण्डाधिपं ॥१४॥

स्वस्ति समिविगत-पश्च-महा-शब्द महा-सामन्ताधियित महाप्रचण्डदण्डतायक वैरिभय-दायक द्वाह-चग्रह संप्रामजत्तलह । हयबत्सराजं । कान्ता-मनोज । गांत्र-पवित्र । बुधजन-मित्रं । श्रीमतु बीप्पदेव-दण्डनाथकं । तम्मण्यानप्प रुचि-राज दण्ड-नायकङ्गे पराच-विनयं निसिधिगयं निलिसि श्रातन माडिसिद ससिदेगे । खण्ड-स्फुटितकवाहार-दानकं । गङ्गसमुद्र-दलु १० खण्डुग गदेयुं हृविन-ताटमुं वसदिय मुख्य किह-गरेयुं । वेकन-केरेय वेह लेयुं तस्म गुरुगन्नप्प श्रीमूलसङ्घद देसिग-गयद पुस्तक

गच्छद श्रोमतु शुभचन्द्रसिद्धान्त-देवर-शिष्यरप माध (व) चन्द्र देवर्गो धारा-पूर्वकं माडिकाट दत्ति ॥ श्रोक—स्वदत्तां परदत्तां वा या इरंत वसुन्धरां। षष्टिव्वर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायतं कृमिः ॥१५॥

सीता—कान्तिगं हिन्मणि—
गातत-यंशनेविराजनद्रोङ्गनेयंमातादारं सिर समं तेग्णे
भृतनदोलग् सिचकठवे क... रूपि ॥ १६ ॥
दानदीलिभानदोलीमानिनिगेणेयिन्ल सितय.....
कंनारिथेयंन्दु कुडुवनं
दानमन् स्चठवेयात्तमव्यरसियवील् ॥ १७ ॥

इन्तु परम...राज-दण्डनायनदण्डनायिकति श्रोमतु शुभ-चन्द्र सिद्धान्त-दंबर गुड्डि स्चिक्ठबेयुं तम्मते बागण्डवेयुं शामनमं निलिसि महापृजेयं माडि महादानं गंटदु तेङ्गिन-ता-ण्टवं बिहरू मङ्गल श्री॥

[इस लेख में है। यालवंशी नरेश विष्णुवह न श्रीर उनके दण्ड-नायक प्रसिद्ध गङ्गराज के वंशों का परिचय है। गङ्गराज के ज्येष्ठ आता दम्मदंव के पुत्र एच दण्डनायक ने केापड़, बेन्मुल श्रादि स्थानें में श्रनेक जिनमन्दिर निर्माण कराये श्रीर श्रन्त में सन्यासविधि से प्राणोत्सर्ग किया। गङ्गराज के पुत्र वेष्पदेव दण्डनायक ने श्रपने आता एचिराज की निप्या निर्माण कराई तथा उनकी निर्माण कराई हुई बस्तियों के लिये गङ्ग समुद्र की कुछ भूमि का दान शुभचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य माधवचन्द्र देव की किया। एचिगात की भागी एचिकच्ये व उसकी श्वश्र्य वागगढ़ने में यह लेख लिखाया। एचिकटने शुभजन्द्र देव की शिष्या थी। लेख में गङ्गराज की बंशावली इस प्रकार पाई जानी है—



# श्रवण बेल्गोल ऱ्योर ऱ्यासपास के यामों के त्यवशिष्ट लेख

# श्रवशिष्ट शिलालेखें का निम्न प्रकार समय श्रनुमान किया जाता है

शक संवत् की कठवीं शताब्दि

१४२, १=६.

शक सबत् की सातवीं शताब्दि १४३, १४७, १४८, १४६, १६०, १६१, १६२, १६४, १६०, १६५ १६३ १८४, १६४, १६६, १६७, १६८, २००, २०४, २०३, -०४, २०६, २०७, २०८, २१०, २११, २१३ २१४, २१४, २१७, २१८, २१६ २२०, २८४।

शक संवत् की षाठवीं शताब्दि १४८, १४६ १४४, १४४, १५४, १५५, १६१, २४३, २४६.

शक संवत् की नवमी शताब्दि १४४. १४०. १४६, १७१, १८०, १८४, १८६, २०१, २०६. २२१. २२७, २३४, २३६, २३७, २४४,२७०, २८२. २८७. २६४ २६७, २६८ ३०७, ३१४, ४७६, ४१०। शक संवत् की इसवीं शताब्दि १४८, १४०, १४१, १६३, १६४, १६६, १६७, १८२, १७३, १८४, १७७, १७८, १८८, १८६, २२३, २२८, २३६, २४४, २४७, २४८, २४६, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४ २६६, २७२, २७३, २८४, २८७, २८८, २७६, २८०, २८१, २८४, २८६, २८८, २८६, ३००, २८१, २६२, २६३, २८४, २६६, २६६, ३००, ३०६, ३१०,

**३११, ३१२, ३१३, ३१४, ४६**६,

शक संवत् की ग्यारहवीं शताब्दि १६=, १६६. १७०, १७६, १=१, १=४, १=४, १==, १६६, २०४, २२२, २२४, २२४, २३०, २३१, २४०, २४१, २४२ २४६, २६४, २६६, २६७, २७१, २७४, २७६, ३१६, ३४१, ३६०, ३६=, ३६६, ४४४, ४४६, ४४७, ४४४, ४४६, ४६० ४७३, ४७=, ४==, ४==,

शक संवत् की बारहवीं शताब्दि १७६, १८७, २२६, २३२, २३३, २३४, २३८, २४३, २४४, २४४, २४६, २४१, २८३, ३१७, ३१८, ३१६, ३२०, ३२३, ३२४, ३२४, ३२६, ३२०, ३२८, ३६१,४००,४०८,४११,४२६, ४३१,४६१,४६६,४८६,४७१,४०४,४७६,४८०,

२४८, २४०, २४२, २६८, ३३०, ४०६, ४१३, शक संवत् की ४१४. ४१८, ४२१. ४३०. ४३२, ४४२, ४४३, ४६२, ४६७, ४७७, ४८१, ४८४।

पन्द्रहर्वा शताब्दि ) ४=३,४=४।

शक संवत् की २४७. ३४६. ३४७ ३०१.३७२. ३७३, ३०४, ् चै।इहवीं शताब्दि 📗 ४२०.४२२ ४२३,४२४.४२४.४२५, ४२६ । शक संबत् की इसर ३२२ ३४२, ३४३, ३४४, ३४४, ४०२,

च्डिस, इड्स, ३७०, ३०४ ३०६, ३०७, ३८१ . शक संवत् की च्डिट, ३६६, ४०२, ४०३, ४०४, ४१२, ४१६, सोलहवीं शताब्दि ( ४१६,४४८,४४६ ४४०, ४४१, ४४२ ४४३, ४६३,४६४,४६४ ४८२.

शक संवत् की } ३४४, ३४८. ३६८, ३०८ ३१६, ३८० ३६९. सत्तरहवीं शताब्दि | ३६४, ३६४, ४२०, ४४४।

४१७, ४३८, ४३६. **४४०** ।

# चन्द्रगिरि पर्वत के स्रवशिष्ट लेख

# पार्श्वनाथवस्ति के दक्षिण की श्रीर चट्टान पर

१४५ ( ३ ) श्रोदेवर पद। वमनि... .. १४६ ( ४ ) मल्लिसंन भटारर गुडुं चरेङ्गर्यं तीर्त्थमं बन्दिसिदं। १४७ ( १० ) श्रोधिरच १४२ ( ४०८ ) नमेऽस्तु १४६ ( ४०६ ) श्रीरच १५० ( ४१० ) सिन्दय्य १५१ ( ४११ )......गिङ्ग... कुन्द गङ्गर वण्ट...गद नण्ट

## १५२ (११)

भाचार्यः .....शीमान्शिष्यानंक-परिमहः ॥ १ ॥
.....विलासस्य निर्धाणाः .....जनि
चलाचलविशेषस्य गुणैहेंबी च कस्पिता ॥ २ ॥
हीपैई पैश्च गन्धैश्च साकरादिधम् ..सान् ।
तत्र दिण्डिक राजोऽपि साची सिन्निहितोऽभवत् ॥ ३ ॥
परित्यज्य गणं सर्व्वं चातुर्व्वर्णण्-विशेषितं ।
ग्राहारादिशरीरं च कटवप्र-गिराविह ॥ ४ ॥
भाचार्योऽरिष्टनेमीशः शुक्लद्ध्याने। ह वार्णं
समाहह्य गतरिनिद्धं सिद्ध-विद्याधरान्ध्वतः ॥ ४ ॥

#### १५३ (१३)

राग-द्वेष-तमो-माल-व्यपगतश्रश्चित्म-संयोद्धकर् चेशूरा परम-प्रभाव-रिषियर्स्सव्येच्च-भट्टारकर् ...गादेव......न...डित.. न्तब्वु.....लप्रदेशन् श्रो कीण्णीमल-पुष्प......र म्बर्माणमानेरिदार्

[ रागद्वेष रूपी अन्धकार से विमुक्त, शुद्धारम योद्धा वेग्रा वासी परम-प्रभावी ऋषि, सर्व्यंत्र भट्टारक...... .... ..... .... श्रमळ एषों से आव्छ।दित ....स्वर्य के अप्रभाग का आगेहण किया।

१५४ (१४) स्प्रिरिष्टनेमिदेवर् कान्वप्यु-तीर्व्यदालु सुक्त-कालम पडेदु सु...

१५५ (१५) खस्ति श्रं महावीर...श्राल्दुर नम्मडिगन सन्यमन दिन इ-तम्मज्ञया निसिधिगं ।

१५६ ( १६ ).....पाद्पमनून.....स-प्रव.....

१५७ (१६) खिस्त श्री भण्टारक चिट्टगपानदा तम्म-डिगल शिष्यर् कित्तेरे-यरा निसिधियं।

## १५८ (२१)

दित्तग-भागदामदुरे उयम् इनिताव...शापदं पावु मुदिदेात् लचणवन्तर् एन्त् एनल् वरग.....ग ई महा परूतदुल् असय-कोर्त्ति तुन्तकद वार्द्धिय मेल् श्रद्ध नोन्तु भक्तियम् भित्त-मणके रम्य-सुरलोक-सुकक्कं भागि भा..... पल्लवाचारि-लिकि ( खि) तम् ।

[ दिच्या भाग की महुरा ( नगरी ) से आकर और शाप के कारण सर्प द्वारा सताये जाकर, परीक्षकों के विचार करते ही करते. श्रव्यकीर्त्ति भिक्तपूर्वक इस शिखर पर बतों का पालन करते हुए दु:स-सागर के पार कर, रमणीक मुख्लोक-सुस्त के भागी हुए।

पल्लवाचारि लिग्वित ]

#### १५८ ( २२ )

श्री । बाला मेल् सिखि-मेल सर्पद महा-दन्ताप्रदुल् सल्ववेतल् सालाम्बाल-तपे।प्रदिन्तु नडदेां न्रंण्डु-संवत्सरं केलीय पिन कट वप्र-शैलमडद् एनम्मा कलन्तूरनं बालं पेगोरियं समाधि-नेरदेश्शी-तेय्दिदीर् स्सिद्धियान् ॥

[ इस लेख में कालन्त्र के किसी मुनि के कटवन पर एक सी नाउ वर्ष तक तप के पश्चात समाधिमस्या की सुचना है।]

#### १६० ( २३ )

#### नम स्वस्ति।

...दं शास्त्रविदेश येन गुणदेवास्त्य-सूरिण कल्याप् पर्व्वत-विख्याते...नम...तमाग... .. द्वादश-तपो नुष्ठा..... सम्यगाराधनं कृत्वा स्वग्गीलय..... [ शास्त्रवेदी गुणदेव सूरि की नमस्कार, जिन्होंने कलवाप् पर्वत के शिखर पर द्वादश व्रत धारण कर और सम्बगाराधन का पालन कर स्वर्गलाभ किया ]

## १६९ (२७)

श्री । सासेनर्परम-प्रभाव-रिषियर् क्रूस्विष्यना बेट्टदुल् श्रो-सङ्गङ्गल पेल्ट सिद्ध-समयन्तप्पादे नेान्तिम्बिनिन् प्रासादान्तरमान्विचित्र-कनक-प्रज्वल्यदिन्मिक्कुदान् सासिर्व्वर्वर-पूजे-दन्दुये प्रवर स्वर्गाग्रमानंरिदार ॥

्रहस जेख में परम ऋषि 'मासेन' के समाधि मरण की सृचना है।]

१६२ (३६) श्रो चिकुरापरविथ गुरवर सिष्यर् सर्वणन्दि श्रवन् श्री वसुदेवन ।

१६३ (३७) श्रोमद् गङ्गान्तः।

१६४ (३८) बीतरासि । १६५ (३८) श्रीचानुण्डय्य ।

१६६ (४०) श्रोकाविग्तः । १६७ (४१) श्रोमट् प्राङ्कवीय ।

१६८ (४२) श्रोविदेपया । १६५ (४३) श्रीमद् ख्रकलङ्क पण्डितर ।

१७० (४४) श्री सुव।

१७१ (४५)...लम्बकुलान्तक बीरर बण्ड परिकरन किङ्ग।

१७२ (४६) स्त्रस्ति श्री ग्राणनन कालेय पण्डिंग कल्वच्य तीर्थिय बन्दि ...

#### ३१० चन्द्रगिरि पर्वत के प्रवशिष्ट लेख

- १७३ (४७) का...य भिज्जीय रायन कादगली बन्तिलि देवर बन्तिसिद।
- १७४ (४६) श्री द्वणन्दि बन्तरर गुडु ग्रासु...बन्दु तीर्त्थव बन्दिसिट ।
- १७५ (५०) झलम कुमारी महामुनि ।
- १७६ (५१) ग्री कण्टयः।
- १७७ (५२) श्रीवर्म चन्हर्गातस्य देवर बन्दिसिद
- १७८ (५३) श्रो इसकय्य ।ं१७६(५४) श्री बिधिय्यम्म ।
- १८० (५५) श्री नागग्रान्दि कित्तस्य देवर बन्दिसिदर् ।
- १८८ (४६) स्वस्ति समधिगतपश्चमहासद्द महासामन्त श्रमणय
- १८२ (५७) मारसन्द्र कंय कोट...सलवेय बीर कोट । १८३ (५८) मालव स्रमावर ।

## शान्तीश्वर वस्ति से नैऋत की ओर

- १८४ (६०) श्री परेकरमारुग-वनर-चट्ट सुत बण्टरसुत ।
- १८५ (६२) स्वस्ति श्रो तेयङ्गुडि..... न्दि-भटारर सिष्य
  .. गर-भटारर सिष्य का...र... सि-भटार
  श्वर सिष्यर् पट्टदेवा ..... सि-भटार कुमा
  ...ल सिष्य न...सले मुनिर्व्वने मन्दि पमुमम्म
  निसिदिगे।

# पार्खनाथ बस्ति में एक टूटे पाषाण पर

१८६ (६८) श्रीमत् बेट्टवां...न मगल् वैजल्बे.. स्वप्यु-तीर्श्वदेशलयू नान्तु सन्यसने ।

१५७ (७१)

# चन्द्रगुष्त बस्ति में पाद्यवनाथ स्वामी के सन्मुख एक क्राटी सूर्ति के पादपीठ पर

(लगभग शक सं० ११००)

( ग्रयभाग )

श्रीमद्राजितरीटकोटिघटित...पातपद्मद्रया देवो जैन...रविन्द-दिनकृद्गाग्देवतावरूनभ । ...बा...त-समन्विता यतिपति..... त्र-रक्षकरः सोऽयं निर्ज्जित...ता विजयतां श्रो**भानुको**र्स्तिच्भूवि॥१॥ श्री-बाल चन्द्र मुनिपादपयाज....... जैनागमाम्बुनिधिवर्द्धन-पू.......इ:। दुग्धाम्बुराशि-हर-हा

(पृष्ठभाग)

...सलितं (बहु) कैवल्यमेम्बस .....ल्यमिनितं नेरिगीरियं विश्वम...रिव महिमेथि वर्डमा .. जिन-पतिमे वर्डमान-सुनीं ""सुर नदिय तार हा" र सुर-दन्तिय रजतिगिरिय चन्द्रन बेल्पि पिरिदु वर...**द्धमान**र परमतपोध ..रकीर्ति ...मुरुं जगदोल्ल ॥

ः चिछ्ठध्यरु ∄

तीत्थाधीश्वर-व

[इस लेख में भानुकीर्त्त, बालचन्द्रमुनि श्रार वर्ष मान मुनि का उछेल हैं। श्रथ्म होने के कारण लेख का प्रयोजन ज्ञात नहीं हो सका।]

ृष्टभाग का प्रथम पद्म प्रभाग सामायण आध्वास १ पद् १४ से मिलता है ।

#### १८८ ( ७२ )

# चन्द्रगुप्र बस्ति में पात्रर्वनाथ जिनालय के सेवपाल के पादपीठ पर

( लगभग शक सं० १०६७ )

| …जनिष्ट       | त्र…रखिलामाला-शिलीमु        | ुख- | वि | [~ |
|---------------|-----------------------------|-----|----|----|
|               | राजित-पा,                   | 11  | 8  | 11 |
| तच्छित्या गुण | ' त यतिश्चारित्र-चक्रेश्वर: |     |    |    |

तान्छक्ष्या गुर्खः त यातश्वारत्र-चक्रश्वरः तर्कः-व्याः दि-शास्त्र-निपुः साहित्य-विद्या-निः मिष्ट्या-वादि-मदान्ध-सिन्धुर-घटा-सङ्.....रबो भव्याम्भोज ( यहाँ पाषाग्र दृट गया है ).....॥२॥

## ( उसी पीठ के वार्य पृष्ठ पर )

ं जिजनं शुभकीर्त्ति-देव-विदुषा विद्वेषि-भाषा-विष-ज्जवाला-जाङ्गलिकेन जिद्यात-मतिव्यदिः वराकस्स्वयं ॥३॥ धन-दर्पात्रद्ध बीद्ध-चितिधर-पवियी वन्दनी बन्दनी ब-न्दने सन् नैय्यायिका चित्तिमर-तर्शायी वन्दनी-बन्दनी व-न्दने सन-सीमांसकायत्करि-करिरिष्योब न्दनी बन्दनी ब-न्दनं पा पा वादि-पागन्दुलिबुदु शुभकीत्तींद्ध-कीर्त्त-

प्रधार्ष ॥ ४ ॥

वितयं क्तियल्वजं पशुपति शाङ्गियंनिष्प मृवहं शुभकीर्त्त-व्रति-सन्निधियालु नामोचित-चरितरं ते। हर्दे हितर-वादिग-त्तलवे ॥ ५ ॥

सिङ्कद सरमं केल्द भवङ्गजदन्तलुकलल्लदे सभेयालु पाङ्गि शुभकीर्त्ति-मुनिपनालेङ्गल नुडियल्के वादिगल्गे-ण्टेल्डं यं ।

पारान्तुदु वादि वृथायासं विवुधापद्वासमनुमानाप-न्यासं निन्नीः ''वामं मन्दपुदे वादि-वजाङ्कुशनाल् ।'६॥ सत्सधर्मिगल् ।।

[ यह लेख टूटा हुआ है पर इसके सब पद्य अन्य शिलालेखां से परे किमे जा सकते हैं। इसके छहां पद्म शिलालेख नं० ४० (१४०) के पदा ६,७.३८,३६.४० और ४२ के समान हैं।

१८E ( 184 )

# कत्तले वस्ति के सन्मुख चट्टान पर।

( नगभग शक सं० ५७२ )

ममास्तूपान्त.....स कर्ल.....गद्गुकः ।
ख्याते। वृषभनन्दोति तपे।-झानाव्धि-पारगः ॥ १ ॥
धन्तेवासी च तस्यासीदुपवास-परे। गुरुः ।
विद्या-मिलल-निद्धू त-शेमुपीका जितेन्द्रियः ॥ २ ॥
...स...त तपे।........तपसेट्यंगि-प्रभावे।तस्य तु
वन्द्योऽनाहिन-कामना निरुपमः ख्याया म...ना..।
दृष्टा ज्ञान-विनोचनेन महना म्यायुष्यमेव पुनः
पु.....गृहं गुरुरमी यो...स्थित...वशः ॥ ३ ॥
....कटदष्प-शैन शिम्यरे सन्यस्य शास्त्र क्रमात् ।
ध्यान....दा...मिषा-मुखे प्रचिष्य कर्म्मेन्धनं ।
....दिव्य-सुखं प्रशस्तक-धिया सन्प्राप्य सर्व्वेश्वरझानं...न्तमिदं किमत्र तपमा सर्व्वे सुखं प्राप्यते॥ ४ ॥

(ve) 03-5

(लगभग शक मं० ६२२)

सिद्धम् । श्रो । गति-चेष्टा-विरद्दं श्रुभाङ्गदं धनम्मारिष्टमान्विद्दुवल् यतियं पेल्द विधानदिन्दु तेरिदे सत्विष्टिपना शैलदुल् प्रश्चितार्त्यथ्यदे नान्त निस्थित-यशा स्यायुः-प्रमा...यक् स्थिति-देहा कमलोपमङ्ग सुभग्रम् स्यल्तीकदि निश्चितम् ।

्रहस लेख में कियाँ के समाधिमरण की स्वना हैं।]

१६१ (उद) **स**हदंव माणि।

१स्२ ( ७स )

(लगभग शक्त सं ३ ६७२)

सुन्दरपेम्पदुषतपदेशिषद .....वार्द्धदिनन्द्यमेन्दु पिन् बन्दनुरागविन्दु वलगा ... एडु महोत्सवदेरि शैलमान् । सुन्दरि सीवदार्यदेरदे ... दु विमानमे। डिप्नि चित्तदिम् इन्द्र समानमप्प सुख .. एडदे "चलदेरिद स्वर्गीवा ॥

[सीचदार्थ ( ? शुद्ध सुनि ) ने श्राकर हर्ष से पर्वात की वन्दना की और श्रन्त में यहां ही शरीर न्याम किया ! ]

१८३ (८०)

(लगभग शक सं० ६२२)

महादेवन्मु निपुङ्गवन्नदिर्धं कल पेईपं महातवन्मरणमप्पे तनगा... कमु कण्डे... महागिरि म...गलेसलिसि सत्या...निवन्ती-महातवदान्तु मलेमेल्वलवदु दिवं पेक्क

[महादेव मुनिपुङ्गव ने मृख्युक.ल निकट श्राया जान पर्वत पर तिपश्चरंग किया बार स्वर्ग-गति शास की । ]

# १स्४ (८१)

#### (लगभग शक सं० ६२२)

| · · ·                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| बोध्यातिरेच्य-कैवल्य-बोध-प्राद्धि-महीजसे ।                  |
| <b>र्दशाना</b> य नमा यागि-निष्ठायार् परमेष्ठिने ॥१॥         |
| रे कित्तूर-सङ्घस्य गगनस्य महस्पतिः।                         |
| परिपृ…चारिधतास्                                             |
| <b>ख्य</b> या                                               |
| १-६५ ( ८२ ) अन्नदंबाचार्थ्यर पाउग्गमगा ।                    |
| १-६६ ( ८३ ) स्यस्ति श्री पद्मनित्दमुनिप धातुल               |
| दनिमा कृतदेवा अभवदेपमा                                      |
| ······································                      |
| १ <del>८</del> ० ( ८५ ) श्री <b>पुष्पग्गन्दि</b> निसिधिगे । |
| १८६ (८६)क न तम्मगै।                                         |
| १€७ ( ८७ ) श्री बाट।                                        |
| २०० ( ८€ ) कनादोः ः ः ण-वंशा ः कल्वपिन्दुर्गः ः ः           |
| २०१ ( ६० ) श्रो बन्म । २०२ (६१) द्लाग पेल्द्य्वन्पाल        |
| २०३ ( ६२ ) स्वस्ति केाजात्त्र सङ्घदि विशोकभटारर             |
| निसिधिगे।                                                   |
| २०४ ( <del>८</del> ४ ) श्रोमद् <b>गी</b> ड देवर पाद ।       |
| २०५ ( ६५ )ं साधु-प्रर धीरन्नत-संयतामन्                      |
| -2-6-2-6-2-6-2-6-2-6-2-6-2-6-2-6-2-6-2-                     |

लान्तरि.....भान्यमन्विर्षिन् एडे... दि मोहमगल्द् इ-वल्-विषयङ्गलनात्म-वश-क्रमविदु कट........स्थता-राधिता...विमु .....श्वररि..... नन .....रेन्द्र न्याज्य-विभृति-साम्बतमेटिददान् ।

[संयमी इन्द्रनन्दि आचार्य ने मोह विषयादि के। जीतकर कट (वप्र) पर्वत पर समाधि मरण किया।

२०६ ( ६६ ) खम्ति श्रो केनलत् मङ्घदा देव...चन्ति-यिश्रीसः...

२०७ ( २७ ) निमलूरा मिरिसङ्घद् ख्राजिगसदा राज्ञा-मती-गन्तियार

श्रमलम् नल्तद शालदि गुणदिना-सिकात्तमम्मीनिदेशर् । नमगिन्दे।ल्तिदु एन्दु १रि गिरियानसन्यासनं योगदील् नमो चिन्तरहुसे सन्त्रमण्मरि ए खर्मालयं एरिदार् ॥

[ निमल्य संघ, श्राजिमण की साध्यी राजीमती गत्ति ने पर्वत पर संन्यास घारण कर स्वर्ग-गति प्राप्त की । :

२०८ ( स्ट ) श्री स्वस्ति तनगं मृत्यु-वरवानरिदे पेत्वाण-वंशदेान् कालनिगेकसुदे...प्पिन राज्य वीवतिन्। घा...क...मोदसु...तंा.....मता कच्चि नि-धानम.....सुर...ग-गतियुल् नेने-कोण्डन्।

[ इस लेख में पेरवांगा व श के कियी व्यक्ति के समाधि-मर्गा का वस्रेख है ]

# ३१८ चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट खेख

| २०६ (१००) परवतिमत्ता।                                |
|------------------------------------------------------|
| २१० (१०१)मले-मेल् बन्चमहात्रील                       |
| २११ (१०२) जन्नल् न विलूर् ग्रानंकगुणदा श्र           |
| सङ्घदु.                                              |
| पाचार्यरः                                            |
| भिमानमेय्दं ते।रदेन्दं। राग-सै।ख्यागति               |
| ददोन्दुपश्चपददेदेार्जनिरासं                          |
| निवित्र संघ के किसी आचार्य ने संन्यास धारण कर आयोग्स |
| किया ।                                               |
| २१२ ( १०३ ) स्वस्ति श्रामत् निवलूर् सङ्घद पुष्यसेना  |
| चारि…य निसिधिगं।                                     |
| २१३ (१०४) श्री देशचार्यः निसिधि।।                    |
| २१४ ( १०७ ) श्रो                                     |
| वन्दनुरागदिनंरदु अन्थेगल क्कमदरिशैल                  |
| वन्दनु मार्ग्गदिनं तिमिरा विधिये निवलूर सं           |
| चेन्ददे बुद्धिय हारमनितियुंय मावि-प्रब्वेगसू         |
| ·····लिप्पि नल् सुगर सीख्यमनिम्मोडगोण्डराष्ट्रमुम् । |
| ् निवित्दर संघ के मा.वे ऋब्बे ने समाधि मरण किया।]    |
| २१५ (१०६) श्रो                                       |
| मेवनन्दि मुनि तान् नामलूर्वर सङ्घदा                  |

#### ३२० चन्द्रगिरि पर्वत कं धवशिष्ट खेख

श्रीपुरान्वय गन्धवर्मनमित-श्रीसङ्घदा पुण्यदी-मन्पौरा...निदं.. रिवलघं...री-शिला-तल......

...... मान्नेरदुप.....इ ........

[ इस लेख में श्रीसंघ, प्रान्वय के पूज्य गन्धवर्मा हारा इस शिला पर कुछ किये जाने का उत्हेख रहा है । ]

कत्तले बस्ति के पीछे चट्टान पर २२१ (४१२) चन्द्रण्य ।

चामुण्डराव बस्ति के द्वारे के दक्षिण की श्रिला पर

२२२ (११-६) श्रोमत् लक्खण देवर पाद। चामुण्डराय बस्ति के द्वारे के दोनें बाजू

२२३ (१२२) श्री चामुण्डराजं माडिसिदं

## चामुण्डराय बस्ति के द्वारे से बायीं स्रोर शिला पर

२२४ (१२३) (नागरी धत्तरों में) सान्तणन्द देवर पाद २२५ (१२४) "श्रीमतुचन्द्रकीर्त्त देवर

पाद।

## तेरिन बस्ति के बायीं ख्रीर एक स्तम्भ पर

२२६ (१३५) स्वस्ति श्रीमत्वरमगर्म्भारस्याद्वादामोत्रलाञ्ळनं । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥

## तेरिन बस्ति के नवरङ्ग में एक टूटे पाषाण पर

( एक बाजू में ) विल ''''म ''सर्व्व ''''

## तेरिन बस्ति के सम्मुख

२२८ ( ४२६) "स्वरेद बद्र" नरगंद काल

२२८ ( १३७ )

### तेरिन बस्ति के सम्मुख 'तेरु' के उत्तर मुख के जपरी भाग पर

(शकसं० १०३५)

भद्रं भृषाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाध-नाशिने । कु-तीर्थ-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभिन्न-धन-भानवे ॥ १ ॥ सक वर्षं सायिरदिं प्रकटमेनल्मृवताम्भतुं नडेयुतिरख सुकरमेने हेमलम्बियाल् श्रकलङ्कद जेष्ट-सुद्ध-गुरु-तेरसियाल् ॥ २ ॥

वृत्त ॥

धरणी-पालकनष्प पाटसलन राज-श्रेष्ठिगस्तम्मृति-व्बरेनल् पाटसल-सेट्टियं गुग्र-गणाम्भोरासियम्बोन्दु सु-

#### ३२२ चन्द्रगिरि पर्वत कं अवशिष्ट लेख

न्दर-गम्भोरद नेमि-से [हि] युमिव श्रीजैन-धर्मके ताय्-गरंगल् तामेने सन्द पेम्पसदलम्पर्व्यितु भू-भागदे।ल् ॥३॥ कन्द ॥

ष्प्रमल-यशरमल-गुग्र-गग्र-रमिलन-जिन-शासन-प्रदीप करेने पं-म्पमिर्दिरे पेरिक्सल-सेट्टियु-ममंय-गुग्रि नेसि-सेट्टियुं सुखदिनिरलु॥ ४॥ प्रवर जननियरेनल्की-सुवनतलं पोगले माचिकब्बेयुसुद्द-विविध-गुण्यि शान्तिकब्बेयु-मवर्गले जिन-जननियनक्बीतलदोल्॥ ४॥

## ( उसी 'तेरु' के पश्चिम मुख के जपरी भाग पर )

जिन-गृहमं मना-मुद्दं माडिसि मन्दरमं विनिम्मिसि-र्हनुपम-भानुकोर्त्ति -मुनि-से प्रदिव्य-पदाव्ज-मूलदे । मनमे सिद्धिर्व्वर्कं परम-दावियने पिपरे ता स्दिद्दर्जिग-ज्ञन-ति की र्त्तिसन्के मरु-देखियु [मिम्] बिने सान्तिक हैं थें ।। ६ ।।

त्री सूलसङ्गदेश् म-त्ता-महिमोन्नतमेनिष्य देसिग-गणदेश्ल तासिर्व्वरुमखिल-गुणो-हामेयरेने नेगर्हरिन्तु नोन्तरुमोलरे ॥ ७॥ जिन-पितगे पुजेयं स-न्मुनि-पितगितुगन्न-दानमं भक्तियोजि-म्बिने पाटसल-सेट्टियुमोज्-पिन कश्चियेने नेसि-सेट्टियुं माडिसिदर्॥

[ पोरसल नरेश के प्रसिद्ध मेठी पोरपलसिष्ट श्रीर नेमिसेट्टि की माताओं—माचिकक्षे श्रीर शान्तिकब्बे— ने जिनमन्दिर श्रीर नन्दीश्वर निर्माण कराकर भानुकीर्त्त मुनि से दीवा ली। उक्त सेठियों ने मिक-पूर्वक जिन-पूजन किया श्रीर दान दिसे। }

### गन्धवारण बस्ति के समीप एक टूटे पाषाण पर

२३० (१४४) नमस्सिद्धेभ्यः । शासनं जिनशासन .....भ-चन्द्र

## गन्धवारण बस्ति की सीढ़ियों के पास

२३१ ( ४२८ ) श्रांमतु रविचन्द्र देवर पाद

## इरुवेब्रह्मदेवमन्दिर के मार्ग पर

२३२ (१४६) नेमगन पाद।

२३३ (१४७) श्रीसिवग्गटय।

२३४ (१४८) श्री कल्यान ।

२३५ (१५०)

# इरुवेब्रह्मदेवमन्दिर के द्वार की दक्षिण बाजू पर।

नं सेवल्कुन्द गुबु...हिसि पट्टमं गुलिय...सिगेयिले सस्ते गङ्ग-

.

378

राज्य.....नेमदं मन्त्रि नरसिङ्ग...तङ्गलियं विशेषि ॥

एरेगङ्ग-महामात्यं

...रंदं नत-गङ्ग-महिगं सफल-मतियं

गुलिपालनातनलियं

नेरे नेगल्दं नागवस्मंनवनीतलदेखा ॥ १ ॥

पातन पुत्रनव्धि-वृत-धातृयां लितनं रामदेव...न्

ईतनं वत्सराजनिलेगीतनं तां भगदत्तनागिविख्यातयसं

तगुल्द कु...मं ते।रेदुन्नरं नान्तुमेतु

### ( शंष भाग दूट गया है )

[ गङ्गराज्य के मन्त्री नरसिंह के जामाता । ऐरेगङ्ग के प्रधान मन्त्री ।— ..... जामाता नागवर्म के पुत्र ने — जो रामदेव, वरसराज व भगदत्त के समान जगव्यसिद्ध थे—वैराग्य धारण कर......]

## उसी द्वार की बायीं बाजू पर

२३६ (१५१)......ध्यिडिदुल्लु.....मारदा..... ...ईदि...ट्रगचेल श्राके जेगदि......विमा...माडिसिइ...

## उसी मन्दिर के सन्मुख चट्टान पर

२३७ (१५२) चगभत्तग्राचकवर्त्तं गोगिगय साव-नत्य.....र

२३८ (१५३) (नागरी अचरों में ) चन्द्रकीर्त्ति । २३८ (१५४) श्रीमतु राचमस्त्र देवर जङ्गिन सेनवेश सुवकारय्य वन्दिसिद

### काञ्चिन दोणे के आम-पास

२४० (१५६).....मुडिपिदरवर गुड्डि **सा**यिब्बं निसिदल **पो**लनक्वेकान्तियर्गो.....गं।

२४१ (१४७) श्रीमतु गण्डिविसिद्धान्तदेवर गुहं श्रीधर वोज ।

#### २४२ (१६०)

सिद देशियु

```
चन्द्रगिरि पर्वत के प्रविशाह लेख
३२६
   २४५ (१६३) तम्मय्यङ्गे परोच्चविनयनिशिधि श्रीध-
                  रङ्गे पराच-विनय तम्मवेगे पराच-
                  विनयनिशिदि ।
   २४६ (१६४)......दिल क.....गो.....
                 गालं गङ्ग...निसिदिगेय निरिसिदन्।।
                  .....इ....गमदे....गिलय...
        भद्रबाहु गुफा के आग्नेय केान पर
   २४७ (१६८) श्रीमत् लच्मीसेन भट्टारकदेवर शिष्यरु
                 मल्लिसेन-देवर निसिधि !
   चन्द्रगिरि की चोटी पर चरण-विह्न के नीचे
   २४८ (१६८) श्री भद्रबाहुभलिखामिय पाद।
   चन्द्रगिरि के मार्ग पर चरण-चिह्न के नीचे
   २४६ (१७१) [तामिल प्रचरों में ]
                 कोदइ-शङ्करनु मलयशारगलिङ्ग निन्हं
                 कल्लनिक्कु मेर्कु निन् पुलिक्कु निरै।
   तारनगम्ब के बायब्य में जिन-मूर्त्ति के पास
   २५० (१७२) साम..... . हेवरु.....
    चामुण्डराय शिला पर सूर्त्तियों के नीचे
   २५१ (१७३) श्रीकानकनन्दि देवरु पसि देवरु मिल-
                                           देवर ।
```

## चन्द्रगिरि की सीढियों के बाई' ओर

२५२ (१७४) श्री नरवर जिनालय करे। २५३ (४८१) श्री रणधीर

#### चन्द्रनाथ बस्ति के आस-पास

२५४ (४१३) .....चामुण्डय्य

२५५ ( ४१३ ) सेट्टपय्य

२५६ ( ४१५ ) सिवमारन वस दि ।

२५७ (४१६) बसह

## सुपार्श्वनाथ बस्ति के सन्मुख

२५८ ( ४१७ ) श्री वैजय्य २५६ (४१८) श्रीजनकय्य

२६० (४१६) श्री काडुग

२६१ ( ४२० )......चनमा।

### चामुण्डराय बस्ति के दक्षिण की खोर

२६२ (४२१) महामण्ड.....थ...

२६३ (४२२) श्री बाम

२६४ ( ४२३ ) सम्पवय्य

२६५ (४२४) श्रोमर.....

२६६ ( ४२५ ) नरणय्य

२६७ ( ४२६ ).....रसप वम.....य निषिधिगे

## इस्वेब्रह्मदेव मन्दिर के सन्मुख

२६८ ( ४३१ ) वंबाजनु २६ € ( ४३२ ) मंलपय्य

२७० (४३३) श्रो पृथुव

२७१ ( ४३४ ) चन्द्रादितं ( चरणचिद्र )

२७२ ( ४३५ ) नागवम्म बंदं

२७३ ( ४३६ )...निगरजेयग्र तंशवत्रगण्ड

२७४ ( ४३७ ) पुलियण्न २७५ ( ४३८ ) सीलय्य

२७६ ( ४३६ ) केमवय्य २७७ ( ४४० ) नमं। इस्तु

२७८ ( ४४१ ) श्री **रो**चय्यं त्रिराधिनिष्ठुरं

२७६ ( ४४२ ) बास

## एरडुकट्टे बस्ति के पूर्व में

२८० ( ४२७ ) कगूत्तर

#### शान्तीश्वर बस्ति के पीछे

२८१ ( ४३० ) श्रोमत् कम्मुरचन्द भ्राचिरग

## काञ्चिनदेशों के पास

२५२ ( ४४३ ) मुरु कल्लं कादम्ब तरिसि......

### परकाटे के पूर्वी द्वारे के पास

२८३ ( ४४४ ) जिनन देश्ये

### लक्किदाेणे की पश्चिमी शिलापर

२८४ ( ४४४ ) श्री जिन मार्गात्रीतिसम्पन्न-सर्पेचूड्रामिश।

२८५ (४४६) श्री बिहरव्य

२८६ (४४७) श्रीमद् अकचेयं

२८० ( ४४८ ) श्री परवेण्डिरण्नन् ईश्वरय्य

२८८ ( ४४६ ) श्री कविरतन

२८६ ( ४५० ) श्रो मचय्य २६० ( ४५१ ) श्री चन पौस

२ ६१ ( ४५२ ) श्री नागित भ्राल्दन दण्डं

२ ६२ ( ४५३ ) श्री बासनण्त न दण्डे

२६३ ( ४५४ ) श्रो राजन चट्ट

२-६४ (४५५) श्रो बडवर बण्टं

२८५ ( ४५६ ) श्रो नागवम्मी

२६६ ( ४५७ ) श्रा वत्मराजं वालादित्यं

२८७ (४४८) श्रीमत् मने गल्नद ग्रारिहनेमि पण्डितर् पर-समय-ध्वंसकः।

२€५ ( ४५€ ) श्री बडवर बण्टं

२६६ (४६०) श्री नागरयं

३०० ( ४६१ ) श्री देचय्य ३०१ ( ४६२ ) श्री सिन्दय्य

३०२ ( ४६३ ) श्री गावणस्या व्यिल-चतुर्म्भकं

३८३ ( ४६४ ) श्री...गिवर्मा वावसि मला...ति मार्र्तण्डं

#### ₹०८ ( ४६४ )

श्री मलधारिदेवरय्यनष्य श्री नयनन्दिविमुक्तर गुड्डं मधुवय्यंदेवरं बन्दिसिदं॥

#### ३३० चन्द्रगिरि पर्वत कं अवशिष्ट लेख

विधु-विधुधर-हास-पयो-म्बुधि-फेत-वियवराचलोपस-यशन-भ्यधिकतर-भक्तियिन्दं स्रधुवं बन्दिल्लि दंवरं बन्दिसिदं॥

[ मलधारिदेव के पिता नवनन्दि के शिष्य मधुवय्य ने देववन्दना की । ]

- ३०५ ( ४६६ ) कण्नब्बरसिय तम्म चावटयनुं दम्मडटयनुं नागवम्मेनुं बन्दिन्नि देवरं बन्दिसिदर्॥
- ३०६ (४६७) श्री सन्द बैल्गालदले निन्दु...डने विट्टु ग्रुन्दमारय्य मनदल् ग्रुम्गल देवरेम्बरं काण्य बगेयिन्दं। श्री पेर्गेडे रेतय्यन वेदे सङ्कृय्य।
- ३०७ ( ४६८ ) श्रोमत एरंयप गामुण्डतु सह्य्यतु बन्हिल्ल
- ३०८ ( ४६ € ) श्री पुलिकलस्य
- ३०६ (४७०) श्रो काञ्चरय
- ३१० ( ४७१ ) श्रीमन् एनगं क्रियद देव बसद
- ३११ ( ४७२ ) श्री मारसिङ्गच्य ३१२ ( ४७३ ) कत्तच्य
- ३१३ (४७४) पुलिचोरव्यं महध्वजदोज...मिष्य-वितान-

देाज तेजं

३१४ (४७५) श्री केतापण तीर्त्थह ३१५ (४८२) सास्त्रि गद्याण

## विन्ध्यगिरि पर्वत के अविशिष्ट लेख

#### ३१६ (१८१)

#### गाम्मदेशवर के बायें चरण के समीप

श्रो-बिटि-देवन पुत्र प्रताप-नारसिंह-देवन कय्यद्ध मद्दा-प्रधान हिरिय-भण्डारि हुन्नुमध्य गामट-देवर पा..... .....वरवरू......दानक्कं सबग्रेर विडिसि कोट्टर् ।

[ महामन्त्री हुल्लमय्य ने बिटिदेव के पुत्र नारसिंहदेव से (गांव) प्राप्त कर गीस्मटदेव भीर दान के हेतु अर्थण किये। ]

- ३१७ (१८७) श्रोसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकृन्दान्वय नयकीर्ति सिद्धान्त-चक्रतर्ति गल गुडु बस विसेट्टि माडिसि दं॥
- ३१८ (१८८) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वय नयकीर्त्ति सिद्धान्त-चकवर्त्तिगल गुडु बसविसेट्टि माडिसिदं ॥
- ३१८ (१८८) श्रोसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वयद श्रीनयकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगल गुडु बल्लेय[द] ण्डना [य] कं माडिसिदं॥
- ३२० (१६०) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वयद श्री-नयकीर्त्त

सिद्धान्तचऋवत्ति गल गुडू बल्लेय दण्डनायकं माडिसिदं ॥

- ३२१ (१<del>८</del>१) दुरम्मुखि संवत्मरद पुष्यमासद शुद्ध बिदिगं सङ्गलवार केरपणपुरद... . य-सेट्टि गुम्मटसंट्रि दनद......वाद्र.....
- ३२२ (१६२) श्रोसंबन् १५४६ वर्ष जंष्ट सुदि ३ रवि [ नागरी किपि में ] वासरि गाम्मट खामी की जात्रा किया गे।मट बहुपाली प्रजीसवाली कदिकवंस बमचारी पुरस्थाने पुरी बाबूपुत्रसम...
- श्रीनयकीर्त्त सिद्धान्तचकवर्त्तं गल-३२३ ( १<del>८</del>३ ) शिष्यर श्रीबालचन्द्र देवर अङ्किसेट्टि अभिनन्दन देवरं माडिसिदं ॥
- ३२४ (१-४) श्रीसूलमङ्घ देसियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वयद श्री-नयकीर्त्त सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगलगुडु कम्मटद रामि-सेट्रि माडिसिद् ॥
- ३२५ (१८५) श्री नयकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगत शिष्यक श्री**बालचन्द्र दे**वर गुडु सुङ्कद भानुदेव हेग्गडे माडिसिद ग्राजित-भट्टार्कर ॥

- ३२६ (१-६६) श्रांनियकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगत्त गुट्ट बदियमसंदि माडिसिद सुमिति भट्टारकरु ॥
- ३२७ (१८७) श्री सूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वय नयकीर्त्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल गुडु बसविसेट्टि चतुर्व्वि-शतितीर्त्यकर माडिसिट ॥
- ३२८ (१६८) श्रीनयकोर्त्ति सिद्धान्त चक्रवर्त्तिगत्त शिष्यरु श्री**बालचन्द्र** देवरगुडुकनलेय महदेव सेट्टि मिल्लिमट्टारकरं साडिसिद॥
- ३२६ (१६६) शक वर्ष १२०२ नेय प्रमाधि सवत्सरद कार्तिक शुद्ध १० सोमवारदन्दु श्रीमनु-महा-प्यायत तिरुमप्प....धिकारि सम्भुदेवण्न-नवर...लु सञ्चण्ननवर-श्रीगोग्मट......मङ्गल् महा श्री श्री॥
  - ३३० (२००) **स**र्वधारि-संत्रचरद चैत्र-सुद्ध-पाड्य इहवार दन्दु श्रीगोपट-देवर नित्या-भिषेकक्के बिटंयन इलिय मेणसिन सेायि सेटिय मग मादिसंटि कोह...चार्ण १ पण २ हालु मान ॥

३३१ (२०१) संवत् १६३५... पिमतीच-स । फ [नागरी लिपि में ] सुदीय सेनवीरमतजी श्री-जगतकरतजी पदाभट्टोदराजी प्ररसटीवदव...उ... मधोपदे श्री-रायसोरघजी।

३३२ (२०२) संवत् १५४८ पराभव सं. जे. सुइ ३ [नागरी किपि में ] सूलसङ्घ ग्रमगुषजे श्री-जगद्त…ज्ञाकपड .....लं तडमत् मेदाराजद् सतराब्

३३३ (२०३) संवत् १५४८ वर्ष चैत्र वदि १४ द [नागरी किपि में] ने भटारक श्री ग्राभयचन्द्रकस्य शिष्य ब्रह्मधर्मरुचि ब्रह्मगुणसागर-पं॥ की का यात्रा सफल ।

३३४ (२०४) गेरसोपेय स्नप-नायकर मग तिङ्गणानु साष्टाङ्गवेरगिदनु

३३५ (२०५) धामार्चा रकम ठऊ [ठेऊ] [नागरी लिपि में ][र] तुमची कम घऊ [ येक ]

[ ३३६ से ३५० तक के लेख नागरी श्रचरों में हैं ]

३३६ (२०६) श्री गणशाध्य नम शाब्री हरखचन्दहसजी श्रवस १८०० मीगशर वीदी १३ गराऊ।

[ श्री गर्णेशाय नमः । साव हरखचन्द्रदासजी संवत् १८०० मगसर वदि १३ गुरैः ] ३३७ (२०७) श्री गग्रासा म नमः साम्रे। कपूरचन्द मेतीचन्द श्रातीदी रा सावत १८०० मगशरा वदी १३ गराऊ।

[श्रीगर्णशाय नमः। सात्र कपूरचन्द्र मोतीचन्द्र शतीदी रा संवत् १८०० मगसर वदि १३ गुरैं।]

३२८ (२०८) **सवत १८४२** मह स**द ५ आतदस** आगरवल द्वलवल पनपथय व सट भग-वनदस जतरक थ्रय।

[संबत् १८४२ माह सुदी ४ ऋतदास श्रगस्वाला दिलीवालः पनपथिया वो संठ भगवानदास कात्रा को श्राये ]

३३६ (२०६) सवत १८०० पोस वह १४ मङ्गराय बालकीसनजी तंसुवकी चण्डलवाल बुधलाल गङ्गरामज करणी भीग.....

३४० (२१०) सवत १८०० मत असड सद १० सन-चरवर स्ताप रयज बिलकसनज ग्राज-दतज चनरय व दनदयल अबट ग्राज-दतज इक जतर इसथन पठक अगरवल सरवग पनपथक गथलगत अथथ

[संवत् १८०० मिती श्रापाइ सुदि १० शनीचरवार सन्तोपरायजा बार्लाकेसनजी श्रजीतजी चैनराय व दीनद्याल व बेटा श्रजीतजी एक गातरा स्थान पेठका श्रगरवाला सरावगी पानीपत का गोयल गोत्री श्राये थे ]

| ३३६          | विन्ध्यगिरि पर्वत के अविशष्ट लेख                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३४१          | १ (२११) <b>सवत १</b> ८०० पस वद ६ मगलवर<br>वनवरताल <b>इनइयल</b> क बट।                                        |
| ३४२          | (२१२) <b>सवत १८१२</b> बसह सद ११ वर मगल<br>बलरम रमकसन क बट भ्र [गरव]<br>ल सर [वग क] स रय ग [कल]<br>गढय वसहइर |
| _            | त् १८१२ वैसाख सुदि ११ वार मङ्गळ बलीराम रामकिसन<br>गरवाळा केसोराय गोकलगढिया वैसाख]                           |
| ३४३          | (२१३) <b>सबत</b> १८४३ मत मह वद ३ लघ [म]  ग्र-रथक बट ताइर मल नरठनवल नात-  मल गानरम धानपै  दज परपनरक सहनवल    |
| -            | न् १८४३ मिती माह बदि ३ लक्ष्मणराय का बेटा नोडरमल<br>(१) [ नन ]ध[ मल गनीराम धन]                              |
| <b>રે</b> ૪૪ | स्वत १८१२ मत वसह वद ८ वर सन<br>सठ रजरम रमकरसन मगत रयक वट<br>गयल गतर, सरपल सभन्य वट<br>नयक यट।               |
| <b>ર</b> ુષ  | । (२१५),मद मगल वर नय,<br>नरयनज वहडरथथइ<br>जहतय रमद्दनमल कसदबमहय                                             |

| विन्ध्यगिरि पर्वत के भवशिष्ट लेख ३३७              |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|
| कसद जैनद्दयजवनग                                   |  |  |  |
| रतम                                               |  |  |  |
| ३४६ ( २१६ ) कमवराय का बेटा <b>सवत १⊏१२</b> वसष    |  |  |  |
| सद ११ वर मगल-वर समर-मलक बट मज-                    |  |  |  |
| रम रागन्य म्डनगड प्नप्थय प्रगर्वल ।               |  |  |  |
| ३४७ ( २१७ ) समत १८०० जट सह ३ करवधक सट             |  |  |  |
| इमेग्एन थनय यसढरर                                 |  |  |  |
| रलसरायरयज <b>ड्</b> मरमज लासनय                    |  |  |  |
| हलसरय बलकदस सरवग प्रागरवल                         |  |  |  |
| पनपथ ग्रगगत बनय सननय।                             |  |  |  |
| ३४८ ( २१८ ) उदसग वगवल रतत रजप                     |  |  |  |
| प वलः ।                                           |  |  |  |
| ३४६ (२१६) सवत १८९२ वमह मद ८ नवलस्य                |  |  |  |
| सकरदसक वट प्रयथ।                                  |  |  |  |
| ३५० ( २२० ) अवत १८९२ मत वसष सद ८ सनच-             |  |  |  |
| रक दन सत्वषरयः सगनरमक बट जाइकर-                   |  |  |  |
| नक पत <b>स</b> रवग                                |  |  |  |
| ३५१ ( २२१ )                                       |  |  |  |
| <b>ज्रष्ट-दिक्पाल मण्डप की छत के</b>              |  |  |  |
|                                                   |  |  |  |
| मध्य भाग में गोलाकार                              |  |  |  |
| ( उत्तर ) प्ररस्-प्रादित्यङ्गवाचाम्विके गवे।लविनि |  |  |  |
|                                                   |  |  |  |

| ३३⊏ | विन्ध्यगिरि पर्वत के ध्रवशिष्ट लेख                            |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|--|
|     | पुट्टिदर् <b>घ्पम्प</b> राज <b>ं हरिदेवं</b> मन्त्रि-यूथार्घा |  |  |
|     | गणि बल-                                                       |  |  |

- ( पूर्व ) देवण्यानंन्दिन्तिवर्म्मूत्रहमुर्वी-ख्यात-कण्नीटिक कुल-तिलकम्मीचि-राजङ्गे मार्वान्दररात्यु च्चण्ड-शक्तर-
- (दिचिष ) -िज्ञनपति-पद-भक्तम्भेद्वाधारयुक्तरः ।। सकल-सचिव-नाथः साधिताराति-यूथः । परिहत-पर-दारा
- ( पश्चिम) ......भारती-कण्ठ-हारः । विदित-विशद-कीर्त्तिविर्वश्रुतादार-मूर्त्ति -म्स जयतु बलदेवः श्री जिनेन्द्राङ्ग्रिसेवः ॥

[ श्ररसादित्य (व नृष श्रादित्य) श्रीर श्राचान्विके की मुख देने-वाले तीन पुत्र क्ष्वन्न हुए—पम्पराज, हरिदेव श्रीर मन्त्रि-समृह में श्रम्मण्य, गुणी बलदेव। ये लेकि-प्रसिद्ध कण्णीटक कुल के तिलक माचिराज के पितृब्य, शत्रुश्रों के लिए प्रचण्ड-शक्ति, जिन-पद-भक्त महा साहमी थे। समस्त मन्त्रियों के नाथ, शत्रुश्रों की वश करनेवाले, परस्रो-स्थानी, सरस्त्रती देवी के कण्डहार, विशुद्ध कीर्त्ति, प्रसिद्ध श्रीर उदार-मृत्तिं जिनेन्द्र-पद-सेवी बलदेव जयवान हो।

३५२ (२२२) कालायुक्त संवत्सरद माघ व १२ ल गुम्मि सेट्टि मग.....सेट्टि दर्शनव् झादनु ॥ कालायुक्त संवत्सरद माघव १२...पुट्टण्न मग चिक्रणननु दर्शनव् झादक ॥

| विन्ध्यी                                | गेरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख          | त ३३ <del>८</del> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ३५३ ( २२६ )                             | क-संवत्सर श्र                        | ावग्रसु ५         |
|                                         |                                      | • •               |
|                                         |                                      |                   |
|                                         | सिपाल भा-<br>कियनायग्रामके मह        |                   |
|                                         | कट्टुडारम्भ-नीरारम्भ-स               |                   |
|                                         | दाय-सकल-दवसादाय                      |                   |
|                                         | त्रा-ब्रामग११                        | व∢हगलनु ।         |
| [ इस लेख में मय<br>हं दान का उल्लेख रहा | नगद श्रोर श्रनाज की श्रामद<br>हैं  } | नी के किसी ग्राम  |
| ३५४ ( २३० )                             | <b>ক্</b> দাল                        | , श्रतुभ          |
|                                         | काय मीमेर्ग बेक                      | दकण्डुय           |
|                                         | वूलिधा-प्रा                          | _                 |
|                                         | तंत्तुकं। ण्डु ग्रा-                 | _                 |
|                                         | मलुव पत्तिगंयनु पात्रपार             |                   |
|                                         | स्थायियागि श्रनुभविसिके              |                   |
|                                         | ऋय-साधन                              |                   |
|                                         | क्रयसाधन                             | र्या              |
|                                         | नाग-गवुडनइ                           |                   |
|                                         | साचिगलुन                             |                   |
|                                         | मल्ले देवरू <b>न</b> क्जेगवुड        | हिन्दलइ           |

कात्तनगवुड बसट्टर गवुड.....हिलय तिर्त्तवन मुथि मर्थ्या.....

यह किसी प्राम का बेनामा सा ज्ञात होता है।]

३५५ (२३१) पिण्डित देवरु माडित्तुमाहाभिषेकदोलगं हालु-मोसरागं २ पृजारिगं १ भागि केल-सिगलिगं कलुकुटिगरिगे भागि २ भण्डि-कारङ्गे १तिष्वदवर कै मास्ति चरु हरियाणी

ि बोख का भावार्थ कुछ संदिग्ध है। सायद इसमें महाभिषेक के लिए व पुजारियों, कारीगरें। ग्रांश मजदूरों की पण्डित देव के दान का उक्लेग्ब है।

३५६ (२३२) श्रीमतु ठयय संवत्सरह माग सुद्ध १३ नेय त्रयोदसियल करिय-कान्तणसंष्ट्रियर मक्कल करिय-विक्रमण सेष्ट्रियर तम्म करियगुम्मट मष्ट्रियर विडितियिन्द सङ्गव कुडिकाण्ड वेलुगुलदल गुम्मटनाथन पादद सुन्दे रस्त्रत-यद नोम्पिय उद्यापनेय माडि सङ्घापूजेय माडि कीर्त्तिपुण्यवनु उपाजिसिकाण्डरु श्री।

[ उक्त तिथि को करिय कान्तम्म सेहि के पुत्र व करिय विरुम्मा सेहि के आता गुम्मटसेटि ने एक संघ सहित बेलुगल की वन्दना की और गोम्मटनाथ के दर्शन कर की किं और पुण्य का उपार्जन किया।

३५७ (२३३) श्रीमतु करिय बेाम्सस्सी गुम्मटनाथ ने गति कं ३४८ (२३६) संवत १८०० कत सद ६ सवत १८०० (नागरी लिपि में) पह-स २ पत दव पनपथ दनचह परवल क वप ।

३५६ (२४८) सब १८०० मत पद्य सह ८ मगलवर (नागरी लिपि में) काट रह व ग्रधर लल वाजमल क बट व मगतरय काट रयक वट बग्रमल ग्रमट सम क जत कर ∤

३६० (२५१) (यह लेख, शिलालेख नं० ६० (२४०) के प्रथम १५ पद्यों की हबहू काफी मात्र है)

३६१ (२५२) खिस्त श्रीमतु बङ्गुब्यवहारि मीसलेय...

वि-सेट्टियम ताबु माडिसिद चवीसतीर्थकर श्रष्टविधार्च्चनंगं वरिषनिबन्धियागि
माणिम्यनकर.....शस-नकरङ्गुळुकाट्ट पिडप...गं हाग ।...व-सेट्टि खाचिसेट्टि चिक बाचिसेट्टि प्रम्मिलेय केटि सेट्टि चन्दिसेट्टि गुम्मिसेट्टि चिकतम्म, पर स्नादिसेट्टि चीडिसेट्टि श्राचिसेट्टि ध्यिबसेट्टि जक्कवेमैद्रन बाहिसेट्टि ध्यविसेट्टि जक्कवेमैद्रन बोहिसेट्टि धायि सेट्टि नम्बिसेट्टि मसणिसेट्टि केति-सेट्टि पर केतिसेट्टि मसणिसेट्टि हिरियम-सेट्टि कोम्मिसेट्टि स्नादिसेट्टि चिक-केति सेटिप २ पट्टण खामि चन्देसेटि सोम-सेड़ि कोतिसेड़ि पर सेाडलिसे सेड़ि बाकवेचहि.....केमि सेहिप १... .इ....चिक...हंगाडिति पट्टगा-स्वामि मिलिसेटि कामवे पर बन्मेय नायक दे। चवे नायिकित्ति चिक पट्टग्रा स्वामि प २ **बा**हुबिलसेट्टि पारिषसेट्टि बमविसेट्रि वरत बाह्यलि प २ सङ्क-संहि एचिमेहि चै। डिसंहि बाचिसेहि सकिसंहि प २ नागिसेहि करियशान्ति-मेडि बवणसेडि बेप्पसेडि प २ मेलि-सेट्रि महदेव सेट्रि हारुवसेट्रि प १ काविसेहिय पारिषसेहि ख्रादिसेहि प १ स्रोडियच्चसेट्टि जिक्किसेट्टि प १ तिप्पसेट्रिय बमविसेट्रि चिक तिप्पि-संदृ प १... .... य पदुमनसामि-संहि समस्चि पदुम प १ देसिसेहि कलिसेट्टि केतिसेट्टि बन्मिसेट्टि प १... यटद राचमल्लसेडि यर पड़गा स्वामि जकरसर होरमलसेट्टि बीबसेट्टि पट्टग स्वामि मिलिसेटि चाकिसेटि दासिसेटि प ३ नेमिसेट्रियर प २ नाविसेट्टि देवि-

संहि चहिसेहि कातवेसेहिति प २ पट्टणस्वामि बाष्पिसेटि बाकिसेटि तम्म बोप्पिसेट्टि बमविसेट्टि बाह्बिलसेट्टि जक्ते स्पत्तियक प २ भ्रङ्गरिक कालि-संदि से।मिसेटि चन्दिसेटि देविसेटि चिक का लिसंहि प २ से विसेहि चिक्सिंहि विम्मसंदि प १ होत्रिसंदि पारिष सेटि कुष्पवं प २ माचिसंहि चहिसेहि गहि-संदि का लिसेडि मारिसंडि प २ मिझ-संहि वर्द्धमानसाह पारिषसंहिष २ काविसेंडि देवियंडि बन्मसेंडि प १ गुम्भिसहि साकिसंहि गाम्मटसेहि माचिसेडि प १ मसिंगासेडि लक्सि-सेट्रि पर्श बहि शिगंय बन्मवेय केटि-सेंद्रि प १ दनसेंद्रिय म ... वसेंद्रि देमि-सेट्टि चामवे प २ बाचिकवेय बन्मि-सेट्टि पारिषसेट्टि चिक पारिषसेटि बेलि-सेड़ि सामसंडिगाम्मट सेडि केतिसंडि पर सहदेवसंद्रिय चेद्रिसंद्रि रामिसंद्रि चट्टि-सेट्टि प २ पदुमसेट्टि होल्तंसेट्टि गान्मट-संदि लकुमिसंदि पाचम्म नाकिसंदि महदेवसेट्रि प २ नागर-नविलेय केति-

सेट्रियमग बिम्मिसेट्टि गुज्जवे प २ सेलिदि संदि मनश्रिसेटि महादेवसेटि प १ वासुदंव नायक रामचन्द्र पण्डित चिक्क-वासदेव प २ सेनबोव-तिब्बसेट्टि प १ जायपिसंदि विनिम संदि पद्मिसंदि चिक्रजयिसेहि प २ श्रइडिय सहदेव-सेट्टि गाम्मटमेट्टि महदेवि सामक प २ केतिसेडिय आदिसेडि प १..... ....रथ .....मग ऋाञ्चाहिष्य पहि...होङ्गे गद्याम् नालक कं। इवक ४ वर्द्धमान हेग्गडे नागवे हेग्गडिति बाहबलि कलवेप २ कंदार वेग्गडं कन्नवे हेग्गडिति जक्रणन हरिय कडनेय केति सेट्टि जिक्किसेट्टि प २ कालिसेटि मरुदेवि चागवे हेग्गांडिति बेक्कवे-हरगडिति प २

मासले के वडुव्यवहारि बसवि सेहि के प्रतिष्ठित कराये हुए चतुर्वि-शति तीर्थं इन्हों की अष्टविध पुत्रार्चन के हेतु उपयुं क सज्जनों ने उपयुं क वार्षिक चन्दा देने की प्रतिज्ञा की ।

३६२ (२५७) श्रीमत्परमगम्भीरस्याह्नाद्दामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं॥१॥ स्वित्ति श्री शक्तवर्ष १३७१ नेथ युव संवत्सरद वैशाख ग्रुद्ध १० गु स्वस्ति

श्रीमतु चारुकीर्त्ति पण्डित देवरु-गलु भवर शिष्यरु ग्राभिनव-पण्डित-देवरुगलु बेलुगुल्द नाड गवुडुगलु माग्रिक्य नख-रद इलरुपण्डितु स्थानिकरु वैद्यरु.....

[ यह जेख अध्रा है । इसमें बेलुगुळ के चारकीर्त्त पण्डितदेव श्रीर अभिनव पण्डित देवका उस्तेग्व है |

३६३ (२६०) सके १६५५ धार्धाज विद ७...खेरा-नागरी लिपि में मासा पुत्र......मखीसा........श्री सक......वानापेसा........

३६४ (२६१) सके १६५३ श्राश्चीज-वद ७ खेरामासा (नागरी लिपि में)पुत्र हीरामाछा पर्गतुग्रस्वा जात्रा सफल! ३६५ (२६२) सके १६६३ श्राश्चीज वद ७ खेरामासा (नागरी लिपि में) पुत्र धरमामाछा पीत्र जागा......

३६६ (२६३) सके १६४३ पैम वदि १२ शुक्रवारं (नागरी लिपि) भण्डंबेड कीर्त्ति सिंहत उघरवल जानी हीरासाह सुत हाससा सुत चागंवा सोनाबाई राजाई गामाई राधाई मनाई सहित जात्रा सफल करी कारज कर। ३६७ (२६४) वेय नाम संवत्सरद कार्त्तिक सुद्ध ष्रष्टमी । अञ्चल्डवागिल के यि गुरुवार ।। बरामदे में )

३६८ (२६५) खिला श्री सूल सङ्घ देशियगण (हारे के पास भुज- पुस्तकगच्छ श्रीगण्डविमुक्त सेद्धान्तदेवर बिल्स्बामी के पाड-पीट पर) गुडु भरतेश्वर दण्डनायक माडिसिद ।। ३६६ (२६६)

[लेखनं० ३६८ के ही समान]

(द्वारे के पास भरते-

ध्वर के पादपीठ पर)

३७० (२७०) श्रीमतु श्रास्त्रैज सुद्ध ६ ल्ल बेगूर गामेय

नरसप्पसिट्टियर मग बेथियानु स्वामि-दरु
सनव माडि ई-कट्टे कट्टिय श्ररविटिगे

निलिसिटक ॥

[इक्त तिथि की बेगूर के गामेय नरसप्पसेटि के पुत्र बेयण ने स्वामी के दर्शन किये, यह कुण्ड बनवाया धीर उस पर छप्पर डळवाया।]

३७१ (२७१) से।मसेन देवर गुडु गोपय वैचक ३७२ (२७२)...भुवनकी त्तिदेवर शिष्य......कीर्ति-देवर निशिध ।

३७३ (२७५) वनवासित्रस्वा .....रद...रा.....

३७४ (२७६) सिंहनन्दि ग्राचार्यर ॥

३७५ ( २७८ ) पूताबाई.....जगदाई पग्राम जात्रा

(नागरी लिपि में) सपाल ।।

३७६ ( २७-६ ) **पू** ननाई पुत्र **प**ण्डि...पु...

(नागरी लिपि मे)

३७७ (२८०) श्रीमतु आस्त्रै बहुलं १ यत्नु भारगवेय नागष्प-सठर मग जित्रश्यतु बेलुगुलद चारुकीर्ति भटार श्री पादव के थिसि-दर्स श्री॥

[ नं०३७८ सं ४०४ तक के लेख नागरी लिपि में हैं : ]

३७८ (२८३) चीतामनस उवरा माणकर ई-कर

३७-६ (२८४) सकं १६४२ वैसाष वदी १३ बु गडासा धर्मासा केाट्सा से। मानीकसाच नमस्कार

(कनाडी लिपि मे ) माणिकमा

३८० (२८५)....सा.....प्र.....कं १६४२... क वदी १३ मरिवद्यीरा जात्रा सफला।।

३८१ (२८६) श्री काष्ट्रमङ्गं ॥

३८२ (२८७) शक १५६० पार्थिय-नाम संवत्सरं वैशाष मासं शुक्ष पत्ते चतुर्दशी दिवसे श्री काष्ट-सङ्घे वर्धरवाल जातीय गानासा गोत्रे सवदी बाबुसार्या जायनाई तथा पुत्री द्वी प्रथमपुत्र सन्नोजसार्या यमाई तथा पुत्रा यह...मध्य सीमा सङ्घवीच्या सङ्घवी-ज्यार्जुनसीत प्रामे सन्प्रथमित द्वितीय पुत्र सङ्घवी पद्जीयार्था तानाई तथा पुत्री द्वी विद्वमार्थ्या कमलाजा पुत्र एशोजा पदाजी **स**ङ्घवा द्वितीय पुत्र गेसाजीति सम्प्रसमित **ही**रासा **धर**मासा **मा**डगडी।

- ३८३ (२८८) साके १५७४ चैत्र सुधी ५ आल्घा। जगम वाल्वान्त-पुसा त्याचे भाऊ गानसा समसनी धर्म वष्टल आ॥
- ३८४ ( २८६ ) **सक १५७४ चै**त्र वद १० प। जीनासा सुन जीनदास
- ३८५ (२८०) चैत्रवद्दां ६ पं। **सक १५७४** सा। ऋ-लीसा जात्रा सफला।
- ३८६ ( २८१ ) श्री काष्ट्रसङ्घ माडवगर्डा १५७७ मनमथ नाम संवदमरं कार्तीक वर्दा १५ हीरासा घुमाईछ पुत्र धरमासा ईराई पुत्र सानसा व हीरासा वष्तगर्डसा तप दमा काषे जात्रा सफल मार्ताई चे जात्रा ॥
- ३८० (२६२) सके १५७७ मनमथ नाम संवत्सरं कार-तिक वदी पाडिव १ तलीची मारमा कालावा मारमा जीवामा जीवाजी पादी घानथजी वानदीका जामखेडकर स्नाता कातीमा करका जत्रा।
- ३८८ (२-६३) **सके १६७४ चै**, वदी ६ **धा**घाउसा मानीकसा जत्रा सफली ॥

- ३८६ ( २६४ ) १७६४ सुरजन साफल
- ३६० (२६५) सके ९७५४ चैत्र वदी ५ जत्र करी सफल
- ३-१ ( २-६६ ) सुपुजीश नेमाजी सामजी सरत योगोई
- ३-६२ (२-६७) सके १६४० फालगुन सुदा १ गु. दे-मामा स्नानीकसा गविल (कनाड़ी में) देमामा रजा
- ३६३ (२६८) **रुके १५८४ वै**शाष सुदा ७ श्री काष्टा-सङ्घे पीतलागोत्रे लावमा पु**ही**रामा रामामा जात्रा सफल ।
- ३-६४ ( २-६६ ) ब्रह्मगङ्ग सागर पं। जसवन्त ।
- ३-६५ ( ३०० ) प गौविन्दा माथ गङ्गाई
- ३-६६ ( ३०१ ) **संवत् ९७९८** वर्षे **वै**शाष सुदि ७ चन्द्रे श्री **काष्ट**।सङ्गे पण्डित
- ३-६७ ( ३०२ ) **सके १५६८** सावछरे **फालगुन वदि ६** तदा.....स....पुत्र चीछक..... यायसा.....धगर.....**धर्**यु..... छा चीछक.....
- ३-६८ ( ३०३ ) ख्राम्ब्बाजी का जन्माजी का तप
- ३-६-६ (३०४) **मा**घ सुदि ६ पेडेक...त्रा घडे...जात्रा सफल ॥

#### ३५० विम्ध्यगिरि पर्वत के धवशिष्ट लेख

- ४०० (३०५) संवत् १५६६ पार्थिव नाम संवत्सरे साध शुदी पाडिव साचा.....पुत्र धावर...जात्रा सफल ॥
- ४०१ (३०६) **सके ९५६६ पा**र्थी नाम संवत्सरे मेगने-मासा तसे मायो जीवाई भीवका जेट सुध ३
- ४०२ (३०७) १३५ जीवा सङ्गवी १३५ श्र**ड स**ङ्गवीचा गोगासा
- ४०३ (३०८) व । शापसाजी व ॥ रत्नमागर
- ४०४ (३०६) गुडघटिपुर...गोविन्द जीवापेटी सवडी सफली ।
- ४०५ (३१०) १५६२ श्रीमतु पार्तिव संवत्मरद वैशास सुद पञ्चमी कमस्त परद कमवोव्येनिम सुरप नगपन वस्तम नम गोत्र मग जिनप सुरप इगवर्ष चिख्याद सेटि...
- ४०६ (३११) हातंजन मध्येय कहि बिडुवर गण्ड बोडेयर हेण्डतिय गण्ड बोयसेहिय मद कोड
- ४०७ (३१४) जिन वर्मन कङ्करिय ध्वनि किविवुगं दुर्जनङ्गे भयमुं सुजनङ्ग धनुरागमुमुद्दै-सुगुं घननाददिनेन्तु हंसेगं नविलिङ्गं

- ४०८ (३१५) कोलिपाकं माखिक्यदेवन गुडु जिन-वस्में जागि कङ्करि-जगदाल मीरमूर छादिनाथ नमोऽस्तु ।
- ४०-६ (३१६) श्रामत् रूवारि बिदिगइ कम्मटद सुलंरिह मुहिदर मियजाबिलं पेरगगिन ।
- ४१० (३१७) परनारी पुत्रक मण्टर तील्तु कंलोंगे कुर्पात पिसुगागडलप्पंतीदल्दर बीव बावन बण्ट गुण्डचक जोडुगं
- ४११ (३१-६) स्वस्ति श्री प्रशासन-संवत्सरद सार्गाधिर श्रष्टभी शुक्रवारदन्दु कीमग्च ग्रा श्रक्त तम्म सन्ते श्राल-श्रद्धांड नायक इल्लिड्ड चिक्रवेटकच्च ॥
- ४१२ ( ३२० ) गाँडव गहेगे क ४०
- ४१३ ( ३२२ ) विजयधवल । ४१४ ( ३२३ ) जायधवल ४१५ ( ३२४ ) सके १५७५ मास्त्रा पाण्डव गोकेस्वा-(नागरीलिंग में) सस्त्रोजीन्त्रा सफल जन्ना ।
- ४१६ (३२५) साणि-वीरभद्रन पण्डरद नपा...कन ...वीरव वीरेव...हिव...न...तन...
- ४१७ (४७६) श्रीं नमी सिर्चव्य ॥ श्री गीमटेश प्रसन घरणपासूज ॥ हुब्बल्लि स्मरणार्थ चि । मातप्या भरपण हुब्बल्लि ।

्यह लेख एक वण्टे पर हैं। धरणप्पासूत की मसृति में मातप्पा ने श्रपेण किया |

४१८ (४७७) श्रोमिल्बिसंद्विय सगलाद र... यिगल निसिधि
४१६ (४०८) काल... कर... ह... ल नरुवाद... ल् श्रमग...वगं...चलं... कस... य गंडे गीडगं... नण्टर पं... न यान...... रिद्द युगल न... ..चन्द... पं के चिगीड गरु

४२० (४७५) पण्डितस्य

४२१ ( ४६५ ) विरोधिकतुसंबत्सरद जेष्ट ग्रुड १० श्री सूल-सङ्घ देसिगण पुस्तकगच्छ कोण्डकृन्दान्त्रयद श्रीमद स्निभनव पिरङताचार्य्यर शिष्य सम्य-कतचूडामणि एनिसिद झाभव्यात्तमन तलेहद नागि सेट्रिय सुपुत्र पाइसेटि श्री गुम्मटनाथ म्वामिय पुजेगे सम्पर्गय मरन बिल समर्पसिद पलदिन्द जिनेश्वरन चरणस्मरणान्त-करणनु सुख समाधियिन्द सुगति प्राप्तनादुदकं मङ्गल महा श्री श्री श्री

४२२ ( ४८६ ) म्बस्ति श्रामतु जिनसिनि भट्टारक पट्टा-चार्ळ्यके केान्नापुरद वरू सङ्घ सहवागि रैाद्रि संवत्सरद वैशाख सुद १० सक-

. . . . डिचल . . . . . . . . . . . . . . .

## श्रवण वेल्पुल नगर के श्रवशिष्ट लेख

प्र२६ ( ३३१ )

## स्रक्कन वस्ति में पाद्यवनाय की मूर्त्ति पर

श्री-सूलसङ्घ-देशिगण-पुस्तकगच्छ-कंण्डकुन्दान्वयके सिद्धान्त-चक्रवर्त्ता नयकीर्त्ति-मुनीश्वरो भाति ॥१॥ तिच्छ्रप्योत्तम-बाल चन्द्र-मुनिप-श्री-णद-पद्म-प्रिया मर्क्वोवर्वी-नृत-चन्द्रमील-सिव्ययार्डाङ्ग-लक्मीरियं । ज्याचाम्बा रजतादि हार-हर-हामोन्ध्यशो-मज्जरी-पुर्ज्ञीभृत-जगञ्जया जिन-गृहं भक्त्या मुद्दाकार्यत् ॥२॥ ४०७ (३३२ ....तार्तराव सुद्दीपरा...पमघदेप ४९८ (३३०) श्रीमत्परिज्ञताचार्य्य गुद्धि देवराय महारायर राणि भीमादेवि माडिसिद शान्तिनाथ स्वामि श्री।

४२<del>८</del> ( ३३⊂ ) श्रो**पगिङत**देवर र्ृं ः **ब**सतायि माडि-सिद वर्द्धमान न्यामि श्रो ः।

४३० ( ३३-६ )

## मङ्गायि बस्ति के द्वितीय दरवा े की चोखट पर

म्बन्ति श्री सूलमङ्ग देशियगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुम्दा-न्वय श्रीमद्-भ्रभिनय-चारुकीर्त्ति-पण्डिताचारयेर शिष्ये सम्यक्त्वचूड़ामिषा रायपात्र-चूड़ामिषा बेलुगुलद मङ्गािष माडिसिद विभुवनचूड़ामिषा येम्ब चैतालयके उङ्गल-महा श्री श्री श्री ॥

[श्री मूलसङ्घ देशिय गण, पुस्तक राच्छ, कोण्ड कृन्द्राव्यय क श्राभितव चारुकीर्त्ति पण्डिताचार्य के शिष्य वेलुगुलवार्य सम्यन्तव चूड़ामणि मङ्गायि द्वारा निर्माणित त्रिभुचन चूड़ामणि नामक केयालय का मङ्गल हो।]

| ४ <b>३१</b> ( ३४८ ) छने ःशासते परोच |
|-------------------------------------|
| ····'त्य . द्भुनुडि                 |
| नान्तरक स्त्रायदेवह नहित्रच्यज्य    |
| डाता,तिसध्य                         |
| ग्राभेयन न्दि सिखान्ति देवर         |
| देव जुगन्तदेवक                      |
| वचन्द्र <b>मुरको</b> र्त्ति त्रैत्व |
| चन्द्र भट्टागुणचन्द्र               |
| भट्टारकभट्टा-                       |
| रकरकटकीव                            |
| त कमलप्रद                           |
| धाह्नकल्पवृत्त वासु                 |
| पूयसिचातेक शी                       |
| दुयोगि तिल                          |

# पूर्णिया की सनद जा कागज पर लिखी हुई बेल्गुल के मठ में है

शुक्क-संवत्सरद फाल्गुन ब ८ वुधवारद श्रीमत्तु पूर्णीयनवरु किन्कोरि स्नामील गवुडैयगे बरिस कन्नहिस्त कार्य श्रदागि स ...द कलगण धर्मस्तलदिन्दा के।मारहंगाडियवरु श्रवाम बलगुलक्के देवर दरशनक्कं बन्दु यिहु हजूरिंगे बन्दु ग्ररिके-माडिकाण्डदु पूर्वक्कं कृष्टसाशाज-वडयरवरु श्रवग्रवसगुलद्वि यिरुव चिक्क-देवराय-कल्याग्रि-समीपद दान-श्यालि-धर्मककं किक्केरि-तालूक करालु यम्य श्राम-वन्नु नडसि-कीण्डु बरुवन्ते सन्नदु वरशि के।हृद् द्वाजरु विधे यन्दु तन्दु तारिशि दरिन्दा कट्लं-माड्सि यिधित्त यी-कबालु-प्रामद हुट्टू-विल यीग गु 🖛 २ - यम्बस्तु वरहायिक-प्रदरिन्दा श्रवगा बलगुल-दल्लि यिरुव चिक्क-देवराय-कल्यागि-समीपदल्लि नडव दान-रयालि-धरमें करु गामटेश्वर पूजिगं श्रवण बलगुलदक्षि यिरुव मटद सन्न्याशि चारकीर्ति-पण्डित कार्यर मटक्कं द वेच्चक्के महा शामवन्नु प्रमादृह-सवस्तरद स्नारव्यात्राम यिवर ताबे माङ्सि नेम्भादे-गृडि नडशि कोण्डु बरुवदृ यो प्रामदिख्न पालु-बूमि सागुवलि माड्सिकाण्ड कंर कह कहिन्सि काण्डु प्रामक्के राजपत्त तन्दु येनु जाम्ति हृदुविल यिवम माडि कीण्डाग्यू सदरि बरद मटढ वेजनक्कं दंवर पृजिगे दान-स्यालिंग सहा उपयागा-माडिका-लुवद होरतु सरकारद तण्टे माड कंत्रम-विल्ला सराग-गृढि नडसिकाण्डु बरुबदु तारीकु २८ ने माहे मार्चि शाल १८१० ने यिस वीयल्लु सद्रि वरद मेरिगं नई-शिकोण्डु बहदु श्री ताजाकलं यी-सन्नदु दप्तरक्के बरशि कोण्डु असल सन्नदुन्ने हिददकं का डुवदु रुजु श्री पैवस्तिक पान्गुण व १० शक्तवार स्तल दाकलः

[ धर्मस्थल के केमार हम्गडि न आकर कृष्णरात बहुवर के समय की एक जनद पेश की जिसमें किकेर तालुका के करालु नामक ग्राम का बेल्गुल के चिक्रदेवराय के समाप की दानशाला के हेतु दान दिये जाने का उल्लेख था। इसी सनद क अनुसार उक्त निधि की पूर्णरूप ने यह सनद दें दी कि उक्त ग्राम की साय, जो उस समय मा बहाह थी, उक्त दानशा टा ओर बेल्गुल के सट के हेतु काम से लायो जाय। भविष्य में आय में जो हाई हो वह भी इसी हेतु खर्च की जाय यह सनद उक्त निधि की सरकारी दूपतर में नकल कर ली गई।

प्रदेष्ठ (३४४)

### मुम्मिड कृष्णराज श्रीडियर की सनद उसी मठ में कागज पर

श्रीकण्ठाच्युत-पद्मजादि-द्विपद्-वकाछ-तेज:छटासम्भूतामतिभीषण-प्रहरण-प्रोद्भामि बाहाष्टकां ।
गर्जन-सैरिभ-देत्य-पातित-महा-शूलां त्रिनोका-भयप्रोन्माध-व्रत-दीन्तितां भगवतीं चार्माण्डकां भावयं ॥१॥
निदानं सिछानां निखिल-जगतां मूलमन्यं
प्रमाण लोकानां प्रण्य-पदमप्राकृतिगराः ।
परं वस्तु श्रीमन् परम-करुणासार-भरितं
प्रमोदानस्माकं दिशतु भवतामप्यविकलं ॥ २ ॥
हरेलीला-वराहस्य दंष्टा-दण्डस्स पातु नः ।
इमाद्र-कलशा यत्र धात्री छत्र-श्रियं दधीं ॥ ३ ॥

नमम्त्रस्त् वराहाय जील्याद्धरतं मही । खुर-मध्य-गता यस्य मेरः कग्रकणायने ॥ ४ त पान त्रोशि जगन्ति सन्ततमक्र्याराद्धरामुद्धरन क्रांडा-क्रांड-क्रलेवरस्म भगवान्यम्यंक-दंघाडुर कुर्म: करदति नालिन द्विरमनः पत्रनिन दिग्द्रन्तिनी मेरः काशनि मेदिनी जलजति व्यामापि राज्यस्वति ॥४॥ स्वस्ति श्रो विजयाभ्यदय-शानिवाह-शक्त वपगलु १९५२ सन्द वर्तमान-विकृति-नाम-संवत्सरद ग्रावण ब०५ सामवारदञ्ज भात्रेय-मगात्र आधलावत-सृत्र ककराखा-नुवतिगनाद यिम्मडि-कुष्णगन-वडयर वर पीत्रगद चामराज-वड्यस्वर पुत्रराद श्रामत् सुमस्त-भूमण्डल-भण्डतायमान-निश्चिलः देशावतंस-कर्नाटक-जनएट-सम्पद्धिष्ट नभूत श्रोमन्महासूर-महा-संस्थान-मध्य-देदीप्यमानाधिकल-कवानिधि-कृत - क्रमागत राज -चितिपाल-प्रमुख- नियिल-राजाधिगात-महाराज-चक्रवर्त्त-मण्ड-लानुभूत-दिव्य-रत्न-सिहासनाम्बद्धः श्रीमद-राजधिराज-राज-परमंश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-वीर-नरपति विरुद्धेन्तेम्बर-गण्डले किक-वीर यदु-कुल-पय:पारावार-कलानिधि शङ्घ-चक्रांकुश-कुठार-मकर-मस्य-शरभ-साल्व-गण्ड-भेकण्ड-धरश्चावरात हनुमद- गकड-कण्ठीरवाद्यनंक-बिरुदाङ्कितराद महीशृर श्रा कुष्णाराज-वडवर-वरु श्रवस बेलुगुलद चारकी त्ति-पण्डिनाचार नठकके श्रवस बेलगुलुद देवस्थानगल पिंडनर-दीपाराधन वस्म दश्मद्दीजि-केलसद बग्गं महा बरिस कोड़ प्राम-दान-शामन-क्रमवेन्तेन्दरे।

किक्केरि-ताल्क अवणवेलगुल दल्लिकव दाङ्-देवक १ अल्लिक्व चित्ररं-दंबस्थान ७ चिक्कबेट्ट मेले यिह्य दंबस्थान १६ प्राम-टल्लिक्य देवस्थान 🗅 सहा देवस्थान ३२ कं सह पडिनर-दीपा-राधनं-बर्ग नहंदव नगद तस्तीकु १२० शिवायि चारुकीर्त्ति पण्डिताचार्रे सटककं नडयुव कव्यालु-प्राम १ यिदरिल्ल पडितर-दीपाराधनेम जानुबिद्धवाहरिन्द मठकके नडेयथ कब्बाल-श्राम ? यिदरित्न पाँडतर-दीपारायनेगं सालुय-दिल्लवाहरिन्द मठक्के नहंयुव कबराल बाम मात्र कार्य माहिसा पहितर दीपाराधनं नडेय्व बग्यं अवल बेलगुल याम १ उत्तैनहिल प्राम १ होसह-ल्जि आम १ वी-मूब-प्रामवश्च सर्व्व भान्यवागि अप्याग-कोडि-सुवंकन्द्र श्रम्भवं न गुरवद लच्मी-पण्डितक हजूरल्लुरिक-माडि-काण्डहरिन्द सह नगदु तस्तीकु मान्नाप माडिसि बिंहु यी-म्क-पाध-गतन्त्र सह सदिर देवस्थानगल पांडतर-दीपारादने मुन्ताद बग्य चारकीर्त्ति-पण्डिनाचार मठद हत्रालु-माडिकोटू ई-प्रामगल बंगाजु प चमालु हर्द्देविल पटि कलुहिसुबन्ते। तालुक् मजकूर आमीलगे निम्पश्रापण-कोहिह मेर आमीलन कजु माहर दवर दाखलं नीसि अजियालेल मलप्रपानि बन्द पहि पराम्बरिसि कटनं-माडिसिस्व विवर वेरीजु ( अवग बेलगाल प्राम असलि १ दाखलं काप्पल २ करे १ कहे २ के सहा बेरीज़ ( ) पैकि बजा जारि यिना-सति-( यदा तीनों बासों को आय का पाँच माल का पूरा व्यासा दिया है )

यी-मेरे यिकव प्रामगलु यिदर ढाखले-प्राम करे कट्टे मुन्तागि सदरि बेलगुलदल्लिकव देव्हि-देवक मुन्तागि ३२ देवस्थान मलयूक-वेहड मेलं यिकव देवस्थान १ सहा मूबत्त-मूक-देवस्थानद पिंडतर दीपाराधनं रथोत्मव मन्ताद बग्ये यी-देवस्थान गिलगे वर्षम्प्रति दागडाजि भ्रागतककह् माडिसतकक ख्रात्रेय-संगात्र ख्राश्वनायन-सूत्र **ऋक-शा**खानुवर्ति गलाइ यिम्मडि-कृष्णराज-वड्यरव**र** पौत्रराद चामराज-वडयरवर पुत्रराद श्रीमत्ममस्त-भूमण्डल-मण्डलायमान-निवित्त-देशावतंस-कर्नाटक जनपद-सम्पद्धिष्ठानसृत श्रोमन-महीसुर-ग्रहासंस्थान-मध्य- देढी प्यमभाविकल- कलानिधि- कुल- क्रमागत-राज- चित-पाल-प्रमुख-निखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रवर्ति - मण्डलानु-भृत-दिव्य-स्त्र-सिहामनारूढ़ श्रीमद राजाविराज राज परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-वीर-नरपति विकदंन्तेम्बर् गण्ड लोकैक-वीर् यदु-कुल-पय:-पारावार-कलानिधि शङ्ख-चकाङ्कुरा-कुठार-मकर-मत्म्य-शारभ-शात्व-गण्डभंकण्ड-धरागीवराह हन्मद-गरुड-ऋण्ठीर-वाद्यनेक-विरुदाङ्कितराद गहीसूर श्री-कृष्णराज-वडयरवरु सर्वमान्यवागि श्रप्यग्र-कांडिसि-धेवेयाद-कारण या-प्रामगलव यी-विकृति-संवतसरदारभ्य मठद हवालु-माडिकोट् निरुपा-धिक-सर्वमान्य-वागि नडसिकाण्डु बरुवन्ते तालुकु मजकूर श्रामीलगं सञ्जदु श्रप्णं-कांडिसिधीतांगि सदरि सञ्जदिन मेर् या मूक-प्रामगत यल्ले चतुम्सीमा-वलगण गहे बहलु मने हगा कंम्पु-नृत्नु डाप्पन मोलं योचलु-पैरु पुर वर्ग यंरु-काणिकं नाम-

काणिकं गुरु-काणिकं काणिकं बेडिकं कब्बिण्द पास्यु आलं-पाम्मु इहि.पाम्मु मार्ग-करगपडि सुङ्क पाम्मु जाति-कूट समया-चार हुन्लु हमा चरादाय हागदाय सीगं मड्डि पतङ्ग पाप्पिन गिड-सावलु बाह्मण-निवेशन शूट्र-निवेशन सोप्पिन ताट तिप्पे-हरल श्रीगन्ध हीरताद मर बलि फल-बुच महिक मुन्ताद आर मकल स्वाम्यवन् रुद्धिस कोल्लुत्ता श्रवण वेलगुल-प्रामदल्लि सेरेयुव सन्ते-सुङ्कद हुटु वित्तयन्नु तेग दुके।स्लुक्ता यो-ऐविजनिस्ति दंवर संवेगं उपयोग-माडिकाल्लुचा वरुबढु यी-प्रामगत्तिल्ल द्दीमदागि करं कट्टे क'ल्वे अग्रं मुन्तानि कट्टिसि बाजै-बाबु मुन्तागि याव वाविनिहन येनु हंच्चु हुटुविल माडि-काण्डाग्यू सदरि देवर सेवे मुन्तः इक्कं उपयोग-माडिकाल्खवदु यम्बदागि श्रवण वंत्रगुलद चारुकीर्त्त-पण्डिताचार मठककं आत्रंय-संगात्र श्राश्वलायन-मृत्र ऋक-शाखानुवर्त्ति-गलाद यिम्मडि-क्रुव्णगज वडयरवर पीत्रराद चामराज-बडंयरवर पुत्रराद श्रीमत्समम्त-भूमण्डल्-मण्डनायमान - निखिल् - दंशावतंम- कर्नाटक - जनपद-सम्पद्धिष्ठानभूत-श्रोमन्महीशूर-महासंख्यान-मध्य-दंदीप्यमानावि-कत - कलानिधि - कुल- कमागत-गाज- चितिपाल-प्रमुख- निखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रवति -मण्डलानुभृत-दिव्य-रत्न - सिंहा-सनारूढ़ श्रोमद्-राजाधिराज राज-परमेश्वर प्रौढ़-प्रताप।प्रतिम-वीर-नरपति बिकदेन्तंम्बरगण्ड लोकेक-त्रीर यटु-कुल-पय:-पारा-वार-कलानिधि शङ्ख-चक्राङुश-कुठाग-मकर-मत्स्य-शरभ-साल्ब-गण्डभेरण्ड-धरणी-वराह-हन्मद्ररुड-कण्ठोरवाद्यनंक-विरुदाद्भि-

तराद महाशुर श्रीकृष्णराज-वडयर वरु बनगुलद देवस्थान गल पडितर दीपाराधने रथोत्सव वर्षम्प्रीत आगतकक दाग-दीजि-केलसड वस्य सहा बरेसि कांड्र सर्वमान्य-प्राम-साधन सहि॥

श्रादित्यचन्द्रावनिला (नलञ

र्वार्भु मिरापा हड्यं यमञ्

भ्रद्ध गत्रिश्च उमे च सन्ध्यं

धर्मश्च जानाति नरम्य वृत्तं ॥ ६ ।

स्वदत्ताद्विगुणं पुण्यं परदत्तानुपालनं :

प्रदत्तापहारंगु स्वदर्श निष्फलं सर्वत् ॥ उ ॥

खदत्ता पुत्रिका घात्री पितृ दना सहोदरी :

श्वनयङ्कता तु माना स्याद् ६ ता भूमि परित्यजेत् ॥८॥ स्वदक्तां परदक्ती ता यो दरेत असूत्रधराम् ।

पष्टि वर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायनं कृमिः ॥ 🕹 ॥

महंशजः परमहीपतिवंशजा वा

यं भूमिपास्यकतमुज्ज्ञ्ज्ञ्चसर्थभेष्टिताः ।

मद्धमंमेव सततं परिपाल्यन्त

तत्पादपद्मयुगलं शिरमा नमामि ॥ १० ॥

व तारी ख द नं माहे ख्रागिष्ट सन् १८३० नं यिसवि खत्त ध्ररमनं सुबगय मुनशि हजूरु पुरनूरु सदिर ध्रपणे-कोडि-सिरुव मेरिगं श्रमिलि-प्राम मूरु दाखिलि-प्राम यरहु करे बन्दु कटे मूरक्के सह जारि यिनामित सिवायि सालियाना कण्ठि-गयि वम्भैनूरु-ग्रहवतारु वरहालु व्याले बेरीजु बस्ल यी-प्राम- गलत्रु निम्म हवालु-माडिकाण्डु देवस्थानगल दीपाराधने पहिनर बरसव मुन्तागि निरुपाधिक-सर्वमान्यवागि नडसि-काण्डु बरुवदु रुजु श्रीकृष्ण ।

( यहां मुहर लगी है )

[इस समद्का भावार्थ लेख नं॰ १४१ में गर्भित हैं।]

४३५ ( ३४४ )

### मठ में अनन्तनाथ स्वामी की प्रभावलि की पीठ पर

(शकसंट १७७८) (श्रंथ क्रींग्तासिल)

#### श्रोमदनन्तनाथाय नमः

अष्टामप्तत्यधिकात्मप्तशतंत्तर-महस्रकाद्गुणितं । शालिवाहन-शक-नृप-संवैत्मरकं समायातं ॥ १ ॥ एकान्नविंशतियुतात्पञ्च-शत-महस्र युग्मकाद्गुणिते । श्री वर्डमान-जिनपति-मोक्तगताब्दे च सङ्जातं ॥ २ ॥ एक-न्यून-शतार्द्धात्प्रभवादि-गताब्दकं मङ्गुणितं । एवं प्रवर्तमाने नल-नामाब्दे समायाते ॥ ३ ॥ मीनं मासि सिते पत्ते पृण्णिमायान्तिष्यौ पुनः । अवाद्धाशीति विख्यात-बेल्गुले नगरं वरे ॥ ४ ॥ भण्डार-श्री-जैन-गेहे श्री-विद्वारोत्सवाय च । भाजवज्जव-नाशाय स्व-स्वक्ष्पोपल्ब्ह्यये॥ ४ ॥ श्रा वाककीर्त्ति-गुरुराडन्तेवासित्वमायुष्यम् । मनोरथ-समृद्धये सन्मतिसागर्-वर्धानां ॥ ६ ॥ धरग्रेन्द्र शास्त्रिणा शुरुभत्कुरुभकोग् उपयुषा । अनन्तनाथ-विस्वोऽयं स्थापितस्मन्त्रानिष्टितः । ५ ॥ श्री-पञ्चगुरुभ्यो नमः ।

४३६ (३५६)

## उसी मठ में गोम्मटेखर की प्रभावलि की पीठ पर

( शक सं० १७८० ) ( प्रन्थ कीर तास्मा )

श्रा श्रा-गंग्सटेशाय नमः

अशीत्यधिक—मप्त-शतात्तर—महस्र—पहुरियन-शालिबाहन-शक-वर्षे एकविशत्यधिक-पञ्चशतोत्तर-द्विमहस्य-प्रमित-श्रोमहति महावीर-वर्द्धमान-तीर्त्यङ्कर-मोचगताव्दे एकपञ्चाशद्गुणित-प्रभ-वादि-मंबत्मरे-सति प्रवर्तमान-कालयुक्ति नाम-संवत्सरे दक्तिणा-यने श्रीष्मकाले आषाढ-शुक्क-पृणिमार्था शुभितश्रौ श्री-दक्तिण-काशी-निर्विशेष-श्रीमद्-वंत्सुल-भण्डार-श्रीजिनचैत्यालये नित्य-पृजा-श्रीविहारमहोत्सवार्थ श्रीमच्चारकीक्ति पर्ण्डताचार्य-वर्यात्रान्तेवासि-श्री-सन्मतिसागर-वर्णिनां स्रभोष्ट-संसिद्धप्रत्थे श्रामद्-गामटेश्वर-स्वामि-प्रतिकृतिरियं श्रोत्वन त्रपर्शमधिवसद्भां गापाल-धर्गदनःश्र-श्रावकास्यां प्रतिष्ठापृर्वकं स्थापित ॥ भद्रं भ्यान् ।

#### 839 ( 33% )

# नवदेवता मूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( यत्थ ग्रीम नामित )

श्री शालोबाहन शकाब्दा: १७८० प्रभवादि गताब्दाः ५१ ल् शंस्यानिन्य कान्ययुक्ति नाम संवतार शाबाढ़ शुद्ध पृष्णिमा-निश्चित्वल् श्रामद् बेल्गुलमठित्तल् श्रोमन नित्य पृजा निमित्तः श्रोमर खन्यमंष्ठि श्रीतविन्यमानद् ताजनगरं पेकमाल् श्रावकराल् संनिवत्त रमणं॥ बर्द्धतां नित्य मङ्गलं॥

[ वेल्कुट रं हार्ड किया पूजन के लिए कञ्जा नगर है पेरावाड़ श्रायक ने यह पञ्चयमेर्छ ी सुर्क्ति अक विधि है। अधित की ! ]

R\$€ ( \$X≃ )

# गणधर मूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( प्रनथ छीर ताभिल )

वृष्भसन गणधरन भरतेश्वर चक्रवर्त्ति गौतमगणधरन श्रेणिक महामण्डलंश्वरन (अलड में) क्रलमदल्लिकव पदुमैटयन धर्मा। **४३८** ( ३५७ )

# पञ्चपरमेष्ठि सूर्त्ति पर

( प्रनथ भीर तामिल )

बेलिगुल मटत्तुक्कु मन्नार्कोविल् सिन्नु मुदलियार् पेण्शादि पद्मावतियम्माल् उभयं धुभं ।

[ मजाकेविज कं सिन्नुमद्कियार्का भार्या पद्मावित्यस्मात् न बेलगुळ मठ को ऋषित की ]

४४० (३६०)

# चतुर्विश्वति तीर्थङ्करमूर्के के पृष्ठ भाग पर

( ब्रन्थ क्रीर तामिल )

स्वस्ति श्रो बेल्गुलमठम्य तच्चूम्ब-भ्रज्ञिकाधर्मः

४४९ (३६१)

# अनन्ततीर्थं कर प्रभावली के पृष्ठभाग पर

( यन्थ भीर तामिल )

श्री शालिवाहन शकाब्दाः १९८० श्रीमत पश्चिमतीत्र्यं -कर मीचगताब्दः २५२१ प्रभवादिगताब्दः ५१ ल् शेल्लानिन्र कालयुक्तिनामसंवत्सर स्थाषाडशुद्धपूर्यिमातिथियिष् श्रीमत्बे-ल्गुलनगरभण्डारजिनालयत्तिल् अनन्तवृतोद्यापनानिमित्तं श्री वृषभाद्यनन्ततीर्त्थकरपर्य्यन्तचतुर्दशजिनप्रतिबिम्बमानदु तः नगरं श्रास्तरं प्राप्पावु श्रावकराल् शेटिवत्त उभयं वर्द्धतां नित्यमङ्गलं ।।

[ वेःगुळ नगर की भण्डार वित्ति में अनन्तवत कं पूर्ण होने पर उक्त तिथि का तस्त्रनगर के शक्तिरम् श्रप्पात श्रावक ने प्रथम चतुर्दश तीर्थंकरों की मूर्त्तिर्वा श्रिपित कीं।]

४४२ (३६३) श्री **चा**मुण्डरायन बस्तिय सीमं।
४४३ (३६४) श्री नगर जिनालयह करं।
४४४ (३६५) श्री चिकदेवराजेन्द्रमहास्वामियवरकत्याणि
४४५ (३६६) स्वस्ति श्रीमन्मदामण्डलेश्वरं त्रिभुवनमञ्ज तलकाडुगाण्ड भुजबलवीरगङ्ग विष्णु-वर्द्धन होष्टमलदेवर विजयराज्यमुत्तरां-त्तराभिष्टुद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्क...

४४६ ( ३६७ )

# जिक्क्षक्टे के दक्षिण में एक चट्टान पर जिन-मूर्त्ति के नीचे

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाध-लाब्छनं । जीयात्त्रीलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥

श्रो सूखसङ्घ देशियगधद पुस्तकगच्छद शुभवन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुद्धि दण्डनायक-गङ्गराजनित्तं दण्डनायक-बेप्पदेवन तायि जकमव्वे मे। च-तिलकमं नेतन्तु नेतम्बरे नयसाद-देवर माडिसि प्रतिष्ठेय माडिसिदरु मङ्गलमहा श्री श्री।

४४७ (३६८) स्वस्ति श्रोमत्सुभचन्द्रसिद्धान्तिदेवर
गुड्डं श्रोमतु महाप्रचण्डदण्डनायक गङ्गपय्यगलतिगं शुभचन्द्र देवर गुड्डि जिकमञ्जे केरेय किहिसि नयणन्द् देवर माडि॰
सिदरु मङ्गलमहा श्री श्री ॥

४४८ ( ३६६ ) पुट्टसामि चेत्रणन केरलद मार्ग ।

४४-६ ( ३७० ) चेत्रण्न कोलह मार्ग ।

४५० ( ३७१ ) पुटसामि सट्टर भग चैत्रणन हालुगोला।

४५१ ( ३७२ ) चेत्रग्रन प्रमृतकोल ।

४५२ ( ३७३ ) चेत्रणन गङ्ग खावनी कील ।

४५३ ( ३७४ ) श्री पुट्टसामि सट्टर मकलु चिक्रणन तम्म चैत्रणन भदि-तर्तद कील जय जया।

४५४ (३७६) श्री गोम्मट देवर श्रष्ट विधार्च्चनेगं... हिरिय
... यिकूल.....द... लजन कियिकन्तिय
... ज बिहु दत्तिय श्रीमन्महा... चार्यक
हिरिय नयकी ति-देवक चिकनयकी ति देवक धाचन्द्रार्कतारंवरं सिलसुतिहरू मङ्गलमहा श्री श्री श्री स्वयसंवत्सर ह
चैत सुद्ध ७ धा। श्रीमन्महामण्डलाचार्यकं
हिरियनयकी तिहेवर सिष्यक् चन्द्रदेवर

सुतालयद चतुर्व्विंशतीर्श्वकरिगे.....रिय कय्यल सासनद सारिगे.....

[ यह लेख अध्रा है। इसके अपर और नीचे का भाग बिलकुल ही घिस गया है। लेख में चतुर्विंशति तीर्थंकरों की अष्टविध पूजन के खिए उक्त तिथि के। कुछ भूमि के दान का उल्लेख है। इस दान की ज्येष्ठ नयकीर्त्ति और लघु नयकीर्त्ति आवन्दार्कतारं नियत रक्खें।

**४५५** ( ४८० )

# मठ में बर्द्धमान स्वामी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर

( ब्रंथ धीर तामिल )

श्रीवर्द्धमानायनमः। शालीवाहन श्रकाब्दः १७८० श्री-मत्पश्चिमतीर्थङ्करमोत्तगताब्दः २५२१ प्रभवादिगताब्दः ५१ ल् शेल्वानिन्र कालयुक्ति नाम संवस्तर स्नाषाद शुद्ध पृथ्विमा तिथि-यिल् श्रीमद् बेल्गुमठित्तिल् नित्यपूजा-निमित्तमाग श्री सन्मति-सागरविधागलुदैय स्नभीष्टसिद्धगर्थं श्रोवीर-वर्द्धमान स्वामिप्रति-विम्बं कि चिदंशं शेणिययम्बाक्कं स्रप्पामामियाल् सैय्वित्त दभयं प्रथता नित्यमङ्कलं।।

ष्ठप्रई ( ४८१ )

### चन्द्रनाथस्वामी की प्रभावली पर

( प्रंथलिपि में )

( शक सं० १७७८ )

श्री चन्द्रनाश्वाय तमः ॥

भ्रष्टा-सप्तत्यधिकात्सप्त-शतोत्तर-सहस्रकाद्गुणिते ।

शालीवाहन-शकनृष-संवत्मरकं समायाते ॥ १ ॥
एकात्र-विशति-युतात्पश्चशतसहस्रयुग्मकाद्गृणिते ।
श्री-वर्द्धमान-जिनपति-मोत्त-गताब्दे च सकताते ॥ २ ॥
एकन्यूनशतार्धात्प्रभवादिगताब्दके च संगुणिते ।
एवं प्रवर्त्तमाने नलनामाब्दे समायाते ॥ ३ ॥
मोने मासि सितं पच्चे पृणिमायान्तिथौ पुनः ।
श्रवाक-काशीतिविख्यात-वेल्गुलं नगरे मठे ॥ ४ ॥
श्रीचारकीर्त्ति-गुरुराबन्तेवासित्वं ईयुषां ।
मनोरथ-समृद्धरै सन्मतिसागर-वर्णिनां ॥ ४ ॥
कुन्भकाण-पुरस्था श्री-नेकका श्रावकी श्रुभः ।
स्थापयामास सद्धिन्वं चन्द्रनाथ-जिनेशिनः ॥ ६ ॥
प्रतिष्ठा-पूर्वकत्रित्य-पृजायै न्वेषित्वब्धयं ।
पश्च-संसार-कान्तार-दहनाय शिवाय च ॥ ७ ॥
भद्रं भ्यात् ।

४५७ ( ४८२ )

# नेमिनाथस्वामी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर

(प्रनथ अचरों में )

( शक सं० १७७८ )

श्री नेमिनाथाय नमः।

श्रष्टासप्तत्यधिकात्सप्तशतोत्तरसदस्रकाद्गुर्यिते । शालीवाद्वनशकनृषसंवत्सरके समायाते ॥ १ ॥ एकान्नविंशतियुतात्पश्चशतसहस्रयुग्मकाद्गुणितं ।
श्रीवर्द्धमानजिनपतिमोच्चगताव्दे च सञ्जातं ॥ २ ॥
एकन्यूनशतार्द्धान्यभवादिगताव्दकं च सङ्गुणिते ।
एवं प्रवर्त्तमाने नजनामाव्दे समायाते ॥ ३ ॥
मीनं मासि सितं पचे पाँग्रीमास्यान्तियौ पुनः ।
श्रवाक् काशीतिविक्यातविंशुकं नगरं वरं ॥ ४ ॥
भण्डारश्रीजैनगंहे श्रीविहारोत्सवाय च ॥
भनन्तभवदावाग्नोशमनाय शिवाय च ॥ ५ ॥
श्रीचारकीर्त्तिगुरुराडन्तेवासित्वमीयुषां ।
मनारथसम्द्वर्ये सन्मतिसागरवर्णिनां ॥ ६ ॥
शाच्याच्यत्रेष्ठिना शुम्भत्कुम्भकोणमुपेयुषा ।
श्रीनंमिनाथविम्बोऽयं स्थापितस्स प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥

४४८ ( ४८३ )

# पिउत दौर्बलिशास्त्रि के घर शान्ति-नाथ सूर्त्ति के पृष्ठभाग पर

( नागरी अचरों में )

सं १५७६ व० शा० १४४१ प्र० कर प्र० कु० सहित पी० मासे श्रोउस० जा० सोनीसीहा भार्या धन्मोई नाम्ना पुत्र सो सिङ्घारीया श्रेयोह । वि...मासे० शु० प० ६ सोमे श्री शीतलनाथ विम्बं कारितं । प्र० श्री० वृ० त० पाप । श्रीवि- समासुक्तुरिभि:।

#### ४४६ ( ४८४ )

### गरगट्टे विजयराज्यय्य के घर जिनसूर्त्ति के पाद पीठ पर

श्रीमद् देवणन्दि भट्टारकर गुड्डि मालब्बे कडसतवादिय तीर्त्थिद बमदिगं कीट्टल्

४६० ( ४८४ )

### गरगट्टे चन्द्रय्य के घर जिनमूर्त्ति के पादपीठ पर

श्रीमत्क्रणनवं कन्तियक कालसतवादिय तीर्थद बस-दिगं काट्टर

४६१ ( ४८६ ) मल्लियंख । ४६२ ( ४८७ ) वीरण्न ।

४६३ (४८८) चिक्रणन तम्म चेत्रणन काल ।

४६४ ( ४८-६ ) पुटमामि चैत्रगान मण्टप काल ताट ।

४६५ (४-६०) चिकणन त.....चैत्रणन केलि!

४६६ ( ४<del>८</del>३ ) हालारित ।

४६७ ( ४-६४ ) श्रीजिननाथ पुरद सीमं।

88c ( 400 )

### मठ के दायीं सोर तेरिन मण्डप में रथ पर

शालिवाहन शक १८०२ ने विक्रमनामसंवत्सरद माघ शुद्ध ५ ल्लु वीराजेन्द्रप्याटेयल्ल् इरुव रायण्नशेट्र ध्रत्तिगे जिन्न-मन शेवर्त्त ।

[ वीर राजेन्द्रप्याटे के राषण्नसेष्टि की भावज ने प्रदान किया ]

# श्रवणवेल्युल के श्रामपास के ग्रामों के शिलालेख। जिननाथपुर के लेख

४६६ (३७८)

# **ग्यान्ती**श्वर बस्ती के द्वार पर

| खस्ति श्रीजगनजबिलय पुनकालर मगं जूनिकवन तम्मं                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| चोल पैर्म्माडियर मकलारद गण्डसावितरदंवमसुग                                       |
| रिललरनडिरं कादि कान्दुजालन्द्र                                                  |
| गङ्गर बीडिन उर कचेयर भुसंमर सुरिगेल कलगमेनितु रि                                |
| <mark>यिसि जसक्के कवन्दद नि …तत्र</mark> सं।म्मक्कल्ल…गसु <sup>ः </sup> 'सिडिल् |
| तमल् तुलिदगंकान्तगंग्ल् मरि मत्तलेङ्कर श्रन्द                                   |
| पेकिनेम्ब सिरगङ्गो ररसार परि                                                    |
| गुलू तब्यकलल्लई                                                                 |
| गङ्गर पजिनतीत्र्थद बाल्तल्-श्रय्रगण्यनुङ्ग                                      |
| चोत्त-सपडवरिगे ॥सन्धनागनिन्नेगजनल्दत                                            |
| व यवनल्प चन्दमगुदागियदि जिन-                                                    |
| पूजेयनेय्दं माडिदं ॥लगचित्रतनगबिद                                               |
| ल सन ८दि महसन्यसनं गय्यनिष्पतज्ञ दिन वर-                                        |
| नेरयत स <b>नु</b>                                                               |
| श्रमरिद बेम काम मलं रद सन्यासनदि                                                |
| दिरममप नेट्टन्दवदिसङ्ग निजर्विल्ले                                              |
| वलंहगाविगलात्म यन्तल चित्तकुडेदेयनिरिमाद                                        |
| निहे                                                                            |

{ इस अत्यन्त हुटे हुए जेख कं प्रथम भाग में चोट श्रीर गङ्ग के नरेशों के बीच घोर युद्ध का श्रीर श्रन्तित भाग में कियी के समाधि-मरण का उल्लेख हैं ]

#### ४७० ( ३७६ )

उसी बस्ती के रङ्गमग्रहप में एक स्तम्भ पर श्री शुभमस्तु।

स्वस्ति सङ्गुदय शालिवाहन सक वरुस १५५३ प्रजात्पत्य संवत्सरद पाल्गुण सुध ३ लु कम्ममेन्य लेगहित गात्रद नर्ल सित सेष्टि मग पालंद पहुमण्णनु यि-बन्ति प्रतिष्टे जीनीदार माडिदरु मङ्गल महा श्रा श्रा

[ उक्त तिथि के। कम्ममेन्य लोहितगोत्र के नर्लमीलसेटि के पुत्र पालेद पदुमयण्या ने इस वस्ति का जीर्योदार कराया ।

### ४७१ ( ३८० )

### शान्तीश्वर बस्ति में शान्तोश्वर की पीठिका पर

स्वस्ति श्री सूलसङ्घ-देशियगण-पोस्तकगच्छद कीण्डकृन्दा-न्त्रय कील्लापुरद मावन्तन वसदिय प्रतिबद्धद श्री-साधनन्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यर शुभचन्द्र-त्रैविद्य-देवर शिष्यरप्य साग-रणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वसुधैक-बान्धव श्रीकरणद रंचिमय्य-दण्डनायकर शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेयं माडिधारा-पृर्व्वकं कीष्टर

४७२ (३८१) सङ्गम देवन कोडगिय मर्न ४७३ (३८२) श्रोमतु चिकालयागिगत्नु मठ मोदलो- लिर्दर श्री सूलसङ्घद स्मभयदेवर नाम ... दे तम्मु चिपदव ... र इह ।।

४०४ (३८३) स्वस्ति श्री विजयाभ्युदय शालिवाहन

शक वरुष १८१२ नंय विरोधि नाम
सवत्सरद वेशाख बहुल पश्चिमयल्लु
श्रीमद् वेल्गुल निवासियागिह मेरुगिरि
गांत्रजराद श्री बुजबलीय्यनवरिगे निश्रेय
सुखाभ्युदय प्राप्त्यर्थ-वागि प्रतिष्ठेयं
माडिसिदं।

[यह जेख अप्रेग्छृबस्ति की प्रतिमा पर है ] ४७५ (३८५)

## जिननाथपुर में तालाब के निकट एक चट्टान पर

माधारण-संवत्सरद श्रावणं सु १। श्राः श्रीमन्महाम-ण्डलाचार्यरुं राज-गुरुगलुमप्य हिरिय-सयकीर्त्ति-देवर शिष्यरु नयकीर्त्ति-देवर तम्म गुरुगलु बेक्कनलु माडिसिद बस-दिय चेन्न-पारिश्वदंवर श्रष्ट-विधार्चनेगे हिरिय-जिक्कयंवेय-केरेय हिन्दण नन्दन-बनदोल्गं गढे मलगे ख २...व्वकं माडिकोट्टरु मङ्गल-महा श्रो श्री श्री ॥

[ उक्त निधि की महामण्डलाचार्य राजगुरु हिरिय नयकीर्त्तिदेव के शिष्य नयकीर्त्तिदेव के अपने गुरु वेश्क की बनवाई हुई वस्ति के चेन्न-पार्श्वदेव की अष्टविध एजन के लिए उक्त भूमि का दान दिया।

#### ४७७ ( ३८६ )

## उसी ग्राम में एक चट्टान पर

.....सि.....शी.....भन......गिरे माडि...
दन्नतिय..... मुनिराजरिन्द.....विल्लु .....भरिदन्द
समाधि...मुं नार्डु प्रभु ब्रातमुं ।
नेरदिन्तेल्लकमिद्दे कोष्ट्रसलाम्भोराशियुं मेक भूधरमुं चन्द्रनुसकर्कनुं वसुधेयुं निल्वक्रेगं मस्त्रिनं ॥ १ ॥

इन्त् ई-धर्ममं किडिसिद्वरः गङ्गोय तिङ्यलेक्कोटिमुनीन्द्ररां कविलेयुं ब्राह्मणुरुमं कीन्द्र ब्रह्मात्तियलु होहरु।

[इस ट्रंटे हुए लेख में किया दान का उल्लेख हैं जिसके विच्छेद से गड़ा के तीर पर सात करे। इक्टिपियों, किपिटा गीखों छीर बाह्मणों की हत्या का पाप होगा

४७७ (३८७) श्रीमतु सिङ्ग्यपनायकर कीमरन निरू-[काबे गौड की भूमि में] पदिन्द वेक्कन गुरुवप सीवपनीलगाद प्रभुगलुचागुण्डरायन बस्तिगे समर्पिसिद सीमे श्री।

[सिङ्ग्यप नायक की आज्ञा से बेक्कन के गुरुवप से।वप आदि 'प्रभुखों' ने यह भूमि चामुण्डराय बम्नि को अर्पण की । ]

४७८ (३८८) श्रीविष्णुवर्धन व्हेवर हिरियदण्डनायक गङ्गपय्य स्वामिद्रोह घरह श्रीबेलुगुलद तीर्त्तदेखु जिननाथ-पुरवमाढि य...स्तयस
....रदेखु.....ह-धरट्टनम्ब कीलग...
जगलवाडिद.....विश्युवर्छन देवर...
की परिहार ॥ दोहधरट्टनच्च कील्ल ।

[इस ट्रटे हुए लेख में विष्णुवर्द्धन नरेश के प्रधान दण्डनायक गङ्गपरय द्वारा बेल्गुल में जिननाचपुर निर्माण कराये जाने का उलेख हैं]

#### ४७६ (३८६)

# जिननाथपुर में शान्तिनाथ बस्ति से पश्चिमात्तर की श्रीर एक खेत में समाधिमण्डप पर

(शक सं० ११३६)

भों नमः सिद्धभ्यः।

स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलाचार्य्यकः राज-गुरुगलंनिप बंलि-कुम्बद श्री-नेमिचन्द्र-पंडितदेवरेन्तप्परेनं ॥

वृत ।

परमजिनेश्वरागम-विचार-विशारद्दनात्मसद्गुणोतकर-परिपृण्नेनुज्ञत-सुस्नार्त्वि विनेय-जनोत्पत्न-प्रियं।
निरुपम-नित्यकीर्त्ति-धवलीकृत....नेन्दु लोकमादरिपुदुसुरि...निधिचन्द्रमनं सुनि-नेमिचन्द्रनु ॥
धवर प्रिय-शिष्यरप्प श्रीमद्वालचन्द्र-देवर तनयन स्वरूपनिरूप.....नन्तण्यान वाग्विलासवार्ष

तण्यान सच्चरित्र.....गदोलु ॥ जन-जिन-मिया.. निहा
...कं.....नियवे...न रूप-यौवन-गुयसम्पत्तियिन्दातं
वित्तगु.....भुवन-भूषय-बालचन्द्र...कहकः ल , द्य
....बहल-चदु....गजराज.....तीब-ज्वरो...कक्केशः
प्रतिका...रिय...सक-वर्षद १९३६ं नेय श्रीमुखसंवत्मरद कार्त्तिक शुद्ध प्रमो । प्रभात-समयदोल्सन्यसनसमन्वितं ॥

कन्दः

पञ्च-नमस्कार मन
सञ्चलिसदेन्तां पुदु सक्तल...
...बदु.....गरुह
....र दिविज-बधुगं वल्लभनाहं॥

...य यस्तकं ।। अन्तु...देवर धि...यर दहन-स्तानदेशि परेश्च...निमित्तवागि वैराजिन माडिसिद बालचन्द्र देवर मग...न शिलाकूटं ।। मात......शील-व्रत... गुण....द विभव....भूतलदेशि कालव्वेयं सीतेगं किमिणिगं रितगे मिर देशि सम....वेनिसिद्दा-महासित चिय....स्तानमनरिदे.....भाव-संवत्सरद जेष्ट-व्या-प्राप्तेयाद्व ।। श्रीशान्तिनाथाय...।।

[इस दूटे हुए लेख में बेलिकुम्ब के महामण्डलाचार्य नेमिचन्द्र पण्डित देव के प्रिय शिष्य व बालचन्द्रदेव के तनय के उक्त तिथि की समाधिमरण का उल्लेख है। उनकी शमशानभूमि पर यह शिलाकृट बनवाया गया। लेख के श्रन्तिम माग में साध्वी कालब्बे के समाधि-मरण का उल्लेख है।]

## जिन्नेनहल्लियाम के लेख

४८० (३६०) श्रा शक्तवर्ष १५८६ प्रमादी च संवत्स-रद वैशाख बहुल ११ यक्ति समुद्रादीश्वर स्वामियवर नित्यसमाराधने नित्यात्स इ कालताट मण्टपद सेवेगे पुटसामि सेट्टियर मग चेत्रणनु बिट्ट जिल्लयन इक्लिय धाम मङ्गल महा श्री श्री श्री ।

[ उक्त तिथि की पुटसामि के पुत्र चेन्नस्य ने समुदादीध्वर ( चन्द्र-नाथ ) स्वामी के नित्य पूजनात्सव के व कुण्ड, उपवन और मण्डप की रहा के हेतु जिन्नेयन हिंस ग्राम का दान किया ]

४८१ ( ३८१ ) श्रो चामुण्डरायन बस्तिय सीमे ॥ श्री

### हालुमत्तिगट्ट ग्राम के लेख

४८२ (३६२) रुस.....विक.....वरु..सङ्कणनगं कोडिंगि तेट.....दा सिला ससन..... करण वि...कन... सङ्कणनगवू चिकसङ्क्ष...प्र...न वरकाट कांडग... .......ला समन मङ्गल महा श्री श्री।

[इस ट्रेट हुए लेख में एक उद्यान के दान का उल्लंख हैं]

४८३ (३-६३) हे......य-नायकन मग **मा**देय नायक माडिसिद निन्द

मादेय नायक ने नन्दि निर्माण कराई

### करठीरायपुर ग्राम के लेख

४८४ (३६५) श्रामतु पिण्डतदेवहराल गुडुगलु बेलुगुलद नाड चेत्रण-गाँग्डन मग नागगांग्ड
मुत्तगदहोत्र...िलय कलगांग्ड बेर गांग्डनेलगाद गाँडुगलु मङ्गायि माडिसिद वस्तिगं
कोट वोड्र कट्टेय गई बेहलु यि-धर्मकं
तिपदवह बारणासियलु... इसकिपलेय कोन्द पापकं होड़....ल-महा श्रो श्री श्री।

[ पण्डितदेव के उक्त शिष्यों ने मङ्गायि की बनवाई हुई बस्ति के। वहुरकोट्टे की भूमि प्रदान की। जो कोई इस दान का विच्छेद करे उसे बनारस में एक हजार कपिटा रोखों की हत्या का पाप हो।]

४८५ ( ३-६६ ) श्री चामुण्डरायन बस्ति सीमं।

### साणेन हल्लियाम के लेख

४८६ ( ३-६७ )

(शकसं० १०४१)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामीघ-लाव्छनं।
जीयात्त्र लोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥
भद्रमन्तुजिनगासनाथ सम्पद्यताम्प्रतिविधान-हेतवे।
धन्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाथ घटने पटीयसे ॥२॥
नमः सिद्धंभ्यः ॥ नमो वीतरागाय ॥ नमो धरुहन्ताण् ॥
स्वस्ति श्री-कोण्डकुन्दाख्यं विख्याने देशिकं गण् ।
सिंहणन्दि-सुनीन्द्रम्य गङ्ग-राज्य-विनिर्मितं ॥ ३ ॥

ृ आगों लेख की १ से ४० पंक्ति न ६ गङ्गरात का वही वर्णन है जो लेख नं ६० (२४०) के तीसरे पद्य से आगो १४ वें पद्य तक पाया जाता है।]

स्वस्ति समधिगत पश्चमहाशब्द.....न्ममीड धन्यनल्तं ॥ १५ ॥

#### इससे ग्रागं-

श्रन्तु बंडिकांण्डु श्री पार्श्वदंवर पूजेगं कुक्कुटेश्वर-देवर्गा विदर सक-वर्ष १०४१ नेय विलिक्बि-संवत्सरह फाल्गुण-शुद्ध दमिम ब्रह्मवारदन्दु शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवर कालं किन्वे विट्ट-दिलय गांविन्दवाडिगं मूडण-सीमे ईशाझ-दिशेय परेय का...ते। ण्टिगेरेय निरुष्ठ क्रिन्ड हिल्लाइनहिल्लग होद बट्टेय दिन्वेय सारण हुलुमाडिय गडि तेङ्कल अर्डनहिल्लियन्दा...
मिदपुरक्कं हिरिय-दंवर बेट्टक्कं होद हंन्बट्टेयं गडि हडुवल हिरिय...हल्ल नजुगरे बेक्कनिप...बडकल गङ्गसमुद्रक्के चन्यद हडुवण दिण्नेयं पडुवल गडि यिन्ती-चतुस्सीमेयं पूर्वि ...बक्कन...नुं प्रत्यिवासद...पडु.....गोम्मटपुर६ पट्टण-स्वामि मिल्लि सेट्टियर...सेट्टि गण्डनारायण-सेट्टियुं मुख्यवाद नकर-समृद्दमुमिद्दं माडिद मर्थादे यिन्तिधम्मेमं प्रतिपालिसु-यग्गे महा-पुण्यं अक्कुं।।

त्रियदिन्दिन्तदनंय्दे काव पुरुषर्गायुं महा-श्रीयुम-क्कंबिदं कायदे काय्त्र पापिगे कुरुचेत्रीर्व्वियोल्ल वारणा-शियालंक्कोटि-मुनीन्द्ररं कविलंग्यं वेदाल्यरं कीन्दुदो--द्यसंसारगुमेनुचे सारिद्युदी-शैलाचरं सन्ततं॥ १६॥ विरुद्द-क्वारि-मुख-तिलुकं गङ्गाचारि खंडरिसिदं॥

[इस लेख में लेख नं १० (२४०) के समान गङ्गराज के की में वर्णित के परवात उल्लेख हैं कि उन्होंने विष्णुवर्द्ध न नरेश से गोविन्दवाडि प्राप्त को पाकर उसे पार्श्व देव और कुक्कुटेश्वर की प्जा के हेनु उक्त तिथि को शुभवंद्ध सिद्धान्त देव का पाद्यवालन कर दान कर दिया। जो की है इस दान का पालन करेगा वह दीर्घायु और वैभव सुख भोगेगा पर जो की है इसका विच्छेद करेगा उसे कुरुलेल व बनारस से सात करोड़ ऋषियों, कि पछा गौशों व वेदल पण्डितों की हला का पाप होगा। खेख को गङ्गाचारि ने उन्कीर्ण किया है।

४८७ ( ३६८ ) ...रिसिदेवगे बिट्ट दत्तिय गहेय.....

त्रडेत्ति कि वि सेटियुं मडना बिट गर्दे सलगं स्रोन्दु कीलगः।

[इसमें कवि सेटि के कुछ भूमि के दान का उछेग्व है ] ४८२ (३६६) श्रो वृषभस्वामि (सण्डिन मुर्त्ति के पादपीट पर )

४८६ (४००) श्री मूलसङ्गद देशिगग्राद पोस्तक गच्छद श्री सुभचन्द्र सिद्धानत देवर गुड्डिज-क्कियव्वे दण्डनायिकति सादिल..... दंवग्गे प्रतिष्टेयं माडि जिक्कियवे... ...डर मग प्यमगद स.....चुनरंय ....दवाडिय.....यलु सलगं बंदलें कालगं ५ गोविन्द-पंडिय कीलग १ बंदलें कण्डगः।

[ शुभ चन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या जिक्कयब्वे न मृत्ति की स्थापना कराई और गोविन्द वास्ति की उक्त भूमि अर्थण की । ]

# मुग्डहल्लियाम का लेख

४६० (४०७)

.....संवत्सरद मार्गाशिर शु. १० ब्रहवार .....न्महामण्डलाचार्ट्य क नेमिचन्द्र पण्डितदेवक .....पट्टशस्वामि नागदेव हेगाडेबु केचगौडनुं न मग मार गौड करेयां कट्टिनलेयेन्द्र भ्रात हारिसुवृदिस्न ता तेर्व भ्रयद् हणविन दो... अंदले हडुवण मुतंरि सीमे ष्प्रातन म. .... प्रयन्त सल्लबन्तागि कोट पतले प्रलिहिदव कविलंग कान्द ।।

ियह लेख कुछ भूमि का पटाहै। इसमे महामण्डलाचार्यः नेसिचन्द्र पण्डित देव का उलेख करके कहा गया है कि मारगींड ने एक नालाब बनाया: इसके लिए नागर्वेच हेरगडे श्रीर केञ्चगाँड ने उसे सदा के लिए उक्त भूमि का पहा दे दिया।

# बेक्क्याम में बस्ती के सन्मुख एक पाषाण पर

(शक सं० १० स्४)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्जनं । जीयात त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशामनं ॥ १ ॥ श्रीकान्तापीनवचोरुद्दगिरिशिखरे। ज्जूम्भमानं विशालं लोकोद्यत्तापलोपप्रवणविलसितं वीरविद्विड् महीपा-नंकव्यामुक्तसञ्जोवनबहु लितोद्यद्गुणस्तोममुक्ता-नीकं तिष्कण्टकं निश्चलमेनलेमगुं है। इसल चत्र-वंशं ॥ २ ॥

भदराल्मी किकदन्ते पृट्टिदनिलापालीवच्डामिय-त्वदिनुद्यर्गुणशोभेयि स्वरुचियि सद्वृत्तराराजित-

#### ३८६ आसपास के प्रामें। के भवशिष्ट लेख

त्वदिनत्युत्रतजातियि सममेनल्सङ्गामरङ्गाप्रदेशल् मदबद्वैरिकुलप्रतापिविनयादित्यं घराधीश्वरं ॥३॥

क ॥ विनयादित्यन तनयं

जननुतन एरेयङ्गभूभुजं तत्तनुजं ।

विनुत**ं विष्णु**नृपालं

मनस्वि तदपत्यं नेग.. नरसिंहं ॥ ४ ॥

वृ ॥ नतनरपालजालक विशालविजृम्भितवालभासुरा-द्धततिल ...... गलनाइवरङ्गरामन्-विजेतनिजपुण्यपुज्जवलसाधितसर्व्व ......

......महोत्रतिकंथिन्देसंदं नरिसंह भूभुजं ॥ ५ ॥

क ॥ धा-नरिस हनृपाङ्ग

भूनुतं पट्टमहदेवि तस्त तियादल् । मानिनिय् एचल देवियं दानगुग्राख्यातकस्पलतेवील् श्रा..... ॥ ६ ॥

वृ ॥ ललनालीलेगे मुन्नवेन्तु मदनं पुटिहेना-विष्णुगं विलसच्छोवधुविङ्गवन्तं नरसिंहचोग्रिपालङ्गव् रा-चलदेविप्रियंगं परात्थेचरितं पुण्याधिकं पुटिहं वलवद्वैरिकुलान्तकं अयभुजं बल्लाल भूपालकं ॥ ७ ॥ गतलीलं लाजनालिम्बतवहलभयोग्रज्वरं सूर्ज्जरं सन्धृतश्लं गीलनङ्गोकृतकृशतरसम्पन्नवं पल्लवं । प्रोज्भितचोलं चालनाहं कदनवदनदोल् भेरियं पोरसे वी-राहितभूभुवजालकालानलवतुलभुजं वीरबल्लालदेवं ॥८॥

रिपुराजद्राजिसम्पत्सरसिक्ह शरत्कालसम्पूर्णाचन्द्रं रिपुभूपापारदीपप्रकरण्डुतरे।द्भृतभूरिप्रवातः : रिपुराजन्यीच...खलसी......लोम्प्रतापं रिपुष्ट्यीपालजाल जुभितयमनिवं वीरबल्लालदेवं ॥सा म्बस्ति समधिगत पञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं । द्वारावती-पुरवराधीश्वरं । तुलुवबलजलद्दवलयानिलं । दायाददुर्गा-दावामलः। पाण्ड्यकुलकुलकुधरकुलिशदण्डं। गण्डभेरुण्डं। मण्डलिकवेण्टेकार । चौलकटकसृरेकार । सङ्घामभीय । कलि-कालकाम । सक्तुवन्दि जनमनस्मन्तर्पेग् प्रवण्तरवितरणविनादं। वासन्तिकादेवीलब्धवरप्रसादं। यादवकुलाम्बरग्रमाधः । मण्डलिकचूडामिषाः कदनप्रचण्डः मन्तपरेल् गण्ड नामादि प्रशस्तिसहित । श्रीमत् चिशुवनमञ्ज तन काडु-केरागु-नङ्गति-ने तिम्बवाडि-बनवसे-हानुङ्गलुगण्ड भुजवलवीरगङ्गप्रतापही-यम**लबद्धालदेवर द**चिग्रमद्वीमण्डलमं दुष्टनियह-शिष्टप्रतिपालन-पृर्विकं सुखसङ्कथाविनाददि दोरसमुद्रदेशत् राज्यं गंटयुत्तिरे ॥ त्तत्वतामद्द**विष्याुभू**पालपादपद्योपजीवि ॥ वृ ॥ नुते लोकास्विके माते रूढननकं श्रीयचराजं यशा-

न्वितं यी-**पदालदेवि** वल्लभे जगद्विख्यातपुण्याधिपं । सुतनी-श्री नरिसंहदेवसचिवाधीशं जिनाधीशनी-प्सितदैवं तनगन्दोडें विदितनी श्रीहुलूदण्डाधिपं ॥ १०॥

🖣 🛘 जनकतनुजातेथिन्दं

वनजोद्भववनितेथिन्दवग्गत्तवेनिपत्त् ।

३८८ श्रासपास के प्रामी के अवशिष्ट लेख

जननुत **पद्मलदेविय**—

नृन-पतित्रतदिनमलचतुरतेयिन्दं ॥ ११ ॥

तत्पुत्र ॥

विनुत-नयकी र्त्त-मुनिपद-

वनरहभृङ्गं विदग्धवनिताङ्गं।

कनकाचलगुरातुङ्ग

घनवैरिमदेभसिइनी-**नर्सि** हं ॥ १२॥

स्वितः श्री मूलसङ्घनिलयमूलसम्भकं निरवद्यविद्यावष्टम्भकं देशियगण् गजेन्द्रमान्द्रमद्यारावभासकं। परममयसमुत्पादित-सन्त्रामकं। पुस्तकगच्छस्वच्छसरसीसराजविराजमानकं। केगण्डकृन्दान्वयगगनदिवाक्तकं। गाम्भीर्थरत्नाकरकं। तपस्त्रीकृन्द्रमप्य गुणभद्रसिद्धान्तदेवर शिष्यर् म्महामण्डला चार्य्य नयकीत्ति सिद्धान्तदेवर्थन्दरं॥ व ॥ स्मरशस्त्राम्बुजदण्डचण्डमद्वेतण्डं द्यासिन्धु

बन्धुरभृभृद्धरनुद्धमोहबहलाम्भारासिकुम्भोद्भवं। धरंयोल्तां नेगल्दं भयचयकरं लोभारिशोभाहरं स्थिरनी-श्री-नयकीर्त्तिदेवमुनिपं सिद्धान्तचक्रेश्वरं।।१३॥

तच्छिष्यर् ॥

उरगेन्द्रचीरनीराकररजतिगरिश्रीसितच्छत्रगङ्गा-इरहासैरावतेभस्फटिकवृषभश्चभ्राभ्रनीहारहारा-मरराजश्वेतपङ्को रुहहल्लधरवाक्शङ्कहंसेन्दुकुन्दो- त्करचञ्चत्कीर्त्तिकान्तं बुधजनविनुतं मानुकीर्त्ति-व्रतीन्द्रं ॥ १४ ॥

सिद्धान्तोद्धतत्रार्द्धिवर्द्धनिविधै। शुक्लैकपव्वीद्रत-स्ताराणामधिपे। जितस्मरशरः पारार्ख्यपारङ्गतः । विक्याते। नयकीत्ति देवमुनिपश्रोपादपद्मप्रिय-स्म श्रीमान्भुत्रि भानुकीत्ति मुनिपे। जीयादपाराविधार्प॥

शक वर्षद १०-६५ नेय विजयसंवत्सरद धैाण्यबहुल चौतिमङ्गलवारदन्दु उत्तरायण सङ्क्रान्तियन्नि भानुकीर्त्ति सिद्धान्त दंवरनिधपतिगलागि माडि तद्गुरुगलप्य नयकीर्ति -सिद्धान्तचकवर्त्तिगरुगेधारापृर्व्वकं माडि ॥

वृ ॥ अचलश्रायुतगो मिनटंशिवभुगं श्रीपार्श्वदेवङ्गवुद्व-चतुर्विशतितीर्धिकर्गवेसवी-सत्पूजेगं भेगकं ।
कचिरात्रोत्करदानकं मुददे बिहं बेकनेम्बूरनुद्व-चरित्रं सले मेरुवुल्लिनेगवी-बल्लास्तभूपात्तकं ॥ १६ ॥
कमिदं गोम्मटतीर्द्धपूजेगवशेषाहारदानक्कवुत्तमरं मुख्यरनागि माडि विदित श्री भानुकीर्तीश्वरं ।
विमदङ्गी-नयकीत्ति -देवयितगाकस्पं सखल्वेकनं
सुमनस्कं विमुहुल्लापं बिडिसिदं श्री वीरबल्लास्ति ॥१०॥
प्राम सीमे ॥ (यहाँ सीमा का वर्णन है ) इदु बेक्कन

प्राप्त सीमे।। (यहाँ सीमा का वर्णन है) इदु विक्कन चतुरसीमे।। स्वदत्तां परदत्तां वा (इत्यादि)

#### चन्नरायपट्टन १४६

िलेख नं ० १२४ के समान होयसळ वंश के परिचय व वीरवहाळ-देव के प्रतापवर्णन के पश्चात बहाळ नरेश के दण्डाधिपति हुछ का परिचय हैं। हुछ यचराज श्रीर ळोकाम्बिके के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मळदेवी श्रीर पुत्र का नरसिंह सचिवाधीश था। हुछ जिन-पदभक्त थे। इसके पश्चात कहा गया है कि उक्त तिथि को गुणभद्र के शिष्य नयकीर्क्ति के शिष्य भानुकीर्क्त व्रतीन्द्र को बछाळ नरेश ने पार्श्व श्रीर चतुर्विशति तीर्थकर के पूजन के हेतु मारुहछि ग्राम का दान दिया। इसके कुछ पश्चात हुछप ने बछाळदेव से बेक्क ग्राम का भी दान दिळवाया।

#### ४स२

### हले बेल्गोल में ध्वंस बस्ती के समीप एक पाषाण पर

( शक सं० १०१५ )

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । भ्रन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ १ ॥

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय-श्री-पृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज पर-मंश्वरपरमभट्टारक सत्याश्रयकुलतिलकं चालुक्याभरणं श्रामत् चिभुवन-मल्लादेवर राज्यमुत्तगोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्क सलुत्तमिरे तत्यादपद्योपजीवि। समधिगतपश्चमहाशब्द महा-मण्डलंश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरसुमणि सम्यक्त्वचूडामणि मलपरान्गण्डाद्यनंकनामावलांसमालङ्कृत श्रामत् चिभुवनमल्ल-विनयादित्य-पोय्सलं ॥

श्रीमदादववंशमण्डनमणिः चोगीशरचामणि-

ल्लंचमीहारमणिर्नरश्वरशिरःप्रोत्तङ्गश्चम्भन्मणिः।

जीयात्रोतिपथंचदर्पणमणिख्लीकेकचिन्तार्माणः

श्रो**विष्णु**र्विनयान्त्रिता गुणमणिम्सम्यक्कचृडामणि:

1 = 1

एरंद मनुजङ्गे सुरभू-

मिरुहं शरगुन्दवङ्गे कुलिशागारं ।

परवनिनेगनिल्लतनेयं

धुरदोल्पोणर्दङ्गे मित्तं विनयादित्यं ॥ ३ ॥

**रक्**कस-**पो**टमलनम्बा-

रक्करमं वरंदु पटमनंत्तिद्दिशिदेराल् ।

लक्कद समलंककदं मरु-

वक्कं निन्दपुर्व समरसङ्खरुग्रदेशन् ॥ ४ ॥

बलिदडे मलेदडं **म**लपर

तत्त्रेयोल्बालिडुवनुदितभयरसवसदि ।

वलियद मलेयद मलपर

तत्त्रंयाल्कैथिडुवनाडनं विनयादित्यं ॥ १ ॥

श्रा-पोटसलभूपङ्गे म-

द्वीपालकुमारनिकरचूडारत्नं ।

श्रीपति निजभुजविजय-मद्वीपति जनियिमिदनदटन एरेयङ्ग नृपं॥ ६॥
वृत्त ॥ श्रमुपमर्कार्त्तं मूरंनेय मारुति नाल्कनंयुप्रविद्वियय्देनेयसमुद्रमारंनेय पूगण्यंत्रनेयुव्वरंशनेण्
टनेय कृतादियाम्भतन्युद्रसमेतहस्ति पत्तेनेय निधानमूर्त्तियंने पाल्ववरार् एरेयङ्गदंवनं॥ ७॥
श्रिपुरदाल्धगद्धगिलु धन्धगिलेम्बुदराति-भू...
र शिरदालु...ठगिल्ठ ....एम्बुदु वरिभूतनेश्वरकरुनालु चिमिल्विमिचिमिल्चिमिनंमुदु...पितिहि दुदूरतरमेन्दांडल्कुरदं पालुवराम्मलेराजराजनं॥ ८॥

कन्द ॥ मुररिपुत पिडिव चक्रढ

हतिगं कंसरिगमा-फिश्वंसिय वि-

ष्कुरितनखहतिग**मेरेगन** 

करवास्मिनिहिच्चि बर्दुङ्कनार्ष्यसमालग् ।। 🗲 ।। इम्मीडि दधोचिमुनिगं प-

दिम्मीडि गुत्तगं चारुदत्तगत्तल् । नुम्मीडि रविसुनुगं मा-

सिम्मीडि मेलु दानगुगिदिन **एरेयङ्ग**नृपं ॥ १० ॥ भ्रा-महामण्डनंश्वरन गुरुगलेन्तप्परेन्दडं ॥ रलोक ॥ श्रोमतो वद्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने ।

श्री**के। एडकुन्द**नामाभू**नम्**लसङ्घाप्रकी [गर्गा] ॥ ११ ॥ तस्यान्वयं ऽजनि ख्यातं विख्यातं देशिकं गर्गे । गुणी देवेन्द्र सैद्धान्तदेवो देवेन्द्रवन्दितः ॥ १२ ॥
जयित चतुम्मुखदेवो योगीश्वरहृदयवनजवनदिननाथः ।
मदनमदकुम्भिकुम्भस्थलदलनोत्त्वगापिटप्टिनिष्ठुग्सिद्धः ॥१३॥
तिन्छिष्या गोपनन्द्याख्या वभूव भुवनस्तुतः ।
वाणीमुखाम्बुजालीकभ्राजिष्णुमणिदर्पणः ॥ १४ ॥
जयित भुवि गोपनन्दी जिनमतलसञ्जलिषतुहिनकरः ।
देशियगणाभ्रगण्या भव्याम्बुजवण्डचण्डकरः ॥ १५ ॥
वृत्त ॥ तुङ्गयशोभिरामनभिमानसुवर्णाधराधरं तपा-

मङ्गललिमवल्लभितलातलुवन्दित गोपनिन्द्या-वङ्गम-साध्यमप्प पलकालुदं निन्द जिन्न्द्रधम्मीमं

गङ्गनृपालरिन्दन विभृतिय रूढियनेयदं माडिदं॥१६॥ जिनपादाम्भोजभृङ्गः मदनमदत्तरं कर्म्मनिन्मूलनं वा-

ग्वनिताचित्तप्रियं वादिकुलकुधरवज्रायुधं चाम् विद्व-ज्ञनपात्रं भव्यचिन्तामिष् सकलकलाकाविदं काव्यकजा-सननन्तानन्ददिन्दं पोगलं नेगल्दनी गोपनिन्द-

त्रतीन्द्रं ॥ १७ ॥

मलेयदं साङ्का महिमर भीतिक पोङ्गि कडङ्गि बागदि-त्तील तेछ बुद्ध बीद्ध तलेदेग्रदे वेष्णव डङ्गडङ्गु वा-ग्भरद पांडप्पु वेड गड चार्ब्बक चार्व्वक निम्म दर्पमं सलिपने गेरपनन्दिमुनि पुङ्गवनंम्ब मदान्धसिन्धुरं ॥१८॥ तगेयल जीमिनि तिप्पिक एण्डु परियल्वेशेषिकं पेग्गदु-ण्डिगे योत्तल्सुगतं कडङ्गि बल्लेगायल्क् ग्राह्मपादं विडल् । पुगं **लाका**यतनंटदे साङ्ख्य नडसल्कम्मम्म पट्तक वी-धिगलाल्तूल्दितु गापनन्दिदिगिभप्रोद्धासिग-

न्धद्विपं ॥ १-६ ॥

दिट नुडिवन्यवादिमुखमुद्रितनुद्धतवादिवाग्वलां-द्भटजयकालदण्डनपशब्दमदान्धकुवादिदैत्यधू-ज्जिटिकुटिलप्रमंयमदवादिभयङ्करनेन्दु दण्डुलं स्फुटपटुघेष दिक्तटमनेटिदतु वाक्पटु गोपनन्दिय ॥२०॥ परमतपेग्निधान वसुधैवकुटुम्बक जैनशासना-म्बरपरिपूण्र्यचन्द्र सकलागमतत्वपदात्थेशास्त्र-वि-स्तरवचनाभिराम गुण्यस्त्र विभूष्ण गोपनन्दि नि-स्रोरिगिनिमप्पडं दारेगलिल्लंग्रे गाग्रोनिलातलाप्रदेशल् ॥२१॥ क ॥ एननेननेनं पंट्वेनण्ण स-

न्मानदानिय गुणत्रतङ्गलं । दानशक्तियभिमानशक्ति वि-ं ज्ञानशक्ति सले गेापनन्दिय ॥ २२ ॥

वच ॥ इन्तु नेगन्द केाण्डकुन्दान्वयद श्राम्लसङ्घ देशि गण्ड गोपनिन्द पण्डितदंवर्गा १०९५ नेय श्रीमुखसंवत्स-रद्पाष्यशुद्ध १३ आदिवार सङ्क्रान्तियन्दु श्रीमत्-चिभु-वनमलून् एरेगङ्ग-वेग्यसलं गङ्गमण्डलमं सुखमङ्कथाविनेा-दिह राज्यं गेय्युत्तमिर्दु बेल्गालद क्रब्य्युतीर्त्थद वसदिगल जीण्णीधारण्डं देवपूजेगं माहारदानकं पात्रपायुलकं राचनदद्ध सुमंबेल्गालपन्नेरङ्गमं धारापूर्व्वकं माडि बिट्ट दित ॥ ( स्वदत्तां परदत्तां वा — इत्यादि श्लोकों कं पश्चात् ) श्रीमन्मद्वाप्रधान हिरिय दण्डाधिप......मय्यङ्गे......

#### [ चन्नरायपट्टन १४८ ]

इस लेख में होटसाल नरेश विनयादित्य श्रीर उनके पुत्र प्रेयक्न की की कि पश्चात् कहा गया है कि त्रिभुवनमाल एरेयक्न ने उक्त लिखि की कल्बरपु पठवंत की विन्तियों के जीगोंद्वार नथा श्राहारदान व वर्तन वस्त्र श्रादि के लिए श्रापने गुरु मृत्यंच देशीगण कुन्दकुन्दान्वय के देवेन्द्रसेद्धान्तिक व चनुम्मु खदेव के शिष्य शोपनन्दि पण्डितदेव की राचनहल न वेल्गोल १२ का दान दिया। लेख में गोपनन्दि श्राचाय्ये की खूब की ति विग्रित हैं। नन्होंन जो जैनधर्म स्थागत है। गया था उपकी गक्तनभेशों की सहायता में विभृति बढ़ाई। उन्होंन साङ्ग्य, भीतिक, वेशेपिक, बीद्र, वेदण्व, चार्थांक जैमिनि श्रादि सिद्धान्तवादियों की पराम्त किया इत्यादि।

8<del>£</del>३

#### चल्लग्राम के बियरेदेव मन्दिर में एक पाषाण पर

(शक सं० १०४७)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामीवलाञ्छनं । जीयात्त्रे लोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ स्वस्ति समधिगतपश्वमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवरंश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्वचूडामणि सलप- रांलु गण्डनुइण्डमण्डलिकशिरागिरिवज्रदण्डं तलकाडुगाण्डं वीर-विष्णुवर्द्धनदेवनातनन्वयकमं यदुमीदलादनेकराजा सन्तानकदि वलिक्कं॥

यदुकुलकुलाद्रिशिखरदालू

**बदियिसिद**ं दुर्निरीचतंजोहत स-

म्बद्दातिराजमण्डल-

नुदात्तगुग्रस्त्रवार्ङि **विनयादित्य**ं॥२॥

<mark>भातन तनयं सकल-</mark>म-

द्वीतल साम्राज्य लच्मियुं तनगेक-

श्वेतातपत्रमागं पु-

रातननृपरे**गो**गं वन्दन् **स्रेयङ्ग** नृपं ॥ ३ ॥

भा-विभुगं नंगर्द् ए**चल**-

देविगमादत्तेन् भवव्यं ल्लाल-

श्रीविष्णुवर्द्धन-

राविक्रमिनिधिगतनुजन् उदयादित्यं ॥ ४ ॥ नेनेयल्पापचयं ने।डिदं।डिभिमत संसिद्धि सद्भिक्तियिन्दं मनमाल्दाराधिमलकासुकृतदे।दवनेवेल्बुदेम्बन्नेगम्मु-

न्निन पुण्य वीररप्पा-नत्तनहुषरोत्तन्यूननादः जगत्पाव-नसत्यत्यागशौचाचरणपरिणतः वीर**विष्णु**चितीशः ॥५॥

\* निर वद्यस्त्रधम्मीन्वतरंनिप महास्त्रियस्त्रीकदेशस्ता-स्वरेमुत्रं श्रीदिलीपंदशरथतनयं कृष्णराजं बलिक्का-

<sup>ें</sup> यहां एक पंक्ति की कमी है

चर साहश्यक वन्दं यदुकुलतिलकं वीर विष्णु चितीशं ॥६॥
ग्रादियमंगांडिदे।टमंगे रोडिसि कल्तु नृसिंहवरमंगीडिदनवने।टमं गुणिसि चेङ्गिरि चेङ्गिरियिक्त कल्तु कांण्डद्दिन कोङ्गरा-नंगई केन्द्रिरनीचिसि पाण्ड् यने।डिदं
यदुतिलकङ्गे विष्णु धरणांपितगोडदराईरित्रियोल् ॥ ७ ॥
व ॥ धन्तदियमनदटलंदु नृसिंहवर्मिसंहमं कदनदे।लेच्चिट्ट वैरिगल शिरोगिरिगलं दोईण्डवज्रदण्डदिन्दलं पे।टडु कल्ल पाल कुलमं कलकुलं माडितगुल्दङ्गगन सप्ताङ्गमुमनेलकुलि-गोण्डु दिच्यासमुद्रतीरंवरं समस्तम्मम्युमनकच्छत्रछायेथि प्रतिपालिसुच् तन्तवनपुरदालसुखसङ्ग्रथाविनोददि राज्यं गेटयुत्तिसिरं॥

श्रीवीर**विष्णुवर्द्धन**-

दंवं षटतक्षं षणमुख **ग्रोपाल**-त्रैविदान्नतिगी-जै-

नावसतमनधिकभक्तियि माडिसिदं ।। प्रा पासतेनं ता माडिसिदी-

बमहियुमं बाडमिदरमम्बन्धियंन-ल्कसेवा.....

बसिदयुमं तीर्त्यदिल्लिकोष्टं मुद्दि ॥ ६॥ द्याकुलितिलकङ्गे गुरुकुलमाद श्रोम**द्द्रमिण्**गणद नन्दिस-ङ्घद-रुङ्गुलान्वयदाचार्ट्याविल्ययेन्तेन्दोडे ॥

कम ह...महावीर-

| ३⋲⊏           | भ्रासपास के प्रामों के अवशिष्ट लेख                         |
|---------------|------------------------------------------------------------|
|               | स्वामिय नीर्त्थकके गैीतमर्गाणधररन्त्र                      |
| ग्रा-         | मुनियि बलिकाद म-                                           |
|               | हा-महि मरेनि। १०॥                                          |
| <b>সু</b> तः  | कंत्रलिगलु पलवरु-                                          |
|               | मतीतरादिम्बलिककं तत्पन्तानी-                               |
| त्रति         | यं समन्तभद्र-                                              |
|               | व्रतिपर्त्तनंदरः समस्तविद्यानिधिगल् ॥ ११ ॥                 |
|               | रि बलिकम एकसन्धि-सुमति-भट्टारकरवरि बलिको                   |
| वादीमसि       | ाह श्रोमद <b>कलङ्क</b> देवरवरि <b>वक्रयीवा</b> चार्व्यरवरि |
| श्री गान्य    | ाचार्यः ,यकं राज्यवामुददि <b>सिंहनन्द्या</b> चार्यः-       |
| स्वरि श्र     | <b>ोपाल</b> भट्टारकरवरि श्री <b>कनकसेन वादिराज</b> -इंत्र- |
| रवरि वरि      |                                                            |
| इतर           | ्व्या…नेक म…मित्रतुमिसु…प्रभा-सं-                          |
|               | हतियिन्दे वय्सुतिर्पर्द्धनद् श्रधिक्रमे-                   |
| 2ि <b>द</b> र | रं कि चित्करकि व्यन्नयूनमेन्दु ं                           |
|               | ने।प्पदजगत्यूतमाश्चर्यभूतं ॥ १२ ॥                          |
|               | रे श्रोविजयर्ब्भुवनविन्त्तर शान्तिदेवर वरि                 |
| व <b>नद</b>   | न त्रतिपरु ॥                                               |
| 9             | सेन सिद्धान्तदेवरिं बलिक ॥                                 |
| गतस           | र्वज्ञाभिमानं <b>सु</b> गतनपगताप्तप्रणादं कणादं            |
| <b>कृत</b> .  | पादा-                                                      |
| नतन           | दं मर्च्यमात्रङ्गल नुडिगलोलनेनसल्पिन्वे लोको-              |

त्रतनायतर्हन्मताम्भोनिधिविधुविभवं वादिराज...॥१३॥
..... शान्तिषेखदेवरविरं बिलक्क ॥
पेरतें सप्तिर्द्धि यिं सम्भविकुमोदवुगुं प्रातिहार्थ्येङ्गलंहलं
नेरेदिक्कुं रीतियिन्दे-समवसितियुमी-कष्टकालप्रभावं ।
पेरपिङ्गल्की-महायागियालेने तपसुं योग्यतालिह्मयुं कण्देरेहन्तागिर्धिदिन्दन्दनुपममपरातीतदिन्यप्रभावं ॥ १४ ॥

कन्तुवनान्तुमेरदं ...यदोडिसि दुर्म्मदकर्मवैरि-वि-कान्तमनेरदे लङ्गिसि महापुरमाग.. दि...। ...ना-तीर्त्यनाथरेने रूढियनान्त कुमारसेन सै-द्धान्तिकरादमुञ्जलिसिदञ्जिनधर्मयशोजिकासमं॥ १५॥ सलं सन्द योग्यतंय......

...लंसेद दुईरतपाविभृतिय पेस्पि । कलियुगगगाधररेम्बुदु

नंतनेत्रं मिल्लिपेशा मलधारिगलं।। १६॥

हद्यस्याद्वाद्दभूभृद्भुवननुपमषट्-तक्कभाखन्नखन्पा-यदुद्यद्दर्णान्धवादिद्विरद्दनघटेयं विक्रमप्रौढियिन्दं। विद्यासिद्वीरतिज्याप्तियोले सुखियसुत्तिप्पुद्ध बत्साहदिं न्नै-विद्य-श्रीपाल-योगीश्वरनेनिष महावादिमत्तेभिसहं

भावन विषयमा षट् त-क्कीविलबहुमङ्गिसङ्गतं श्रीपाल- त्रैविद्यगद्यपद्य-व-

चेाविन्यासं निमर्गाविजयवितासं ॥ १८ ॥ तमगाज्ञावशमादुदुन्नतमहीभृत्कोटि वि-

ण्यमर्दत्ता-धरेगेय्दे तम्म मुखदोल्षट्-तक्कीवारासि-वि-भ्रममापोशनमात्रमादुदेनलीमातंनगस्य प्रभा-

वसुमं कील्पडिसिन्तु पेन्पि...श्रीपाल-योगीन्द्रन॥१।। वर्मात्यागद सूचित-

मार्गोपन्यासदत्तवु मार्कोतत्तन्ता-भर्गाङ्गमरिदेनल्कं नि-

रर्मातमादत्त ..वीर्यं व्रतियात्त्र ॥ २०॥

इन्तु निरवद्यस्याद्वादभूषण्कं गणपोषणसमेतहमागि दादी-भसिंह वादिकीलाहल तार्किकचक्रवर्त्तियेम्य निजान्वयनामङ्गल-नीलकोण्डु अन्वयनिस्तारककं श्रीमदक्तलङ्क-मतावलम्बनकं षट् तर्कषणमुखहमसारसंसारव्यापारपराङ्मुखहमाद ग्रीपाल त्रैविद्यदेवर्गो ॥

शल्यत्रयरहितम्गी-

श्चल्यप्राममनुषमं कोट्टरिनृपह-

त्शल्यं सकलकलान्वय-

कल्यं श्रीविष्णुभक्तियं तां मेरंदं॥ २१॥

भन्ती-बसदिय खण्डस्फुटितजीण्योंद्धारकमी-सम्बन्धिय रिषिसमुदायदाहारदानकं किञ्जिगोण्ड वीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पीय्सलदेवं सकवर्ष १०४७ कोधिसंवत्सरद उत्तरायणसंक्रमणदल्ल कावेरी तीरद हुन्न यहोलेयलु शल्यदुक्वं तीर्ल्यदिल्ल तम्म बम-दियुमं श्रीपालत्रैविद्यदेवर्गे कैघारे यरेदु श्रीवीर-विष्णु-वर्द्धनं के। हियूर सीमा सम्बन्धमेन्तेन्दोडे ( वहाँ सीमा का वर्णन है ) इन्तीचतुस्सीमेयिन्दोलगुल्लदं मर्व्यवाधापरिहारमागि विदु के। हुशी वीरविष्णुवर्द्धनदेवं को हुशीपाल त्रैविद्य-देवक तम्म माडिसिद हाय्सल जिनालयके विह तलवृत्ति वेल्दले वृर गुन्दण हादरिवालोलगागि मत्तक नालकु स्मित्तकरेयुभ हिरियकेरेय केलगं गहे सलगं एलु तोण्ट ब्रीन्दु देन इगहद केरे वे। लगागि चतुस्मीमेयुमं वसदिगे माडि बिदु के। हुम्मि यिदर सीमे मुडलु केसरकरेगिलिद मणल हल्ल तेष्ट्र हो। त्रमरके होद वहे हद्धव हिरियकरेयोलगरे वडग हो। त्रेमरककं होद

चित्ररायपट्टन १४६

[इस लंख में होय्सल वंश के विनवादित्य, एरेयक्न श्रीर विष्णुवर्द्धन के प्रताप-वर्णन के पश्चात कहा गया है कि विष्णुवर्द्धन पेय्सलदेव ने उक्त तिथि की विस्तिश्रों के जीर्णोद्धार तथा ऋषियों की श्राहारदान के लिए श्रीपालश्रेविद्यदेव को शल्य नामक ग्राम का दान दिया। श्रीपाल श्रेविद्यदेव दमिण संघ व श्ररक्रलान्वय के श्रावार्य थे। इस श्रन्वय की परम्परा इस प्रकार दी हुई है। महावीर स्वामी के पश्चात गौतम गण्धर हुए। फिर कई श्रुतकेवलियों के पश्चात समन्तमद्र वतीप हुए। उनके पश्चात कम से एकसंधिसमित भद्दारक, वादीमामह श्रकलक्कद्वेव, वक्षप्रीवाचार्य, श्रीनन्द्याचार्य, सिहनन्द्याचार्य, श्रीपल महारक, कनकसेन, वादिराजदेव, श्रीविजय, शान्सिदेव, पृष्पसेनसिद्धान्त-देव, वादिराज, शान्सिसेनदेव, कुमारसेन सेद्धान्तक, मिक्कपेश मलधारि

#### श्रासपास के प्रामों के श्रवशिष्ट लंख ४०२

श्रीर त्रेविद्य श्रीपालयेग्गीश्वर हुए । कई जगह श्राचार्यों के नाम पहे नहीं गये इसिबाए परम्परा का पूरा कम ज्ञात नहीं हो सका ।

848

# बाम्मेनहल्लि ग्राम में जैन बस्ती के सन्मुख एक पाषाण पर

(शकसं० ११०४)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोध-लाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ श्रीपति जन्मदिनदंसंव यादववंशदोलाद दिल्यां-व्यीपतियण्पताव्यं सलनेम्ब नुपं सलीयन्द कीपन-द्विपियनान्दनीव्वे मुनि पोय सलयन्दडे पोयदु गंसदु दिन ग्रवापि-यशं नेगल्ते वहंदं गह पायसत्तनम्ब नामदि

11 7 11

स्वस्ति श्रोजन्मगेहं निभृतनिरुपमोदात्ततंजोमहीव्वं विस्तारान्त:कृतोव्वीतलमवनतभू भृत्कुलत्रायादचां। वस्तुत्रातादभवस्थानकममलयशश्चनद्रसम्भृतिधामं प्रस्तुत्यं नित्यमम्भोनिधिनिभमेसेग् होटस लोव्वी-शवंशं ॥ ३॥

श्रदरोल्कीस्तुभदोन्दनर्ध्यगुग्रमं देवेभदुद्वाम-स-त्वदगुर्वे हिमरस्युज्वलकलासम्पत्तियं पारिजा- तदुदारत्वद पेम्पनार्थ्वने नितान्तं तास्दि तानस्त पु-

ट्टिदुनुह्नृत्ततमेविभेदि विनयादिस्रावनीपालकं ॥४॥ बुधनिधि विनयादित्यन

वधु केलेयब्बरसियम्बलात्मास्यविभा-

विधुरितविधु परिजन-का-

मधेनु नेगल्दल्सुसीलगुगगणधामं ॥ ५ ॥

धवर्गेरेयङ्कं जनियिसि-

दवनं**चलदे**विगादनादम्पतिगु-

दभविसिदरजेयबल्ला-

ल-वीर-विष्णुप्रतापियुद्यादित्यर् ॥ ६ ।

श्रवरोल्मध्यमनागियु-

मवर्गेस्न विष्णु पदकनायकदन्तोः

प्यवनुदितवीरल चिमय

सवति महापट्टरसि लिच्नियधीश 🖽 🌞 🕕

भूदेवसभावारित-

वेदध्वनिनिरतिवासुभूपङ्ग**ंल**-

इमादेविगमुद्यिसिदं

श्रीद्यितं नारिमं हदेवनृपालं ॥ ८ ॥

भूवन्नभविपुलयश-

श्त्रीवन्नभनारसिहनृपपट्टमहा-

दंवियेनल्नेगल्**देचल**-

देविगे बल्लासदेवनुष्यं गेयदं ॥ ६॥

इसरुच्च क्लियकोटेय-

नसदृशभुजवलदे मुन्ने कोण्डरसुगला-

रसञ्चायशूरशनिवा-

रसिद्धिगिरिदुर्ग्गमञ्जबल्लालनवेख् ॥ १०॥

एकाङ्गवीर श्रादुक-

नाकारमनोजनिर्ह्यसुरतक तुरगा-

नीक-वर-वत्स-राजन-

नेकपभगदत्तनस्ते बल्लासमृपं ॥ ११ ॥

गद्य । स्वस्ति समिधगतपश्चमहाशब्द महामण्डलंश्वरं । द्वारावर्ता पुरवराधीश्वरं । तुु व बलजलिध बडवानलं । पाण्डयकुलदावानलं । मण्डलिकबेण्टकारं चे विकर्णविनांदं । यादवकुलाम्बरद्युमिणा । मण्डलिकमुकुटचूडामिणा । श्वसहाय
शूर नृपगुणाधारं । शनिवारसिद्धि । सद्धम्मेंबुद्धि । गिरिदुर्गामक्ष । रिपृहद्दयसे श्व । चलदङ्कराम । रणरङ्गभीम ।
कद्दनप्रचण्ड । मलपरोल्गण्ड नामादिप्रशस्तिसिहतं
के अनुनङ्गलितलका डुने लिम्बवाडि बनवासे हा नुङ्गलोण्ड
भुजबलवीरगङ्गप्रतापहोष्टम लब्द्यूनाला देवहं चिण्यमहोमण्डलमं
सद्धम्म परिपालिसु चुंदोरम मुद्दद ने लेवीडिनालसुखम ङ्ग्रथाविनोदं राज्यं गेय्यु चुमिरे तत्याद पद्मोपजीवि ॥
भरतागमतर्कव्या-

करणोपनिषस्पुराधानाटककाव्या-

त्करविद्वज्जननुतनंनिप-

स्थिरपुण्यं चन्द्रमीलिमन्त्रिललामं ॥ १२ ॥

नुत्र**बल्लालन्**षालदत्तिगाभुजादण्डं पय:पुरहा-

र-तुषारस्फटिकेन्दुकुन्दकमनीयाद्यदशीवार्द्धिवे-

ष्टितदिक चक्रनपारपुण्यनिलय निश्शे । विद्वज्जन-

स्तुतनप्पी-विभुचन्द्रमीलिसचिवं धन्यं पेरर्द्धन्यरं

11 83 11

प्रा-चन्द्र**मीलि**गखिलक-

लाचतुरङ्गमलकां तिगम दशविभय-

ङ्गाचाम्बिके गुग्वार्द्धि सः

दाचारसमेते चित्तवल्लभेयादल् ॥ १४ ॥

हरियोलोचने पङ्कजाननं घनसंयिसनाभीगभा-

सुरं विम्बाधरं कं किलखनं सुगन्धश्वासे चञ्चत्तन्-

दरि भृङ्गावित्तनील केशे कल हंसीयाने मत्कम्बुक-

न्धरेयव्या चलदेवि कन्तु सतियं सौन्दर्यदिनदेलिपल्

118811

त्रिकुलकं ॥ सुकविसुरतरुचि लेयना-

यक चन्द्राम्बिकंय मगनंनिप सीवण ना-

यकत्रय ताथि वाचा-

म्बिकं देशिइण्डनायकं हिरियण्यां ॥ १६ ॥

भयलाभदुर्लभ बन्मंय-

नायकनिद्धकीर्त्ति किरियण्यां मा-

#### ४०६ धासपास के प्रामों के धवशिष्ट लेख

रेयनायकं भगिनि च-

लियब्बरिस कामदेवनणुगिन तम्मं ॥ १७ ॥

भूविनुतनात्मजातं

सीवण्या चन्द्रमीलि पति तनगं कला-

कोविदनेन्दन्हाचल-

देवियवेाल्नान्त सतियरार्व्यसुमतियाल् ॥ १८ ॥

गैरितपङ्गलं नंगल्दुतुं नंरदल्गड चन्द्रमैशिलया-

ल्नारियर्गित्रवे सोषगु पेल्पलवुं भवदोल्निरन्तरम्

सारतपङ्गलं पडेदु ताम्नेरेदं गड चन्द्रभौलिग-म्भीरेयंनिष्य तन्ननेनिपाचलेवोल्सोत्रगिङ्गे नीन्तरार

118-511

तद्गुरुकुल श्रोसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्ड-कुन्हान्वयहे।ल् ॥

क ॥ विदित गुणचन्द्रसिद्धा- .

न्तदेव सुतनात्मवेदि परमतभूभृ-

द्भिदुर नयकी त्तिसिद्धा-

न्तदेवनेसेदं मुनीन्द्रनपगततन्द्रं ॥ २० ॥

परमागमवारिधिह्निम-

किरणं राद्धान्तचिकनयकीर्त्तियमी-

रवरशिष्यनमल्तिजचि-

त्परियातनध्यास्मिबास्त चन्द्र मुनीन्द्रं ॥ २१ ॥

भरिदं बेलुगुल तीर्त्थदे।ल् जिनपतिश्रीपाश्वदंवोद्धम-निदरमं माडिसिदस्विन्त नयकी सिंख्यातयागीनद्र-भासुरशिष्योत्तम बालचन्द्रमुनिपादानभेगजिनीभक्ते सु-स्थिरेयप्पाचलदेवि कीर्त्तिविशदाशाचके सद्धक्तियि

11 22 11

व ॥ शक्तवर्षद सासिरदन्रनाहकनेय प्लवसंबरसरद पौष-बहुलतदिगे शुक्रवारदुत्तरायग्रसंक्रान्तियन्दु ॥ वृ ॥ शीलदि चन्द्रमीलिसचिवं निजवल्लभेयाचिक्कन्य लोलमृगाचि माडिसिद पार्श्वजिनेश्वरगंहदुद्रपृ-जालिगे बेडे बम्भेयनहल्लियनित्तनुदारि वीर-ख-ल्लालनृपालकं धरेयुम्डिबयुमुक्लिनमेटदे महिवनं

॥ २३ ॥

तदवनिपनित्त दत्तिय-

नदनाचले बालचन्द्रमुनिराजशी-

पद्युगमं पूजिसि चतु-

रुद्धिवर निमिरे कीर्त्ति जिनपतिगित्तल् ॥ २४ ॥ धन्तु धारापृर्व्वकमागि कोट्ट तद्ग्रामसीमे (बहां ने। पंक्तिये। में सीमा भादि का वर्णन हैं)

श्रीमन्मद्दामण्डलाचार्यन्यकीर्त्तिदेवर बम्मेयनद्दश्चियलु कन्नेवस दियं माडिसि श्रीपार्श्वनाथप्रतिष्ठेयं माडि देवरष्ट-विधार्च्चनेगे सामसमुद्रद करेय केलगे मोदलेरियल्जि गहे सलगे येरडु बडगण हालिनलु बेदलु नान् रुवं नयकीर्त्तिदेवसं मारेय नायकन मग से विष्णुनु गीड गैडिनालगाइ प्रजेगलुं स्राचन्द्रतारं बर सल्वन्तागि बिट्ट इत्तिमङ्गल महा श्री॥

चन्नरायपट्टन १४०]

[इस लेख में लेख नं० १६ के समान होय्सल वंश की उत्पत्ति व लेख नं० १२४ के समान होय्सलनरेशों का बल्लालदेव तक व बल्लालदेव के मंत्री चंद्रमौलि और उनकी धर्मपर्ता आचलदेवी के वंश भादि का वर्णन है। तत्परचात कहा गया है कि आचलदेवी ने बड़ी भक्ति से बेल्गुल तीर्थ पर पार्श्वनाथ मन्दिर निर्माण कराया श्रीर इसके लिए बल्लालदेव से बम्मेयनहिल्ल ग्राम ग्रास कर उसे अपने गुरु नयकीर्ति सिद्धान्तदेव के शिष्य बालचन्द्रमुनि की पादपुता कर उस मन्दिर कें। दान कर दिया।

लेख के अन्तभाग में उल्लंख है कि महामण्डलाचार्य नयकीर्ति देव ने बम्मेयनहिल्ल में एक नई बम्ती निर्माण कराई और उसमें पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा की श्रीर कुछ भूमि का दान दिया।

8-54

#### कुम्बेन हिंह्य ब्राम में अञ्चनेय मन्दिर के समीप एक पाषाण पर

( लगभग शक सं० ११२२ )

त्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामीघ-लाञ्छनं । जीयात्त्रीकोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ नमोऽन्तु ॥

श्रीपतिजन्मदिनदेसंव यादववंशहोत्ताद दिख्योा-व्वीपतियप्पनीर्ब्व सत्तर्नमः नृपं सेतियन्दे कोपन- द्वीपियनान्दनार्वे मुनि पाय्सलयन्दडे पायदु गेल्दु दि-

ग्व्यापियशं नेगस्तेवडेद्देाण्गड **पेा**ठसत्तनेम्ब नामहि ॥२

**बिनयादित्य**नृपालन

तन् जने**रेयङ्गभू**पनातन पुत्रं । कनकाचले।त्रतं वि-

ष्यानृपाल...तनात्मजं ॥ ३ ॥

.... यं सकत्त-म-

हीतलसाम्राज्य लिह्मय.....।

श्वेतातपत्रनागं पु-

रातन नृपर्गेषिसिद...बङ्कारसन्त्रं॥ ४ ॥

एकत्र गुणिनस्सर्वे दादिराज त्वमेकतः ।

तवैव गौरवं तत्र तुलायामुत्रतिः कथं ॥ ५ ॥

सले सन्द याग्यतियन-

गालिसिद दुर्द्धरतपात्रिभृतिय पेम्पि।

कत्तियुगगगाधररेम्बुदु

जगवेल्लं **मल्लिपेरा**मलधारिगलं ॥ ६ ॥

तमगाज्ञावशमादुदुन्नतमहीभृत्कोटि तम्मिन्दं वि-

ण्पमर्दत्ती-धरेगेय्दे तम्म मुखदेग्हषट्तर्कवारासिवि-

श्रममापाशनमात्रमादुदेनित मातेनगस्त्यप्रभा-

वमुमं कील्पिडिसित्तु पेम्पिनेसकं श्रीपाल्यंगीन्द्रन।। श्रवरप्रशिष्यक श्री वादिराजदेवक तम्म सल्यद कुम्बेयन हिल्लास्त्र तम्म गुरुगिलगे परोचितनयमागि परवादिमञ्जीनाल

यमेन्दु कन्नेवसिदयं माडिसि देवरष्टविधार्चनेगं भ्राहारदानकं हिरियकेरेय गै।डियहल्लिगद्दे सल्लगे एरडु कोलग हत्तु भ्रल्लि तेङ्क बिट्टि सेट्टियकेरेयुं भ्रदर केलद वेद्दते सलग एरडुवं सर्व्ववाधा परिहारमागि विट्ट दत्ति ॥

( स्वदत्तां परदत्तां ग्रादि श्लोक )

श्रीमन्महाप्रधानं मर्व्वाधिकारि तन्त्राधिष्ठायकं कान्मटह माच्य्यनुं माव ब्रह्मय्यनुं देवर नन्दादीविगेगे गाण्द सुङ्कवं बिहुत ।। काण्डबनायकन मदवलिगे राचवेनायिकितिय मग कुन्दाडहेग्गडं नयचक्रदेवर वंसदिं माडिसिद वसदि ।। स्वित्त श्रामन्महाप्रधान सर्व्वाधिकारि हिरियभण्डारि हुन्नयङ्गल मेटदुन ध्रश्वाध्यचह हंग्गडे हरियण्णं कुन्वेयनहिन्नय देवर माडिसि कोह ।।

श्रोपाल त्रैविचदेवर शिष्यर पदद शान्तिसङ्ग पण्डित-गों ग्रुश्रवर पुत्र परवादिमल्लापण्डितों ग्रुं भवर तम्म उमेयाण्डगं भ्रातन तम्म वादिराजदेवङ्गं वादिराजदेवरु धारापृर्व्वकं माडि कोट्टर ॥

[ चन्नरायपद्दन १११ ]

[इस लेख में पूर्ववत् बहाउदेव तक होय्सल वंश के वर्णन के पश्चात् वादिशज मिल्रियेण मलघारि की कीत्तिं का वर्णन है और फिर पड्दर्शन के अध्येता श्रीपाल बेगगीन्द्र का उक्केख है। इनके शिष्य वादिशजदेव ने अपने गुरु के स्वर्गवास होने पर 'परवादिमल जिनालय' विमीण कराया और उसकी अष्टविध पूजन तथा आहार-दान के लिये कुछ सूमि का दान दिया।

महाप्रधान मर्वाधिकारी तन्त्राधिष्ठायक कम्मट माख्यय तथा उनके श्वशुर ब्रह्मच्या ने जिनालय में दीपक के खिए तेल के टेक्स का दान दिया।

कुण्डचनायक की भार्या राचवे तथा नायकिति के पुत्र कुन्दाड हेगडे ने नयचकदेव की बाज़ा से बस्ती निर्माण कराई ।

इसी प्रकार महाप्रधान सर्वाधिकारी हिरिय भण्डारी हुछय के साले अश्वाध्यन्न उरियण्या ने कुम्बेयनहछि के देव की प्रतिष्ठा कराई।

वादिराजदेव ने ये दान श्रीपाळ त्रैविचदेव के शिष्य शान्ति संग-पण्डित व परवादिमञ्जपण्डित व उमेयाड व वादिराजदेव की दिये ।

४स्ह

## चत्ररायपट्टन में गद्दे रामेश्वर मन्दिर के सन्मुख एक पाषाण पर

( शक सं० ११०८ )

[ उत्पर का भाग टूट गया है ]

.....श्रेष्ठगुण् पोत्तले सत्ययुधिष्ठिर.....नवसेकाररधि-

ष्ट्रायक.....यण्यानं बुधनिधियं ॥

सोगयिसुव गङ्गवाडिगं

मागमेतं . न...पुददरील् ।

सिगं दिण्डिगूर शाखा-

नगर' बोट्टेनिपुदल्ते मोनेगनकट्टं ॥ १ ॥

क्रनकाचलकूटदवालु

घनपथमं मुट्टि नेट्टनमहीप्पुविनं ।

मोनेगनकटृदल्यार्जत-

जिन गृहमं रामदेविवभु माडिसिदं ॥ २ ॥ तद्गुरुकुलमेन्तेन्दडे । श्रीनयकी र्त्तिसिद्धान्तचकवर्त्तिगल-शिष्यरु ।

विदिताध्यात्मिकवालचन्द्रमुनिराजेन्द्रामशिष्यर्पश-न्तिद्वनद्यम्भुनिमेचचन्द्ररनघर्धास्वद्यामागरा-भ्युद्यपेम्तिकगच्छदेशिकगण श्रोकोण्डकुन्दान्वया-म्पद्दीपक्करमोप्पुवर्ब्यसुघयोल्शस्वनपोलच्चिमयि ॥३॥

शक्य प १९०८ नेय विश्वावसु संवत्सरदुत्तरायस संक्रान्ति-यादिवारदन्दु वनवसेकारर मोत्तदनायकरु दिण्डियूरवृत्तिय गावुण्डुप्रभुगलुं मेिलासिर्व्वरु शान्तिनाधदंवरष्टविधार्चनेगं खण्डस्फुटजीसोंद्धारककं ऋषियराहारदानककं सर्व्वावाधपरिहार-मागि मेघचनद्रदेवर्गे धारापूर्वकं माडि विट्ट गहेवेदलेखलङ्ग लेन्तन्दडे। (यहाँ दान का विवरस है)

[ चन्नरायपट्टन १६६ ]

[....,गङ्गवाहि के मोनेगनकहे का दिण्डिग्र एक शाखा नगर था। मोनेगनकहे में रामदेविधु ने एक विशाल जिनालय निर्माण कराया। रामदेव के गुरु, नथकीर्त्तिसद्धान्तचक्रवर्ता के शिष्य अध्या-रिमक बालचन्द्र सुनि के प्रधान शिष्य मेघचन्द्र थे। उक्त तिथि को बनवसे के कर्मचारी मोत्तद नायक तथा दिण्डिय्रवृत्ति के गौण्ड और प्रभुष्टों ने शान्तिनाथ अगवान के अष्टविधार्चन के तथा जीर्णोद्धार व आहारदान के हेतु उक्त भूमि का दान मेघचन्द्रदेव को कर दिया। 840

#### तगडूरु ग्राम में पुरानी नगरी के स्थल पर एक पाषाण पर

( लगभगशक सं० १०५० )

श्रामत्परम-गर्म्भार-स्याद्वादामोध-लाञ्छनं । जीयात्त्रीलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १॥

स्वस्ति श्री......मेश्वर परमभट्टारक सत्याश्रयकुलतिलकं चालुक्याभरण श्रोमित्त्रभुवनमरूल देवर राज्यमुत्तरोतराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्राक्कंतार मलुत्तमिरं तत्पादपद्योपजीवि स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरयुमिण सम्यक्त्रचूडामिण मलंपरोलु गण्ड राजमात्तंण्ड कोङ्गनङ्गिल.....तलकाडुबनवासे
हानुङ्गलुगेण्ड भुजवक्ववीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पोय्मलदेवर...
कृलगगनदिवामिण्य ए....गदेवनवन मग... विष्णु
नृपं तद्धुमीश.....तनूभवने.....वाव..।।

पेसर्गोण्डानावदेशङ्गलनेशिशुबुदानावदुर्गङ्गलं ब-ण्यास पेलुत्तिप्पु दानाननिपतिगलं लेक्किसुत्तिप्पु देस्बा-न्देसकं कडेवर सा-

विसिदं भूबोक.....तिबकं वीरविष्णुचितीशं॥२॥ ...सङ्कषाविने।ददिं राज्यं गेट्युत्तिरे तत्पादपद्मोपजीवि ॥

| ४१४                            | भ्रासपास कं प्रामों के भविशृष्ट लंख                        |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| भीमार्ज्जुन- <b>लवकुश</b> रिव- |                                                            |  |
|                                | रीमाल्कंयेनल्कं तम्युतिर्व्वर्।                            |  |
| श्रो                           | मन्मरियानेयमु-                                             |  |
|                                | हामगुणं भरतराजदण्डाधिपरः।। ३ ॥                             |  |
| श्रीविष्णु पाय्सलङ्गस्वि-      |                                                            |  |
|                                | लावनियदलसाधिसि।                                            |  |
| . •                            | .विदित भरत चिक्रयन्                                        |  |
|                                | …विभुवेनेयि <b>सुगुम</b> खिलुधरयोल्भरतं ॥ ४ ॥              |  |
| सर                             | इवकक्रमने।डिस लुं                                          |  |
|                                | नेरे राज्यश्रीवितासमं मेरेयलुवी-                           |  |
| म                              | रियाने नेरगु                                               |  |
|                                | मेरुचे पट्टदानेयुमादं ॥ ५ ॥                                |  |
| झा                             | तन सति मुन्च नेगल्दा-                                      |  |
|                                | सीतेगरून्धतिगे वा                                          |  |
|                                | दोरेयेनललहे                                                |  |
|                                | भूतलदोनं जनकणब्बेगुलिह्हरियं ।। ६ ॥                        |  |
| •••                            | याने दण्णायकनेरेयन…न जिक्कियव्येगं सुतरव…                  |  |
| • • •                          | एरगुभरतबाहुवल्लिगल्लेनिप्पर् ॥ ७ ॥                         |  |
| प्रन्तवरेन्तेन ॥               |                                                            |  |
| श्रीर                          | पत्पेर्गांड <b>मा</b> चिराजगिरियोल्पुट्टुत्ते सन्मार्गादि- |  |
|                                | न्दामाश्रीमरुदेवियेम्ब निलनीवासकके सन्दाजन-                |  |

धासपास के यामीं के धवशिष्ट लेख

प्रेमे श्रोजिनमार्गादे।न्देसकदानैर्मल्यदि पोर्हिदल् चाम.....पेर्गाडेदेवसज्जलधियं पुण्यापगारूपदि

11 5 11

.....रेय चामियकन सोदररापिरियचेाण्डनेम्ब.....ग्रन-न्तादरद चन्दिय.....

.....दलदो-वृचियगानुमंन्दिवरप्पर् ॥ स ॥

परमजिनेश्वरं मनदेशिकाध्यिरं व्रत्नयकीर्क्ति नाकदा-ल्परेदिरे दानधम्मीविनयत्रतसीलचरित्रमेम्बल-ङ्करण्यद पेम्में मानसकं पेश्यो द्यारसमुण्मे चित्तदी-ल्गुरुवभिवन्दनं मनदेशिकागददिकर्कुंदु चामियकन

11 90 11

भारद्वाज सुगीत्रदे।-लारुं सुन्नान्तरिल्ल नेरपटजसमं। ताराद्रिसन्निभं तग-

डूर जिनालयमदेसेये चामलेयेसेदल् ॥ ११ ॥

जिनपुजाष्टविधाचेनककं मुनियग्गीहारदानककं त-जिनन्वैत्यालयजीर्ण्यदुद्धरणकं सत्विन्तदं से व-गौ-ण्डन पुत्रकर्कुलदोपकर्जननुतर्श्रीरायगावुण्डना-त्मनदं मञ्जयनायकं गुणगण्यस्यातम्मीहोत्साहदिं ४१६ आसपास कं प्रामों कं अवशिष्ट लेख

धारापूर्विकदिं तग-

द्रं वग्गलब्ग्मगट्टवं बसदिगे सले।

धारिशियरिय लिबट्ट-

बर्भूरविशशितारमेरुगल्निल्वनेगं ॥ १३ ॥

परमजिनेश्वरपूजेगे

पिरिदुं सद्भक्तियिन्दे के। डियकेटयं।

वरग्**ग्रारा**यगञ्जूण्डं

निरुतं कल्याणकी सि मुनिपङ्गितं ॥ १४॥

भूविनुतं कलि-बेगपं

दंबङ्गं चरुगिङ्गं नेमवेग्गंडेय मगं।

भूविदितमागे कोर्ह

तावरेगेरेयल्लि गह खण्डुग वीन्दं ॥ १५॥

कल्या गाकी नि की तिंसु-

वल्ल्युदयं मूहताकमं ज्यापिसि कै-

बल्यदेग्डगूडि सले मा-

ण्गल्यमुमादत्तु विन्तं चिन्त्यङ्गलवे।ल् ॥ १६ ॥

( खदत्तां परदत्तां वा भादि श्लोक )

[ चसरायपट्टन १६८ ]

[ इस लेख में चालुक्यत्रिभुवनमल व विष्णुवद्ध न पेायसलदेव के राज्य में नयकीर्त्ति के स्वर्गवास हो जाने पर चामले द्वारा तगहूर में जिनालय निर्माण कराये जाने व श्रष्टविधार्चन, काहारदान तथा जीर्णोदार के हेतु रायगबुण्ड श्रीर मल्य नायक द्वारा 'तगडूर' श्रीर 'बम्मगुष्ट' का दान दिये जाने का उल्लेख हैं। रायगबुण्ड ने जिन-एजन के लिए 'कोड' की भूमि कल्याणकीर्त्त मुनि को दी। खेख में श्रन्य दानों का भी उल्लेख हैं। श्रन्त में कल्याणकीर्ति की प्रशंसा के एख हैं।]

#### 844

# गुडिंव ग्राम के मदलहिंसिंगे नामक स्थल में एक स्तम्भ पर

( त्ताभग शक सं० १००० )

भद्रमस्तु जिनशासनस्य। स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वर-नघटरादित्य श्रिकुनमरूल चोलकाङ्गाल्वदेवर पादारा-धक...तु-रावसेट्टिय मन्मगनदटरादित्य सावन्तब्रूवेय नायक-नुत्तरायण संक्रमणदन्दु हङ्जगण तुम्बिन मोदलेरियल १३ खण्डुग वयलं २ खण्डुग श्रङ्जविन मण्णुमं पद्मणन्दि-देवरिगे धारा-पूर्विकं माडिविट्टु कोट्टनु। (खदत्तां परदत्तां स्मादि श्लोक)

[ होले नरसीपुर १६ ]

[त्रिभुचनमञ्ज को उक्तोङ्गाल्यदेव के पादाराधक व रावसेष्टि के पौत्र बुवेय नायक ने उक्त तिथि की पश्चनन्दि देव की उक्त भूमि का दान दिया।] 844

## मललकेरे ग्राम में ईप्रवर मन्दिर के सन्मुख एक पाषाण पर

(शक सं० ११७०)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्यादादामोध-लाव्छनं। जीयात्त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ भद्रं भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । कुतीर्त्यध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥ २ ॥ वृ ॥ यदुवंशचितिपालकं श्रशपुरी वासन्तिका ..... मदनागिर्ष्पिन.....बुराजित...मेल्पाये शार्िल... ...जैन मुनीश्वरं पिडिद....... ..... पोडेंद .....। ३।। मा हो उमलान्वयदोल ॥ वू ॥ भूनाथासेव्यपादं निखिलरिपुमद्यीपालविध्यंस केली-कीनाश वैरिभूभून्मृगगहनदवन्ताने दुर्गप्र..... ...ना...रामनंत्रोभयश....श्रीललाम -तानेन्दीविश्वलोक...सलिसिदं वीरबल्लालभूपं 11 8 11

11.811

गोपतिगातपनिकरं गोपतिगे....वागोद्वडं। गोपतियादन्ता ..

गोपति बल्लालगातमजं नरिमहं ॥ ५॥

वृ ॥ जित्वा वैरिनरेन्द्रचक्रमखिन संग्रामरङ्गे ९भव-

न्भूचकं लवणाविधवेष्टितमिदः स्वीकृत्य...

... श्वर वैष्णवाहुतमहो तन्मुख्यचक्रं सदा

श्रीसीमेश्वरदेव यादव.....। ६ ।।

भामानीकामनोजं

भीमाहितदैयतितं दशरवरामं।

सोमं सुजनसुधाब्धिगे

सोमेश्वरदेवनेन्द्र विर्णापुद्व जर्ग ॥ ७ ॥

व ॥ स्वन्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेशवर द्वारावती-पुरवराधीश्वरं विद्विणिग्रशाकरविधुन्तुदं । कलिङ्गमत्त-मातङ्गमस्तकविदारगोत्कण्ठकण्ठीरवं । सेवु ( ग्या )व्वी-पालारण्य-दावानलं । मालवमहीपालाम्भोधिक्सम्भम-म्भवं। वास नितकादेवीलब्बल सितप्रमाद । यादवकुला-म्बरद्युमिषा । सम्यक्तवचूड़ामिषा । मनेराजगाज मनेपरोत्त गण्ड गण्डभेरण्ड कदनप्रचण्ड सनिवार-सिद्धि गिरिदुर्गा-मल्ल । चलदङ्करामनमहायशूरनेकाङ्गवीरं। मगर... कुलिश...रं। चोलराज्यप्रतिष्ठाचार्य्य पाण्ड्यकुलसंर-चणदचदचिणभुन । भुजवलार्ड्जितानेक-नामप्रशस्ति-समालङ्कतः श्रीमद्-गङ्गहोयसलप्रतापचक्रवर्त्तिवीरमोग्ने- इबरदेवक दक्षिणमण्डलमं दुष्टनियहशिष्टपरिपालनपु-व्वकं राज्यं गेटवुत्तमिरं।

तत्पादपद्मोपजीवि सेनानाशशिरोमणि वन्दिजन-चिन्तामणि सुजनवनजवनपतङ्गं राजदलपत...सलिगं कलिगलङ्कृश स्वामि-दण्डेशनेन्तंष्पनेन्द्डं ॥

वृ ॥ श्रीयं विस्तीगीवचस्थलनिलयदो .....

श्रीय कूर्व्याल कंलीसदनदीलीलिव तास्दि विख्यातकीर्ति-श्रीयनदाशान्तमं रिजिसं निजविजय...स्वान्तजातं...

... टिय सैन्याधिनाथं नेगस्दनुरुगुणस्तोमनुर्व्वीलनामं

11 💆 11

**प्रातन**नुजं ॥

क ।। ...रु देत्त......

...सिरमं ब्रह्मसैन्यनार्थं चिप्रं।

धुरदालतिचतुरं निज-

·····वीरः तिसे सिरदा तियं ।। <del>६</del> ॥

धामनित्र ।।

मालिनी ।। मनुचरितनु**दार**ं **वत्स्**मन्त्रिप्रगरुभं

जिनसदनसमूहाधारसारानुशा...म्।

तनगं... ् विषद् पृण्यांपुण्यं

जननुतिवजयण्यां मन्त्रियोत्राप्रयण्यं ॥ १० ॥

क ।। कामं कमनीयगुर्ग

धीमन्तसिराजवन्धललित.....।

श्रोमिङ्जनपदनलिन-शि-

लीमुखनमृतांशुविशदकोत्तिप्रसरं ॥ ११ ॥

तज्जननीजनकरः ॥

लोकाश्चर्यनियोगयोगनिपुणं दुर्गाम्विकावल्लभं नाकस्यं भुवनाभिराम च...नम्बनं काङ्ग-दे-

शैकश्रीकरणायगण्यनेसेदं तत्सूनु कामानु ...

शाकी ण्यायितकी त्तिकान्तने सेव सातं गुण्याति

11 83 11

#### भाकामात्मज्य !!

परमजिनचरग्रदामं

वरविद्वद्वार्द्धिसामनवलाकामः।

करणगणात्रणी सीम

कमलवाणीरामं ॥ १३ ॥

सुरकुजके कामधेनुगं

परसक् इन-सुतर्ग सममे.....।

सुर…परिकिसं पुरुसरत्नं

निरुपमनी-सामनमलगुष्णगणधामं ॥ १४ ॥

जीएर्गाजिनभवनमं भू

विष्णिंसलुद्धरि...सरमगुण-मकोत्तिं दिगन्ता-

कीर्णामेने धर्मसस्या-

्रणी क्षरणी संवर्णि ॥ १५ ॥

श्रा-सातण्यानेन्तप्पं ॥

सातिशयचरितभरितं

भृतभवद्वाविभव्यजनसंसंव्यं।

सातग्णनमलगुणसं-

भूतं जिनपदपयोष्ठहाकरहंसं ॥ १६॥

मिल्लिकामाले। देवदेवन शान्तिनाथन गंहमं पेश्मतागि स-द्वोधिप...श्रोल्दु निर्मिसे तन्न कीर्त्ति दिगन्तम-

न्तित्रे भव्यचकारिचन्द्रमनेन्दु वन्दंलं वर्ण्णिसल् कावणावरजं विचित्र चरित्रसातग्रानाप्पृतं ॥ १७॥

क ।। सातग्रान वनितं गुग्-

.....रत्न...दि भूतलदाल्।

नान्तिल्लवे बाघ...वे

मातिस...ख्यातियिनंदं रिकासुतिर्धल् ॥ १८ ॥

**चा-द**म्पतिगत गर्भदे।-

लादबर्भकरंसेव-काम-सातङ्गल वि-

द्यादिगुग्रस्थिने। लिप-

न्दादु......धिरित्रिगोर्व पडेदं ॥ १-६ ॥

स्वस्ति श्रोमूलमङ्घ देसियगण पोस्तकगच्छद केाण्डकुन्दा-न्वय सिद्धेश्वर...मानानृनचारुचरित्रं श्रोमाचणन्दिसिद्धान्त-चक्रवर्त्ति........तणं॥

ष्ट्र ॥ खान्तभवप्रसृति ... रसं ॥

| वरचारित्रननृनपुण्यजननंक-भा-                                       |
|-------------------------------------------------------------------|
| सुरनीरेजसुमित्रनान्जितदया।                                        |
| पवित्रनेन्दु भुवनं सङ्कोर्त्तिसस्वर्त्तिपं                        |
| बरसैद्धान्तिक <b>माधनन्दि</b> मुनिषं श्री <b>का</b> ण्डकुन्दान्वर |
| ॥ २० ।                                                            |
| तिच्छिष्यम् ॥                                                     |
| क ॥ चारुतरकीर्त्तिदिग्व-                                          |
| स्तारितनवनुत्रताप।                                                |
| यं <b>भानुकी</b> र्त्ति वि                                        |
| बुधनिकर ॥ २१॥                                                     |
| श्रा-मुनिय शिष्यनस्विल-क <sup>्</sup>                             |
| जामयनुद्रारचरितनति।वशदयशो-                                        |
| धाम मुनिपुङ्गव                                                    |
| वर्षािपुदु <b>मा घर्णान्दि</b> व्रतिय <sup>ा</sup> । २२ ॥         |
| २ ॥ वरविद्यामहितं सुराचलदवेाल् श्रा <b>माचणन्दि</b> त्रती-        |
| श्वरनिर्हःदद्विसानुसुपरीतानृनशिष्यीघमः।                           |
| बितुत्तप्रसृतियन्तारय्ये ताकां-                                   |
| मण्डलवेन्दोडिज्ञवर पेम्पं पैस्वेनेनेन्दे।छं॥२३।                   |
| व ॥ यिन्तु विराजिसुत्तिई ममुदायदि साचणिन्द-भट्टारकर               |
| गुडुं सीवरस-सृतु सान्तण्यानुदन्तप्पुदु ॥                          |
| वृ ॥ जगतीसम्भूतधर्माङ्करदेम्बन्ते भूकान्ते रा                     |
| जगहि पोलिह पोणाल्सर कलमविदेम्बन्तं भव्यावलीके-                    |

लिगे रम्यस्थानमेम्बन्तिरे सुकृतिसुधासृतिविम्बोदयैन्द्री-नगवे बन्दावगं रिक्जिसिदुदु वसुधाचक्रदेख् जैनगह ॥२४॥ क ॥ श्रा-जिनभवनदेखिएपुव

मूजगपति**शा**न्तिनाथ∘तन्नमलपदा-

म्भाजङ्गलोलदु भन्यस-

माजं.. ... लिगं..... नुदितादयमं ॥ २५ ॥

इन्तेल्दु मणलकरयोल्

शान्तीशनिशान्तवेसेये, निर्मिस निखिला-

..... सातनिष्पनुर्व्वावर्ण्यं ॥ २६ ॥

व । श्रन्तिर्ह तिन्रष्टगात्रमित्रपुत्रकलत्रादिसुखसम्भृतिनिमित्तं सातराग्रनगण्यपुण्यप्रभावं शक्तवर्षद १९९० नेयप्रवङ्ग संवत्सरद फाल्गुण सु ५ आ श्रीशान्तिनाश्चलामियं प्रतिष्ठेय माडिया-जिनपरियर्चनेगमाहारदानक्कमेन्दु बिहु भूमि श्रा-नाडुसेनबेव विजयराग्-सेवण्य-मदुकण्यानुं समस्तनाडुगौडगल् मुख्यवागि सोवण्यानु मलसकरेयद्वि माडिसिद चैत्यालयक्कं बिहु भूमिय सीमामम्बन्धवेन्तेन्द्दे (यहां सीमा-वर्णन श्रीर श्रन्तिम श्रीक हैं)

[ अर्कस्गुद १२ ]

, [ इस लेख में प्रथम होटसलवंश के बह्वालदेव, नरसिंह श्रीर सोमेश्वरदेव का वर्णन है। सोमेश्वरदेव के वर्णन में कहा गया है कि उन्होंने कलिङ्गनरेश का मस्तक विदीर्ण किया, सेव्या राजा की नष्ट किया, मालव-नरेश की जीता, मगर राज्य की नीव खोद डाली, चेल राज्य की प्रतिष्ठा की, पाण्ड्यवंश की रचा की, इत्यादि। इनके राज्यकाल में उनके सेनानाथ 'शान्त' ने शान्तिनाथ मन्दिर का जीखोंद्वार कराया। शान्त की भार्या का नाम 'भेगान्वे' तथा पुत्रों के नाम 'काम' और 'सात' थे। उनके गुरु की परम्परा इस प्रकार थी:—मूलसंघ, देशीयगण, पुस्तकराच्छ, केण्डकुन्दान्वय में माघनन्दि वती हुए। उनके शिष्य भाजुकीर्त्त और उनके शिष्य माघनन्दि भट्टारक हुए। इन मध्यनन्दि भट्टारक के एक गृहस्थ शिष्य सोवरस के पुत्र सातण्ण ने मनलकरें में शान्तिनाथ मन्दिर का पुनर्निर्माण कराया और उस पर सुवर्ण कलश की स्थापना कराई तथा उक्त तिथि को जिनाचेन व आहारदान के हेंनु उक्त भूमि का दान दिया।

400

#### से। मवार ग्राम में पुरानी बस्ती के समीप एक पाषाण पर

(शक सं० १००१)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाब्छनं । जीयात्त्रैलाक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ श्रीमभाचन्द्रसिद्धान्तदेवो जीयाचिरं भुवि । विख्यातेभयसिद्धान्तरत्नाकर इति स्मृतः ॥ २ ॥ प्रवनीचक्रके पूज्यं निजपदमेनिसित्तैदे सन्भार्गः..... .....तोदात्तसैद्धान्तिकनेसेदपनम्मम्म कार्ण्याण-प्रो-द्वतनु.....धर कुलिशधरं.....।

जगदाश्चर्यमिदयपृर्विमिदरन्दकवज्जं कुछ ब-दिगोयन्तिदृमिडल्किदेशेरेदने पेलेम्ब केनङ्गाल्य जै-नगृहं नाडे बेडङ्गुवेत्तदटरादित्यावनीनाथ की-त्तिगडिप्पिप्पेवोलिन्तु तार्पुदेने मत्ते विष्णपं विष्णपं ॥४॥ जगदोल्तानीव दा...नंगलल् अदटरादित्य-चैत्यालयकक्यै-दं गुग्राम्भोराशि वीराप्रग्रि विजयभुजोद्भासिदिव्यार्चनकः नदु गर्ड सङ्क्तियिन्दं तिरिगलनिय मण्गलिल नाल्वत्तेरलख-ण्डुगबीजिकत्तनत्युत्मवदिन् ग्राद्रहरादित्यनादित्यतंजं॥५॥ इनितं सिद्धान्तदंवग्रानुनयदरिदाचन्द्रतारं सलुत्ते-न्तंनं धारापूदर्वकं कांट्रु दनुद्धिजलस्यूलकल्लाललीला-वनिचक्रकेंदे पर्व्वित्तदनिदनुदनंनंन्दपै दानदे।ल्पा-वनुमं मिकिप्पिनं माडिसिदनेसंये सद्धिम्मे काङ्गाल्वभूपं ॥६॥ स्वस्ति सक्तवर्ष १००१ नंय सिद्धार्त्थिसंवत्मरं प्रवित्-सत्तिरं खित्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं स्रोतिः यूर्पुरवराधाशवरं जटाचीलकुत्तोदयाचलगभितमालि सूर्य्य-वंश-शिखामिष शरणागतवज्रवकारं श्रीमद्राजेनद्रपृथुवीका-ङ्गाल्वं राज्यं गंटयुत्तुं श्रामूलमङ्घद काण्यूर्गण्द तगरिगलगच्छद गण्डिवमुक्तिसिद्धान्तदेवर्गो बमदियं माडिसि देवर्गारुर्वनाः सागके तरिगतनेय मावुक्तल्लं हेदगंदा...वित्तुवट्टं कीट्ट भूमि ख ४२। ( ब्रन्तिम श्लोक ) चतुर्भावालिखित्यकविद्याधर सिन्ध-विषद्धि श्रीमन्त्रकुलार्यं वरदं मङ्गलं महा श्री।

इस लेख में उभयसिद्धान्तरताकर प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के बलेख के पश्चात कहा गया है कि कोजाल्वनरेश श्रदटरादिन्य ने जो 'श्रदटरादित्य चैत्यालय' निर्माण कराया था उसकी पूजन के हेतु राजा ने सिद्धान्तदंव को 'तरिगळनि' की ४२ खण्डग भूमि दान कर दी।

चोलकल के सर्य वंशी महामण्डलेश्वर राजेन्द्र पृथ्वीके।ङ्गाल्व ने मृत्यसंघ, कानुरगण, तगरिगल, गच्छ के गण्डविमुक्तदेव के जिए एक बस्ती निर्माण कराई और देवपुत्रन के लिए उक्त सूमि का दान दिया।

यह लेख चार भाषाओं के जाता सान्धिविश्रहिक बक्रवार्य का रचा हथा है। रे

## अनुक्रमणिका

47-50:0:EACH

इस अनुक्रमणिका में जैन मुनि, आर्थिका, कवि व संघ, गण, गच्छ और प्रन्थोंके नाम ही समाविष्ट किये गये हैं। नाम के पश्चात् ही जो अंक दिये गये हैं उनसे लेख-नम्बर का अभिप्राय है। भू० के पश्चात् जो अंक दिये गये हैं वे भूमिका के पृष्ठ-नम्बर है।

इस अनुक्रमणिका में निम्न लिखित संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है:—
उ०=उपाधि । गं० वि०=गंडविमुक्त । त्रै० च०=त्रैवियनकवर्ता ।
त्रै० यो०=त्रंकाल्ययोगी । पं०=पंडित । पं० आ०=पडिताचार्य । भ०=
भद्यारक । म०=मलधारी । म० दे०=मलधारि देव । सि० च०=सिद्धान्तचकवर्ता ।
सि० दे०=सिद्धान्त देव । सै०=सैद्धान्तिक । श्वे०=श्वेताम्यर ।

31

अक्रम्पन १०५. भू० १२५.
अकलंक ४०, ४७, ५०, ५४, १०८, ४९३. भू० ७५, ११२, १३५, १३५, १४५.
अकलंक त्रेविद्य, देवकी तिं के शिष्य ४०.
अकलंक पंडित १६९. भू० ११७, १५३.
अक्षयंकी तिं १५८ भू० १५१.
अम्मात्त १०५ भू० १२५.
अम्बल १०५ भू० १२८.
अम्जितकी तिं, चाहकी तिं के शिष्य ७२

अजितकीर्ति, शान्तिकीर्ति के शिष्य ७२.

मू० १६२.

अजितपुराण. कविचक्रवर्तिकृत मू० ११७. अजितसेन व अजितभद्दारक ३८,५४, ६०. भू० २६, ७२–७४, १४०, १५२.

अध्यात्म बालचन्द्र, नयशीर्ति के शिष्य (देखो बालचन्द्र) ७०, ८१, ९०. अनन्तकित, बेल्गोलद गोम्मटेश्वर चरित के कर्ता भू० ५, २७, ३३, ४८. अनन्तकीर्ति, वीरनन्दि के शिष्य, ४१. अनन्तामित गन्ति (आर्थिका) २८. अनुबद्धकेवली १०५. अन्धवेल १०५ भू० १२५.

अपराजित १, १०५ मू० ६०, ६२, १२५. अभयचन्द्र, ०नन्दि माधनन्दि के शिष्य

४१, १०५, मृ० १३०, १३५. अभयचन्द्र त्रै०च०, गोम्मटसारवृत्ति के कर्ता मू० ७२. अभयचन्द्रक ३३३ सू॰ १६१. अभयनन्द्रि पण्डित २२ सू॰ ११८, १५३.

अभयदेव ४७३ मृ० १५६. अभयनन्दि, प्रेथ्यो०के क्षिप्य ४७,५०. अभयमूरि १०५.

अभिनवचाहकीर्ति पं • आ० १३२, **भू०** ४६, १६०.

अभिनव पं० पंडितदेव के शिष्य, १०५, ३६२. भू० १३५, १६१. अभिनव प० आ० ४२१ भू० १६०. अभिनव श्रुतसुनि १०५ भू० १३५. अमरकीर्ति, धर्मभूषण के शिष्य, १९१ भू० १३६.

अमरतन्दि १०५. अरिहनेमि पं. २९७ मू० ११८. अरिहनेमि २५ मू० १४. अरिहनेमि गुरु १५२ मू० ११९, १४९. अरुक्त लान्यय ४९३ मू० १३६, १४८. अरुक्तदेव १०५.

अर्हहास कवि १०५ भू० ३८. अर्हद्विल १०५ भू० ५९, १३४. अविद्धकर्ण, पद्मनन्दि व कुमारदेव गोला-चार्यके शिष्य ४० भ० १३२.

भावना शब्य ४० मू० १३२. अविनीत मू० १२८. आजीगण २०७. आयदेव ५४ मू० १३९.

इङ्ग्रुळेशबळि १०५, १०८, १२९ मू० १३५, १४६. इन्द्रनन्दि ५४, २०५ सू० ७७, १२०, १२८, १३९, १४५, १४८, १५२. इन्द्रसूति (देखो गौतम) ५४, १०५ सू० १२५. इन्द्रसृषण, रुक्मीसेन के जिल्य, १९९. मृ० १६१.

उ

उघसेन गुरु, पहिनिगुरु के शिष्य, ८ भू० १५०.

उत्तरपुराण, गुणभद्रकृत, भु० ३०, ७६. उद्यवन्द्र ४२,१०५,१३७. **भू० १५९.** उपवासवर, वृषभनन्दिके शिष्य, १८९. उन्निक्रसमुद्द ११ भू० १५०.

零

ऋषभसेनगुरु १४.

**इेशान १९४.** 

Œ

एकत्वसतति पद्मनिन्द्ञत भू॰ ११२. एकसंधिसुमतिभद्वारक ४९३, भू॰ १३७.

क

कण्णब्बे कन्ति (आयिका) ४६०. कनकचन्द्र ११३ भू० १३७. कनकनन्दि ४०, ४४, २५१ भू० ९०, १५५, १५८. कनकश्री कन्ति (आर्थिका) ११३. कनकसेन, बलदेवमंत्रीके गुढ, १५

मू० १४९. कनकसेन-वादिराज ४९३ मू० १३७. कमलभद्र ५४ मू० १३९. कर्मप्रकृति भ० ५४ भू० १३९. कलधौतनन्दि, देवेन्द्रके बिष्य, ४२, ४३, ५०. कल्याणकीर्ति, माघनन्दिके बिष्य, ५५, भू० १३३, १४३. कल्याणकीर्तिमुनि ४९७ भू० १५५. कविचकवर्ति, अजितपुराणकर्ता भू० ११७.

किविताकान्तः≕शान्तिनाथ ५४. किविरत्न १६६, २८८ मू० १९७. कंसाचार्य १०५ मू० १२६. काणूरगण ५०० मू० १४८. कालाविग्रैंह १३ मू० १५०. कालासंघ ११९, ३८१, ३८२, ३८६, ३९३, ३९६ मू० १९९, १४८. कित्रसंघ १९४ मू० १४७.

कुक्टासन ४३

म०) ४५, ५९, ९०, १३७, ३६० मू० १५६.
उक्कटेश (बाहुबिल ) ८५, १३०, १३८, ४८६.
उन्दक्रन्दाबार्य (कोण्डक्रन्द०)=पदाबन्दि ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ७२, १०५, १०८, ४९२ मू०
१२७–१२९, १३३, १३४, १३८

,, • मलाधारि (गण्डविमुक्त

,, जिनचन्द्रके शिष्य मू० १२८. कुमारदेव≕अविद्धकर्ण पद्मनन्दि ४०. कुमारनन्दि २२७ मू० १५२.

कुमारसेन सै॰ ५४, ४९३ मू॰ १३७, 936, 980. कुमुदचन्द्र १२९ भू० १५९. मु० १४३. कुम्म १०५ मू० १२८. कुलचन्द्र, कुलभूषणके शिष्य, ४० भू० 932. कुलभूषण, पद्मनन्दिके शिष्य, ४०, ४१, १०५ मृ० १३०, १३२. क्रुत्तिकार्य १ भू० ६२. १२६. कोण्डकुन्दान्वय ( कुन्दकुन्दान्वय ) ८०, ४१, ४२, ४५, ५४, ५५, ५९, ९०, १०५, ११३, ११४, 927, 128, 930, 932, 930, 935, 394, 396, 395, 320, ३२४, ३२७, ३६०, ४२१, ४२६, ४३०,४७१,४८१,४८६,४९१, ४९२, ४९४, ४९९, २० ९०, १२९, १३०, १३७. कोलत्त्रसंघ ३३, २०३, २०६ भू• 980. कौमारदेव ४०. क्षत्रिकार्थ भू० १२६. क्षत्रिय १०५ मू० १२६. गङ्गदेव १०५ मू० १२६.

गच्छ १०५.

गणधर ५०, १०५.

गणसृत् ( उ० ) मू० १४१.

गण १०५.

गण्डविमुक्त, माधनन्दिके शिष्य, ४०, २४१, ३६८, ३६९, मू० १३२, 944. गण्डविमुक्त म०=कुत्रकुटासन म०, दिवाकरनन्दिके शिष्य ४३. गण्डविमुक्त गौलमुनि=म॰ हेमचन्द्र, ५५, मू० १३३. गण्डविमुक्त (वादि चतुर्मुख रामचन्द्र) देवकीर्तिके शिष्य, ४० मू० ११२. गण्डविमुक्ता सि० दे० ५०० भू० ३९, **९३, ९४, ११०, ११८, १५३.** गुणकीतिं ३० भू० १५१. गुणकीतिं १०५. गुणचन्द्र (°भद्र) ४२, ५५, ७०, ९०, १२४, १३७, ४९१, ४९४, मू० **९**६, ९७, १३३, १४६. गुणचन्द्र ४३१ भू० १५९. गुणचन्द्र म॰ दे॰, शान्तीश के शिष्य. मू० ८२. गुणदेव ४७७. गुणदेवसूरि १६० भू० १५१. गुणनन्दि, बलाकपिञ्छके शिष्य ४२. ४३, ४७, ५०, १०५. गुणभद्र, जिनसेनके शिष्य १०५ भू० ७६, १३४. गुणभूषित २१ भू० १५०. गुणसेन ९, ५४ भू० १४०, १५०. गुप्तिगुप्त भू० ६५, १२८. गुम्मट, °देव, °नाथ, °स्वामी, °टेश्वर, गोमट, "देव, "टेश, "टेश्वर इत्यादि=

बाहुबलि ४५, ५९, ८०-९६, 903,904-900,990,993, 994, 994, 998, 922, 939, 938, 930, 980, 983, 398, 322, 328, ३३०. ३५६, ३५७, ३५९, 3 E o. 890. 839. 838. ४३३, ४३६, ४५४, ४८६. गृद्धपिञ्छ ४०,४२,४३,५०,१०५, १०८, २२९ मू० १४०. गोपर्नान्द, चतुर्मुंखके शिष्य ५५, ४९२ मू० ५३, ७५, ८७, १३३, १४२, १५३. गोम्मटसारवृत्ति (अभयचन्द्रकृत ) भू० ७२. गोम्मटेश्वरचरित (अनन्तकविकृत ) भू० २३, २७, ४८, १०७. गोल्लाचार्य ४०, ४७, ५०, भू० १३१, १३२, १४२. गोवर्धन १, १०५, भू० ५६, ५७. ६०, ६२, १२५. गौतम १, ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ५४, १०५, १०८, ४३८, ४९३, भू० ६२, १२९-१३१, १३६, 936. गौलदेव, °मुनि≔म० हेमचन्द्र, गोप-नन्दिके शिष्य, ५५. चतुर्मुख (वृषमनन्दि ) ५५, ४९२,

मू॰ ११३.

चतुर्मुखदेव ५४ भू॰ ११२, १४०, १४३.

चतुर्मुख भ० ११३ भू० १३७. चन्द्रकीर्ति ४२, ४३, ५४, ९३, १०५, १०६, २२५, २३८, भू० ११७, १२१, १३९, १५३,

946, 949.

चन्द्रगुप्त १७, ४०, ५४, १०८, মূ০ ५४–७०, १३०, १३१, १३८, १४९.

चन्द्रदेवाचार्य ३४ भू० १५१.

चन्द्रनन्दि, गोपर्नान्दके बिष्य, ५५ भू० १९३.

चन्द्रप्रम, हिरिय नयकीर्ति के शिष्य, ८८,८९,९६,१३७ मू० १२०, १५८,१५९.

चन्द्रभूषण १०%.

चन्द्राङ्क १०५.

चरितश्री ३ मू० १५०.

चामुण्ड, °राज, °राय, चालुण्डराय, ६७, ७६, ८५, १०५, २२३ मू० ९, १५, २३–२९, ३२, ३८, ४०, ४८, ७३, ७४, ७८, ९०, ९५, १०६, १०८, १०९,

चामुण्डराय पुराण भू० २८,३२,७३. चारुकीर्ति ७२, ४३५, ४३६ भू० १६२.

चाइकीर्ति ग्रुसचन्द्रके शिष्य ४१, ५३, भू. भू. १३०, १५५.

चारुकीर्ति श्रुतकीर्ति के बिष्य, १०५, १०८, ३६२, ३७७, सू० १००, १३५, १६१.

चाहकीर्ति गुरु भू० १०६.

चारुकीर्ति पं० ११८.

चाहकीर्ति पं॰ ८४, ४३३, ४३४ भू॰ ३४, ४१, ४८, ५२, १६१, १६२.

चारुकीर्ति पं० १४२, १६१.

चाबुण्डराज (देखो चामुण्ड) ७५, ९८, १०९.

चिकुरापरविय गुह १६२ भू० १५१.

चिक नयकीर्तिदेव ४५४.

चिदानन्द कवि (मुनिवंशाभ्युदयकर्ता) भू० २७, ४५, ५९, १०५, चिन्तामणि काव्य (चिन्तामणिकृत)

५४, मू० १३८. चिन्तामणि ५४ मू० १३८.

चूडामणि कान्य (वर्धदेवकृत) ५४ भ० १३८.

छ

छंदःशास्त्र (प्ज्यपाद कृत ) ४० भू• १४१.

ज

जगतकरतजी=जगत्कीर्तिजी ३३१. जम्बुनायगिर (आर्यिका) ५. जम्बू १, १०५ मू० ६०, ६२, १२५. जय १, १०५ मू० ६२, १२६. जयधवल (अंथ) ४१४ मू० ४४. जयपाल १०५ मू० १२६, १२७.

प्रायमह १०५ मू० १२६, १२७. अलजहिच १०५. जसकीर्ति=यशःकीर्ति, गोपनन्दि के बिष्य, ५५, १३३. जिनचन्द्र ५५, १०५ मू० १३३, 983. खिनचन्द्र, कुन्दकुन्द के गुरु मृ० १२८. जिनसेन ४७, ५०, १०५, ४२२ सू० २४, ७६, १३४, १६१. जिनेन्द्रबुद्धि=देवनन्दि ४०, १०५, १०८ मृ० १४१. जैनाभिषेक ( पुज्यपादकृत ) ४० भू० 989. जैनेन्द्र ( व्याकरण पूज्यपादकृत ) ४०, ५५, २० १४१. तगरिल गच्छ ५०० भू० १४८. तत्त्वार्थसूत्र ( उमास्वातिकृत ) १०५ मृ० १४०. तत्त्वार्थसूत्रटीका (शिवकोटिकृत) १०५ मृ० १४१. तपोभूषण १०५. तार्किक चकवर्ति उ० ४९६. तीर्थद गुरु १२. त्रिदिवेशसंघ=देवसंघ १०५. त्रिभुवनदेव, देवकीर्ति के शिष्य, ३९, ४० मू० ९६, १५७. त्रिमुष्टिदेव, गोपनन्दि के बिष्य, ५५, भू० १३३. त्रिरत्नर्नान्द, माधनन्दि के शिष्य ५५. भू० १३३.

त्रिलोकसार ( नेमिचन्द्रकृत ) भू॰ ३०. त्रिलोक प्रकृप्ति ( ग्रंथ ) भू० ३०. त्रैकाल्ययोगी ४७३ मृ० १५६. त्रैकाल्ययोगी गोल्लाचार्य के शिष्य ४०, ४७, ५० मू० १३२, १४२. त्रैविद्य ४७, ५०, ५४, ५६. त्रैविद्यदेव ११४. दक्षिणाचार्य=भद्रभाहु भू० ५९, ६०. दक्षिणकुक्कुटेश्वर=गुम्मट १३८. दयापाल, मतिसागरके शिष्य, ५४ भू० 939. दयापाल पं॰ (महासूरि ) ५४ मु॰ 939. दर्शनसार ( देवसेनकृत ) भू० १४८. दामनन्दि, रविचन्द्रके शिष्य ४२. ४३, १०५. दामनन्दि≕दावर्नान्द, ( नयकीर्तिके शिष्य ) १२८, १३० भू० १५६. दामनन्दि, चतुर्मखदेवके बिष्य. ५५. भू० १३३, १४२. दिण्डिगूरशास्त्र ४९६ भू० १४७. दिवाकरनन्दि, चन्द्रकीर्तिके शिष्य ४३, १३९, भू० १५४. देवकीर्ति, गण्डविमुक्तके द्याच्य, ३९, ४०, १०५, मू० ५२, ९६, 998, 937.

देवचन्द्र ४०, १०५, मू० ६०. देवणन्दि, जिनेन्द्रबुद्धि, पूज्यपाद, ४०,

938, 989, 943.

१०५, ४५९ मू० ७२, १३२,

देवश्री कन्ति (आर्यिका) ११३. देवसंघ १०५, १०८ मू० १४५. देवसंग (दर्शनसार कर्ता) मू० १४८. देवेन्द्र (श्वे०) मू० १४३. देवेन्द्र, गुणनन्दिके किष्य ४२, ५०, ५५, ४९२ मू० १३३, १५३. देवेन्द्र, चतुर्मुखदेवके किष्य ५५, मू० १३३.

देवेन्द्र विशालकीतिं १११ मू० १३६. देशभूषण १०५.

देसि, देसिग, देसियगण ४०-४३, ४५-५०, ५३, ५५, ५६, ५६, ६३, ६४, ७२, ९०, १०५, १०, १०८, ११४, १३० १३२, १३७, १३७, १३०, १३८, १३७, ३३०, ३६०, ३६८, ३६९, ४२१, ४३०, ४६६, ४९४, ४९६, ४९६, ४९९ मू० १३१, १३३, १३३, १३७, १४४.

दमिणगण ४९३ मृ० १३६, १४८. द्रव्यसंग्रह (नेमिचन्द्रकृत ) मृ० ३२. द्रमचेणक १०५, मृ० १२६, १२७.

ঘ

धण्णे कुत्तारेविगुरवि (आर्थिका) १०. धनकीर्ति २४३ मृ० १५७. धनपाल १०५ मू० १२८. धर्म १०५. धर्मवन्द्र, चारुकीर्तिके शिष्य ११८ धर्मभूषण, अमरकीर्तिके शिष्य ११९ मृ० १३६. धर्मभूषण अभकीर्तिके शिष्य १९९ मृ० १३६. धर्मसेन अभू० १२६. १२७. १५०. धवल (प्रंथ) मृ० ४४. धृतिषेण १, १०५ मृ० ६२, १२६. धृतसेन मृ० १२६, १२७.

ध्रवसेन भ्र १२६, १२७. नकुलार्य (लेखक) ५००. नक्षत्र १०५ म० १२६. निन्दगण, "संघ, "आज्ञाय, ४०, ४२. x3. 84. 40, 904, 906, , ૬૩, ¥7૦ દેખ, ૧૨૮–૧૩૧. 934, 988, 984-986. नन्दिमित्र १०५ भ० ६०. १२५. नन्दिमुनीप २१७ भ० १५१. नन्दिसेन २६ भू० १५१. नयकीर्ति. गुणचन्द्रके शिष्य ४२, ७०, 46, 69, 64, 90, 98, 908. 904, 922, 924, 92,6 930. 930, 390-320, 323-326 ४२६,४९१,४९४,४९६,४९७, भू० १३, ३५, ३७, ४५, ४६, ८९, ९६-९६, १११, १४६, १५५, १५६. नयकीर्तिदेव, हिरिय नयकीर्तिके शिष्य.

१२८, ४७५ मू० १५७. नयनन्दिविमुक्त ३०४ मृ० ११८, १५२

विकास स्रोतिका विधिका व प्रात्याचेल

२७, २८, ३१, २०७, २१२, २१५, २१८ मृ० १४७, नवस्तोत्र ५४. नाग २५४ भू० १२६. नागचन्द्र १०५. नागनिद १०८. नागमति गन्ति ( आर्थिका ) २. नागवर्मकवि २९५. नागसेन १४ भू० ११२, १२६, १५०. नानार्थ रत्नमाला (इरुगपकृत ) भू० 908. नीतिसार (इन्द्रनन्दिकृत ) भू० १४५, 986. नेमिचन्द्र १०५, १२९, १३७, ४७९, ४९० मू॰ २६, ३२, ४०, ४८, 904, 928, 946. नेमिचन्द्र नयकीर्तिके बिष्य, ४२, १२२ १२४, १२८ मू० १५७. नेमिचन्द्र म० दे० ११३ भू० १३७. न्यायकुमुदचन्द्रोदय (प्रथ) भू० १४१.

पञ्चबाणकवि ८४ मू० २६, ३३, १०५, पिट्टिनिगुरु ८ मू० १५०.
पिण्डत, चारकीर्तिके शिष्य १०५, १०८ मू० १३५.
पिण्डतदेव, ११७, १३३, ३५५, ४२९, ४०४, मू० ४७, १६१.
पिण्डतयित १०८ मू० ४६.
पिण्डताचार्य ४२८ मू० ४६, १०३,

, पण्डितायं ८२, १०५ मू॰ ३८, १०४, 992, 994. पण्डितेन्द्र १०८. पद्मनिद्=कुन्दकुन्द ४०, ४२, ४३, ४७, ५० भू० १२९, २३१. पद्मनन्दि १०५, १९६ भू० १५२. पद्मनन्दि चन्द्रप्रमके शिष्य १३७ मू० 949. पद्मनिंद त्रविद्यदेवके शिष्य ११४ भू० 980 पद्मनिन्द नयकीर्तिके शिष्य ४२, १२४, १२८, १३० मू० १५७. पद्मनन्दि ग्रभचन्द्रके शिष्य ४१ स० 992. पद्मनित्द देव ४९८ मू० १५२. पद्मनाभपंडित, अजितसेनके शिष्य 48 Ho 980. पनसोगेबलि=इनसोगेबलि भू० १४६, 980. परवादिमल ५४, ४९५ मू० ८०, 938, 944. परवियगुरु १६२. परिशिष्टपर्व (श्वे० प्रंथ) मू० ६६, ६७. पाण्ड १०५ म् ० १२६. पात्रकेमरि ५४ भू० १३८. पानपभटार ६ भू० १५० पुत्र १०५ सू॰ १२५. पुत्राटसंघ भू० १४७ फु. नो. पुष्पदन्त, अर्हद्वलिके शिष्य, १०५ भू०

938, 938.

पुष्पदन्त ( महापुराणकर्ता ) भू॰ ७७. पुष्पनन्दि १९७ भू० १५२. पुष्पसेन ५४ मू० १३९. प्रष्पसेनाचार्य २१२ भू० १५२. प्रष्पसेन सि ॰ दे॰ ४९३ भू॰ १३७. पुस्तकगच्छ ४०-४३, ४५-५०, ५३, ५६, ५९, ६३, ९०, १०५, १०८, 992, 998, 928, 920, 922, १३७, १३८, १३९, १४४, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२४, ३२७, ३६८, ३६९, ४२१, ४२६, ४३०, ४४६, ४७१,४८६,४८९, ४९१, ४९४, ४९६, ४९९, भू० १३७, 988, 984. पुज्यपाद=देवनन्दि ४०, ४७, ५०. ५५, १०५, १०८ मू० १४१. पूरान्वय ( श्रीप्रान्वय ) २२० भू० 986. पूर्तिय गुरु ११५. पेरुमाछ गुरु १०. पालव्वे कान्तियर ( आर्थिका ) २४०. प्रथमानुयोगशाखा ९८. प्रभाचन्द्र=चन्द्रगुप्त १ भू० ६२-६४. त्रभाचन्द्र १०५. प्रभाचन्द्र चतुर्मुख के शिष्य, ५५ भू० 992, 933, 982. प्रभाचन्द्र नयकीर्ति के शिष्य ४२,१२२, 928, 926, 930. प्रभाचन्द्र पद्मनिन्द् के शिष्य ४० भू० 932.

प्रभाचन्द्र मेघचन्द्र के शिष्य ४३,४४, ४७, ५०, ५१, ५२, ५३, ५६, ६२. भू० ९२. ११६. १५४. प्रभाचन्द्र महारक ९७ मू० १५९. प्रभाचन्द्र सि॰ दे॰ ५०० भू० ११०, 943, 948. प्रभावक चरित (श्वे. प्रंथ) भू० १४३. प्रभावती ( आर्थिका ) २७. प्रभासक १०५ सू० १२५, त्रोष्ट्रिल १, १०५ भू० ६२, १२६. बलदेवगुरु, धर्मसेनके शिब्य, ७. भू० 940. बलदेवमुनि, कनकसेनके शिष्य १५ भू० 188. बलदेवाचार्यं १९५, भू० १५८. बलर ( भट्टारक ) १७४. बलाकपिञ्छ, गृद्धपिञ्छके शिष्य, ४०, ४२. ४३. ४७. ५०. १०५, १०८, मू० १३१, १३४, १४०. बलात्कारगण १११, १२९ मू॰ १३५, 934, 984. बालचन्द्र ( दखो अध्यात्मि"), नयकी-र्तिके शिष्य. ४२, ५०, ६९, ८५, १०४, १०५, १२२, १२४, १२८, १३०, १८७, ३२३, ३२५, ३२८, ४२६, ४९४, ४९६, मू॰ ३७, ९७-९९, १५६. बालचन्द्र, नेमिचन्द्रके शिष्य, १२९, ४७९, मू० ५२, १६०.

बारुबन्द्र, अभयचन्द्रके शिष्य, ४१ भू० १३०.

बालचन्द, माघनन्दिके शिष्य, ५५ भू० १३३.

बालसरस्वती उ०, ५५ मू० ८३. बालेन्दु (देखो बालचन्द्र, अभयच-न्द्रके शिष्य)

बाहुबिल (भुजबिल, दोबिलि, ) देखो गुम्मट ८५, ३६५.

बाहुबलि चरित भू० २८, ३१.

बुद्धिल १,१०५ सू० ६२, १२६. बृहत्कथाकोष (हरिषेणकृत ) सू० ५६.

भृहत्कयाकाम (हारमण्डल ) मूण ५ बेल्गोलदगोम्मटेश्वर चरित भू० ५.

बोप्पण कवि ८५ मू० २२.

बोस्मणकवि ८४, १०१.

ब्रह्मगुणसागर, अमरचन्द्रके शिष्य, ३३३, भू० १६१.

ब्रह्मदेव (टीकाकार) भू० ३२.

ब्रह्मधर्मरुचि अभयचन्द्र भ० ३३३ मू० १६१.

ब्रह्मरङ्गसागर ३९४.

भ.

भट्टाकलंक (देखो अकलंक) ५५, १०५, भू० १३४.

भद्दारकदेव, नयकीर्तिके शिष्य, १२२. भद्रबाहु (भद्राचार्य) १, १७, ४०, ५४, ७१, १०५, १०८, मू० १५, २४, ५४-६६, ६९, १२५, १२८, १३१, १३८, १४९.

भद्रबाहु चरित (रत्ननन्दिकृत) भू॰ ५८,६७. भद्रबाहुबलिस्वामी २४८. भरत व भस्तेश्वर ७५, ११५, ४३८. भानुकीर्ति, गण्डविमुक्तदेवके शिष्य, ४०

मू० १३२.

भानुकीर्ति, नयकीर्तिके शिष्य, ४२, ७०, १०५, १२२, १२४, १२८, १३७, १३८, १४४, १८७, २२९, ४९१, भू० ८८, ९५, ९७, १५४, १५५, १५६.

भानुकीर्ति, माघनन्दिके शिष्य, ४९९, भू० १५९.

भानुचन्द्र, त्रिभुवनराजगुरु, सि० च० ११३, भू० १३७.

भुजबल्चिरित (पञ्चबाणकृत) भू० २३, २४, १०५.

भुजबलि शतक (दोइयकृत ) भू० २३, २६, ३२, ११०.

मुवनकीर्ति देव ३७२ मू० १६०. भूतबलि, अर्हद्वलिके शिष्य १०५ मू० १२९, १३४.

म

मङ्गराजकवि १०८ म्० ३८.

मण्डलाचार्य उ०५२,८८,८९,९१३. मण्डितटगच्छ ११९ मू० ११९, १३८.

मतिसागर, श्रीपालके बिष्य ५४ मू**॰** १३९.

मयूरमामसंघ ( देखो नमिळ्रसंघ ) २७, २९ भृ० १४७.

मयूर पिञ्छ १०८.

मलधारि गण्डविमुक्त ४३, १३९.

मलधारि देव ११३ भू० १३७. मलधारि देव, श्रीधरदेवके शिष्य 83. मलधारि, नयनन्दिविमुक्तके ३०४ मू० १५२. मलधारि महिषेण, अजितसेनके बिष्य, ५४. ४९३, ४९५ सू० ११६, 930, 980, 946. मलधारि रामचन्द्र, अनन्तकीर्तिके शिष्य. 89. मलधारि स्वामी १३८ भू० ९५. मलधारि हेमचन्द्र, गोपनन्दिके शिष्य, ५५ भू० १३३. महिदेव २५१. मिलिषेण ४६१ भू० १५८. मिल्रिसेन भट्टारक १४६ मू० १९८. 942. मिल्रसेन, लक्ष्मीसेनके शिष्य २४७ भू० 960. महदेव १९३ भू० १५१. महामण्डलाचार्य उ० ४०, ८९, ९६, 939, 930 930, 804, 809, 650. महावीर १०५ भू० १२८. महावीराचार्य (गणितसार कर्ता ) भू० ७६. महासेन (देखो मासेन) महिधर १०५ म० १२८. महेन्द्रकीर्ति, कलधौतनन्दिके

80. 40.

महेन्द्रचन्द्र ५५ भू० १३३. महेश्वर ५४ मृ० १३८. माघनन्दि १०५ मृ० १३४. माघनन्दि, कुमदचन्द्रके शिष्य १२९. माघनन्दि, कुलचन्द्रके शिष्य ४० भू• 992, 932. माधनन्दि, कुलभूषणके शिष्य ४०, भू० 930. माधनन्दि, गुप्तिगुप्तके शिष्य भू० १२३. माधनन्दि, चतुर्मुखके शिष्य ५५ भू० 933. माघर्नान्द, चारुकीर्तिके शिष्य ४१ भू० १३०. माधनन्दि, नयकीर्तिके शिष्य ४२, १२४, १२८, १३० मू० १७७. माघर्नान्द. श्रीधरदेवके शिष्य ४२. माघनन्दि भट्टारक, भानुकीर्तिके शिष्य ४९९ मा० १५९. माधनन्दि वृती ४९५ भू० १००. माधनन्दि सि० च० १२९ भू० १५९. माधनन्दि सि॰ दे॰ ४७१. माणिक्कनन्दि १०५. माणिक्यनिद, गुणचन्द्रके शिष्य ४२. माधव, देवकीर्तिके शिष्य ३५, ४० म्० ९६, १५७. माधवचन्द्र, शुभचन्द्रके शिष्य ४१, १४४ मृ १५५. मानकव्वे गन्ति ( आर्थिका ) १३९. मासेन ऋषि (महासेन ) १६१ भू• 949.

मनिचन्द्रदेव. उदयचन्द्रके शिष्य १३७ | मौनीगुरु २, ९ मू० ९४९. मृ० १५९. मुनिवंशास्यदय (चिदानन्दकृत) ¥0 70, 84, 49, 67, 904. मूलसंघ ४०, ४१, ४३, ४५-५०, ५३, ५५, ५६, ५९, ६३, ६४, ९०, १०५, १११, १२४, १२९, १३०, १३२, १३७, १३८, १४४, २२९, ३१७, ३१८-३२०, ३२४, ३२७, ३३२, ३६०, ३६८, ३६९, ४२१, ४२६, ४३०, ४४६, ४७१, ४७३, ४८९, ४९१, ४९२, ४९४, ४९९, ५०० भू० १०३, १२९, 939, 933, 934, 936, 988, मेघबन्द, गुणचन्द्रके सधर्म, ४२ मेघचन्द्र, नयकीर्तिके शिष्य, ४२. मेधचन्द्र, बालचन्द्रके बिष्य, ४९६. 40 94 W. मेघचन्द्र, माधनन्दिके जिष्य, ५५ मू० 933. मेघचन्द्र, वीरतन्दिके गुरु ४१. मेघचन्द्र, सकलचन्द्रके बिष्य ४७,५०, 47, 44, 20 59, 57, 994, 948. मेघर्नान्द २१५ मू० १००, १५१. मेरधीर १०५ मू० १२८. मेळ्ळगवासगुरु २३ भू० १५९. मैत्रेय १०५ मू० १२५. मीण्ड्य १०५ मू० १२५. मौनियाचारिय ३१ मू० १५१,

मौर्य १०५ म् ० १२५. य यशोबाह १०५. यशःकीर्ति, गोपनन्दिके शिष्य ५५ भू० 993, 933, 983, यशःपाल भू० १२६, १२७, यशोबाह भू० १२६. यशोभद्र भू० १२६, १२७. ₹ रत्नकरण्ड धावकाचार (समन्तभद्रकृत ) मु० ७६. रत्ननन्दि, लिलतकीर्तिके शिष्य भू० 46, 80. रत्नमालिका (अमोधवर्षकृत) भू० ७६. रविचन्द्र, कलधातनन्दिके शिष्य ४२. ४३, २३१. रविचन्द्र ५३ मू० १५५. राधवपाण्डवीय ( श्रुतकीर्तिकृत ) ४० भे० १४३. राजकीर्ति ११९ भू० १६१. राजावलिकथा (देवचन्द्रकृत ) भू० ₹₹, ₹७, ६०, राज्ञीमति गन्ति (आर्थिका ) २०७. रामचन्द्र, बाठचन्द्रके शिष्य ४१ भू० 930. रामिल्ल भू० ५७. राय=चासुण्डराय १३७.

रूपसिद्धि ( दयापालकृत ) ५४.

स्र

लक्खणदेव २२२.
लक्खणिन्द, देवकीर्ति पं०दे० के शिष्य
३९, ४० भू० ९६, १५७.
लक्ष्मीसेन, राजकीर्तिके शिष्य ११९,
भू० १६१.
लक्ष्मीसेनभद्दारक २४७.
लिलतकीर्ति, अनन्तकीर्तिके शिष्य भू०
३४, ५८.
लोह (लोहार्य) १, १०५, भू० ६२,

च

वक्रगच्छ ५५, भू० १३३, १४६. वकप्रीव ५४, ४९३ मू० १३७, १३८. वज्रनन्दि ५४ भू० १३८. वहदेव ५५ भू० १३३. वर्धमानदेव ५३ भू० १५५. वर्धमानाचार्य भ० ७५. विकि १०५. वसदेव १०५ मू० १२८. बसुनन्दि १०५. वादिकोलाहल ३, ५४, ४९३. वादिगण १०५. वादिचतुर्मुख उ॰ ४०. वादिराज ४९३, ४९४, ४९५, भू० 63, 99, 930, 946. वादिराज, मतिसागरके शिष्य ५४, भू० 935, 983. बादिसिंह उ॰ भू० १४१. वादीम कष्टीरव उ० ५४.

वादीमसिंह ४९३. वायमति १०५ मृ० १२५. वासवचन्द्र, चतुर्मुख देवके शिष्य, ५५ म० ८३, १३३, १४३. विजय १०५ म० १२६. विजयधवल ( यंथ ) ४१३. विद्याधनज्ञय उ० ५४ भू० १३९, विद्यानन्दि १०५. विनीत १०५ भू० १२८. विमलचन्द्र ५४ भू० १३९. विशाख १, १०५ भू० ५७, ५३, ६१, ६२. १२६. विशोक भट्टारक २०३ भू० १५२, विष्णु १०५ भू० ६०, ६२, १२५. विष्णुदेव १, १२५. बीर १०५ मू० १२८. वीरनन्दि, मेधचन्द्रके शिष्य, ४१, ५०. वीरनन्दि, महेन्द्रकीर्तिके शिष्य, ४७, 40. वीरसेन ४७, ५०. वृषभगण ४७, ५०. वृषभनन्दि ३१, ५५, **१८९** मू० १४९, 949. वषभप्रवर ९८. बृषभसेन ४३८. वेद्देडेगुरु १९. वैद्यशास्त्र (पूज्यपादकृत ) भू० १४२. श शब्दचतुर्मुख ५४ भू० ८३. शब्दावतारन्यास ( पूज्यपादकृत ) भू १४२.

शिवामित गन्ति (आर्थिका ) ३५. शाकटायन सूत्रन्यास भू० १४९. शान्तकीर्ति, अजितकीर्तिके विषय ७२ भू० १६२.

शान्तनन्दि २२४.

शान्तराज पं॰, भू॰ १९, २१, ३३. शान्तिकीर्ति ११२, ११३ भू॰ १३७. शान्तिदेव ५४, ४९३ भू॰ ८६, १३७, १४०.

शान्तिनाथ, अजितसेनके शिष्य, ५४ भू० १४०.

शान्तिमद्यारकाचार्य ११३ मू० १३७. शान्तिसँग पं० ४९५ मू० १५८. शान्तिसँग १७–१८ मू० ५६, १४९. शान्तिसँगदेव ४९३ मू० १३७. शान्तीश, गुणचन्द्र म०के गुरु भू० ८२. शास्त्रार ( ग्रंथ ) १२९ मू० १००. शिवकोटि, "आचार्य, "सूरि, समन्त-भद्रके गुरु, १०५ मू० १३४, १४१.

शुमकीर्ति, चतुर्मुखदेवके शिष्य, ५५ मू॰ १३३. शुमकीर्ति, देवकीर्तिके शिष्य, ४० मू०

११६

शुभकीर्ति, देवेन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य, १११ मू॰ १३६.

शुमकीर्ति, बालचन्द्रके शिष्य, ५०, १८८ मू० १५५.

शुभवन्द्र, देवकीर्तिके शिष्य, ४० मू० ११६. शुभचन्द्र, गं० वि० म० दे० के शिष्य,
४३, ४५-४९, ५९, ६२-६५,
९०, १३९, १४४, ३६०, ४४६,
४४७, ४८६, ४८९ मू० ४९,
९१, ९२, १५३, १५५.

शुभचन्द्र, माधनन्दिके शिष्य, ४७१ भू० ९८, १३०, १५८.

शुभचन्द्र, म॰ रामचन्द्रके बिष्य ४१ भू० ११२.

श्रीकीर्ति १०५.

थीदेव १४५.

श्रीदेवाचार्य २१३ मू० १५२.

श्रीधरदेव, दामनन्दिके शिष्य, ४२,४३.

श्रीनन्याचार्य ४९३ मू० १३७. श्रीपास ५४. ४९३, ४९५, मू० ८८,

९९, १३७, १३९, १५८. श्रीपूरान्वय ( देखो पूरान्वय ) **२२०** 

भू० १४७. श्रोभूषण १०५.

श्रीमति गन्ति (आर्यिका ) १३९

श्रीवर्धदेव ५४ मू॰ १३८.

श्रीविजय ५४, ४९३ मृत् ७५, १३७, १३९.

श्रीविहार ( उत्सव ) ४३५, ४**३**६. श्रीसंघ २२०.

श्रुतकीर्ति ४०, १०५, १०८ भू० १३५,१४३.

श्रुतकेविंठ ४०, ५४, १०५, १०८. श्रुतबिन्दु ( <mark>चन्द्रकीर्तिकृत ) ५४ भू०</mark>

935.

श्रुतमुनि, अभयचन्द्रके शिष्य, १०५ भृ० ३८, १०४, १३५. श्रुतमुनि, पण्डितायके शिष्य, ५२ भृ० १६०.

श्रुतमुनि, सिद्धान्तयोगीके शिष्य, १०८, भू० ११६, १३५.

श्रुतसागर वर्णि ११६ भू०∶१६१. -श्रुतावतार (इन्द्रनन्दिकृत) भू० १२७, १२८.

### स

सकलचन्द्र, अभयनन्दिके शिष्य ४७, ५०.

सत्ययुधिष्ठिर ( नामुण्डरायकी उ॰ ) भू॰ ७३.

सन्द्रिगगण २१ भू० १५०.

सन्मतिसागर, चारुकीर्तिके किष्य ४३५ ४३६, ४५५-४५७ मू० १६२.

सप्तमहर्धि ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ५४.

समन्तमद्व ४०, ५४, १०५, १०८, ४९३€यू० १३१, १३४, १३६, १३८, १४१.

समस्तिविद्यानिधि उ० भू० १४१. समाधिशतक (पूज्यपादकृत ) ४० भू० १४१.

सम्यक्तवचूडामणि उ० ५३, ५६,९०, १०६, १३८, १४४, ३६०, ४२१,४३०,४८६,४९१,४९२, ४९३,४९७,४९९.

सम्यक्तरत्नाकर उ॰ ४३, ४४, ४७. सरसजनचिन्तामणि (शान्तराजकृत) भृ० १९.

सर्वयुप्त १०५ भू० १२८. सर्वज्ञ १०५ भू० १२८. सर्वज्ञचुडामणि ८१.

सर्वज्ञ भट्टारक १५३ मू० १५१.

सर्वनन्दि, चिकुरापदवियके शिष्य १६२ सू० १५१.

सर्वार्थसिद्धि (पूज्यपादकृत ) ४० भू० १४१, १४२.

सन्यसन, सन्यास, सक्लेखना, समाधि १, ७, ८, १३, १४, २६, २९, ३८, ४४, ४७, ४८, ४९, ५१— ५४, १०५, १०८, १३९, १५५, १८६, २०७, ४६९, ४७९.

सम्पूर्णचन्द्र=रविचन्द्र, कलधौतनन्दिके शिष्य ४२, ४३.

सरस्वतीगच्छ भू० ६५. सागरनन्दि, शुभचन्द्रके शिष्य ४७१ भू० ५१, ९८, १५८.

सातनन्दिदेव २२४ भृ० १५३. सायिब्वे कान्तियर (आर्थिका) २२७. सारत्रय ( चारुकीर्तिकृत ) १०८. सिताम्बर≔श्वेताम्बर १०५.

सिद्धनन्दि ६३. सिद्धान्तयोगी, पंडितके शिष्य १०० भू० १३५.

सिद्धार्थ १, १०५ मू० ६२, १२६. सिंगणन्दिगुरु, बेट्टेडेगुरुके शिष्य १९ भू० १५०.

सिंहनन्दि ५४, ३७४, ४८६, भू० ७१, ७२, १३८. सिंहनन्दिभट्टाचार्य ११३ भू० १३७. सिंहनन्याचार्यं ३७४, ४९३, भू० २६ 930, 980. सिंहणायं १०५. सिंहसंघ १०५, १०८ भू० १४५. सुजनोत्तंस=बोप्पकवि ८५. सुधर्म १०५ मू० १२५-१२७. सुभद्र १०५ भू० १२६. सुमतिदेव ५४ भू० १३८. सुमतिशतक ( सुमति देवकृत ) ५४. सरकीर्ति ४३१ मू० १५८. सेनसंघ १०५, १०८. सोमदेव भू० ७७. सोमचन्द्र ११३ भू० १३७ सोमश्री (आर्यिका) ११३.

सोमसेनदेव ३७१ भू० १६०. स्थलपुराण ( ग्रंथ ) भू० २३, २७. स्थलगृद्ध भू० ५७. स्वामी ५४ भू० ८३. स्वास्थ्यशास्त्र ( पूर्जपादकृत ) ४० भू० १४१.

ह

हनसोगे शाखा ७० मू० १४६.
हिरिषण (कथाकोषकर्ता ) मू० ५६.
हलधर १०५ मू० १२८.
हिरिय नयकीर्ति ८९, ४५४, ४७५.
हिरियं नयकीर्ति ८९, १६५, १२७.
हेमचन्द्राचार्य (श्वे०) मू० ६६.
हेमचन्द्रकीर्ति, शान्तिकीर्तिके विष्य
११२ मू० १६०.
हेमसेन ५४ मू० १३९.

इस अनुक्रमणिकामें जैन मुनि, आर्थिका, कवि व संघादिका छोड़ शेष सब प्रकारके नामोंका समावेश किया गया है। नामके पश्चात्के अंकोंसे लेख-नंबर व भू० के पश्चात्के अंकोंसे भूमिका-पृष्ठका तात्पर्य हैं।

इस अनक्रमणिकामें निम्नलिखित सकेताक्षरोंका प्रयोग किया गया है।

ड०=उपाधि । को० न०=कोकाल्व नरेश । गं० न०=गंग नरेश । गं० रा०= गंग राजकमार । प्रं०=प्रंथ । प्रा०=प्राम । चं० न०=चंगाल्व नरेश । चा० न०= चालुक्य नरेश । चामु०=चामुण्डराय । चो० रा०=चोल राजधानी । चो० से०= बोल सेनापति । जा०=जाति । जै० मं०=जैन मंदिर । त०=ततीय । दा०=दाईा-निक । दु०=दुर्ग । द्वि०=द्वितीय । न०=नरेश । नि० सर०=निडुगल सरदार । नी० न०=नोलम्ब नरेश । पा० सर०=पाण्ड्य सरदार । पु०=पुरुष । पाँ० ऋ०=पीरा-णिक ऋषि । पौ० न०=पौराणिक नरेश । घ०=प्रथम । मं०चमंत्री । म० न०= मैसर नरेश । मौ० न०=मौर्य नरेश । रा० न०=राष्ट्रकृट नरेश । रा० रा०=राष्ट्र-कृट राजकुमार । रा० वं०=राजवंश । वि० न०=विजयनगर नरेश । शै० न०= शैद्यनाग नरेश । सर०=सरदार । सरी०=सरोवर । से० सेनापति । स्था०=स्थान । हो० न०≔होय्सल नरेश ।

अकालवर्ष=कृष्ण द्वि०, रा० न०, भू० अक्रनबस्ति=पार्श्वनाथ मंदिर भू० ४३, अडेयार राष्ट्र अदेयरेनाडु २. 88, 80. अक्वे, चन्द्रमाछि मं की माता १२४ मृ० ९७. अक्षपाद दा० ५५. अखण्डवागिलु दरवाजा भू० ३८. अगलि, प्रा॰ ९. अगशाजी पु०, मू० ३७.

्**अप्रवा**ल जा० ३३८, ३४०, ३४६, ३४७ सू० १२०. अजितादेवी चामु० की भार्या भू० २४. अण्णस्य पु० १७२ मू० ४८. अण्णितटाक स्था० ४२. अतकूर, ग्रा०, भू० १०९. अत्तिमब्बरसि, अत्तिमब्बे, स्त्री ५९. १२४, १४४, मू० ५०. अदटरादित्य की० न० ४९८, ५०० मू॰ १३०.

अदियम चो॰ से॰ ५३, ९०, १३८, ३६०, ४८६, ४९३ मू० ५०. अध्याडिनायक पु॰ ७४. अनन्तपुर, जिला, भृ० १११. अन्दमासलु, स्था० २४. अन्धासुरचीव दु० ५६. अन्याय ( एक टैक्स ) १२८. अप्रतिमवीर उ० ४३४. अभ्यागते ( एक टैंक्स ) १३७. अमर, हल्ल म०के श्राता १३८ भू० ९५. अमोधवर्ष प्र०, रा० न०, भू० ७६. अमोघवर्ष त०=वहेग, रा० न०, भू० ৬४, ৬৬. अम्मेले, ग्रा० ३६१. अय्कनकृह, स्था० ५९. अय्यावोले, प्रा० ६८. अरकेरे, प्रा० १२० मू० १०९. अर्कल्युद् तालुका, भू० १०९. अरसादित्य, मं॰ ३५१. अरिराय विभाड, उ० १३६. अरेगलबस्ति भू० ५१. अरेयकेरे, सरो० ५१. अर्ककोर्ति, न० १०५. अर्जुनशीतग्राम, ३८२. अर्थर वेन्सली साहब भू० १८. अहंनहिल, प्रा॰ ८३, ४८६. अलसकुमार, पु० १७५ भू० ११७. अलाउद्दीन खिलजी भू० ८५. अलियमारिसेहि, ८७.

अल्ल, सर०, ३८. अवधदेश, भू० ११९. अवरेहालु ग्रा॰ १२२. अशोक, न०, भू० ६८. अहमदनगर भू० १०१. अहितमार्तण्ड, उ० ३८. अंगडि, मा० ३६१ भू० ८३. अंगरिक-कालिसेहि, प्र॰ ३६१. आइने अकबरी ग्रं॰, भू॰ ६८. आगरा नगर, भू० ११९. आचलदेवि, आचले, आचाम्बा, आचि-यक=चन्द्रमौलि मं॰ की भार्या. १०७, १२४, ४२६, ४९४ मु॰ 88, 90, 96. आचलदेवि, हेम्माडिदेवकी भार्यो १२४. आचाम्बिके, अरसादित्यकी भार्या, ३५१. आत्रेयम गोत्र ४३४. आदितोर्थ, कुण्ड, १२३, ४५३. आदिलशाह भू० १०१. आनेयगोन्दि, प्रा॰ १३६. आर्ब, ग्रा० ८९. आलेपोम्मु ( एक टैक्स ) ४३४. आलेसुंक ( एक टैक्स ) ४३४. आल्दुरतम्मडिगल, पु० १५५. आश्वलायन सूत्र, प्रं० ४३४. आह्वमल,चा०न० ५४ भू०८३, १४०. आह्वमह्न-सोमेश्वर, चा० न०, भू० ८४. इच्छादेवी, भुजबलिकी रानी, भू० २४.

इनुकुर, मा॰ २३.

इन्डियन एफेमेरिस, शं॰, सू॰ २९, ३१. इन्द्रिगकलग्रह=जासनबस्ति ६५. स॰

इन्दिराकुलगृह=शासनबस्ति ६५, भू॰ १०, ९२.

इन्ह, °राज, रा०न० ३८, ५७, १०५, १०९, भू० ७२, ७६–७९.

इम्मिडि कृष्णराज वडेयर, मै० न० ४३४. इरुगप, इरुगेन्द्र, इरुगेश्वर=हरिहर द्वि० के से०, ८२ भू० १०४.

इरुक्रोल, नि॰ सर॰, ४२, १३८ भू॰ १११.

इरुवे ब्रह्मदेव मंदिर भू० १४. इस्थान पेठ, प्रा० ३४०.

उ

उघेरवाल=वघेरवाल जा० ११४. उचिक्क, उच्छिक, दु०, ३८, ५३, ५६, ९०, १२४, १३०, ४३१. ४९४ भू० ९७. उज्जैन (नगर) १ भू० ५७, ५८, ६२. उत्तनहिल्ल, मा०, ८३. उत्तेनहिल्ल, मा० ४३४. उदयविद्याधर, उ० ६१ भू० ७४. उदयदित्य, हो० न०, १२४, १३७, ४९३, ४९४, भू० ८७.

赛

ऋषिगिरि=चिक्कबेट, ३४.

ष्

एकोटि जिनालय, भू० १०३. एच, °राज, एचिग, एचिगाङ्क, एचि-

राज,=गंगराजके पिता ( बुधमित्र ) xx. x4. 49. 90. 988. ३६०, ४८६, मू० ८९. एच, एचिराज=बम्मके पुत्र, से० १४४, मृ० ८६, ९१. एचण, एचिराज=गंगराजके पुत्र ५९, ६६. भू० ९. एचब्बे, स्री० १४४. एचलदेवी, हो॰ रा॰ ५०, १२४ भू॰ 38. एचलदेवी, हो॰ रा० १२४, १३७, १३८, ४९०, ४९३, ४९४ मू० 49\_ एचिराज, से०, भू० ९१. एचिसेष्टि, पु॰ ८६, ३६१. एडवलगेरे, सरो॰, १२९, १३०, एनूर, स्था०, भू० ३४. एरग, एरेयक्क, हो० न०, ५६, १४४. एरडुकट्टे बह्ति, मू॰, १॰, १३, ९१. एरम्बरगे, देश, १३० मू० ९७. एरेगङ्ग ( गंगराष्ट्र ) भू० ७४. एरेयक्र=एरग,हो०न० ५३, ५६, १२४,

१३०, १३७, १३८, १४४, ४३२, ४९१-४९५. मू० ५३, ८३, ८७. एरेयप, गं० न०, मू० ७५.

ओ

एरेव बेहेङ्ग, उ० ५७, मृ० ७९,

ओडेय, पा॰ सर०, ९०, १२४, १३०, ओदेगळ बस्ति भू० ४१. ओम्मालिगेयहालु, स्था॰ ५१. ओरेयूर, चो॰ रा॰ ५००, मृ॰ ११०,

**क** 

कागोरे, प्रा॰ ९० भू० ९६. कश्चिनदोणे, कुण्ड, भू० १४. कटकसेसे ( एक टैक्स ) १३७. कटवप्र= चिक्कबेट २७-२९, ३३, १५२. १५९. १८९ मू॰ ६३. **६४. ११६.** कडवदकोल, कुण्ड १२४. कडसतवाडि, ग्रा० ४५९, ४६०. कणाद, दा० ४९३. कत्तले बस्ति भू० ५, १३, ९१. कदन कर्कश उ० ३८. कदम्ब. प्र०. भू० १४. कदम्ब, रा० वं • १३८, २८२, भू• 906. कदम्बद्दल्लि, प्रा॰, भृ॰ १०३. कदिक वश ३२२. कन्खरी, वादित्र ४०७, ४०८. कन्दाचार, सिपाही ९८. कन्नेगाल, स्था०, भू० ८२, ९०,९१. कन्ने बसदि, जैनमंदिर ११५. कन्नोज, नगर,भू० ७६. कपिल, दा॰ ३९. कब्बाल्ज, मा० ४३३, ४३४. कबाले, प्रा॰ ८३ भू० १०७. कब्बप्पुनाडु, प्रदेश, ५१, ४९२. कब्बादुनाथ अरुवण, स्था० १३७.

कब्बिणदपोम्म, एक टैक्स ४३४. कमलपुर, कमुलपुर ११८, ४०५. कम्पिता, रानी १५२. कम्ब राजकुमार, ग० रा०, भू० ७८, ७९. कम्भय्य, रा०रा० ९९. कम्मट, टकसाल ३२४. कम्ममेन्य लोहित गोत्र ४७०. करबंघ, स्था० ३४७. करहाटक, स्था० ५४ मू० १४१. करिकाल चोल न॰, भू॰ १११. कर्कराज, रा० न०, भू० ७७, ८१. कर्णाट, कर्णाटक, देश, ८३, १०६, ४३४, मू० ५९ कर्णाटक कुल ३५१. कलचारि नरेश भू० ५०, ९८. कलन्त्र, प्रा० १५९. कलपाल, न॰ ५३, १३८. कलले, स्था० ३२८. कलस, ग्रा० ४३४. क्रलिंगलोलाण्ड, उ० ५७, भू० ७९. कलिक. देश १३८, ४९९. कलिदुर्ग गामुण्ड, पु॰ २४. कल्कणिनादु, प्रदेश ५३, ५६. कल्कि, चतुर्मुख, न०, भू० २९-३१. कल्बप्पु, कब्बप्पु, काल्बप्पु=चक्कबेष्ट ३, २३, २४, ३४, ३५, ४७, १५४, 9६0, 9६9, 9७२, 9९०, २००, २२७, सू० ५५. कल्याणि, सरो०, भू० ४८, १०६. कल्लध्य, पु० ९३ भू० १२१.

कल्रहल, एक नाला ५९. कल्लेह, ग्रा० १३६. कवष्ट, आ॰ ३६. कंवाचारि, लेखक ५३. कवि सेहि, प्र० ८९ भू० १२०. काञ्चीपुर ५४, ९०,१३८, ३६०, ४८६, मू० ७६, १४९. काञ्चीदेश ४५५. काडलूर, घा० २४. काडारम्भ, एक टैक्स ३५३. कादम्बरी ग्रं०(नागदेवकृत) भू० ११७. काइबहि, पह्नव नरेशोंकी उ॰ ३८. कापुर जिला भू० ८३. कान्यकुब्जनगर=कन्नोज भू० ५९. कापालिक ३८. काम, (देखो नृप काम ) कामदेव, उच्छक्ति सर० ४०, ९०, १२४, १३० मू० ११२. कामलदेवी, नागदेव मं० की पुत्री ४२ 930. कारकल, मा॰, भू॰ ३४. कालत्तर, स्था०, भू० ११६. कालबाडिगे, एक टैक्स ४३४. कालब्बे, स्त्री, भू॰ ५२. काललदेवी, चामु० की माता भू॰ २४. कावेरी, नदी, ५९ भू० १०९. काशी नगर ८४, ४३५, ४३६. काइयप गोत्र ९८, ११७. किकोरि, स्था० ४३३, ४३४.

कल्याणी, चो० राजधानी भू० ८१.

कित्त्र=कीर्तिपुर ७. किराज, जा० ३८. किरियकालन सेष्टि, पु॰ ४२४. किरिय चौण्डेय, पु० ८७. किल्केरे, स्था० २४, कीर्तिनारायण, उ० ५७ भू० ७९. कीर्तिवर्म्मा, चा० न०, भू० ७५,८०, 69. कुक्कुटसर्प ८५. कुन्यनाथ जिनालय, मू० १०५. कुम्भकोण, स्था० ४३५, ४५६,४५७. कुम्मट, स्था० १३० भू० ९७. कुम्बेयनहिल, प्रा० ४९५. कुरुक्षेत्र ५३, ५६, ५९, ८३, ४८६. कुर्ग नगर, भु ८३, ११०. कुलोत्तुद्ग चद्गाल्व भट्टदेव, च० न० १०३ मू० १११. कूगेब्रह्मदेव बस्ति, भू० १२. कृष्ण ( प्र० ) रा॰ न॰, भू० ७५. कृष्ण (द्वि०) रा० न०, भू० ७६,८०. कृष्ण (तृ०) °राज, °राजेन्द्र, रा० न० ३८, ५४,५७भू० ७२, ७६-८०. कृष्ण, °तृप, °राज, ओडेयर ( प्र॰ ) मै० न० ८३ भू० ४८, १०७. कृष्णराज ओडेयर (तृ०) मै० न०९८, ४३३, ४३४, मु० २०, २१, ३३, 80, 900, 906. कृष्णराज बहादुर वर्तमान मे ः न ०, भू० ३३, १०८. कृष्णवेण्णा≔कृष्णा नदी १३८.

केतकरे. सरो॰ १२४. केतिसेष्टि पु० ९५, १०४, १३०, ३६१, मू० १२२. केदार नाकरस सर० ४० भू० ११२ केन्तद्वियहत्र, एक नाला १२४. केम्पम्मणि स्री भू॰ ६. केम्बरेयहल, एक नाला १२४. केलियदेवी, केलेयब्बरसि, विनयादित्य हो ० न० की रानी, १२४, १३७, 936, 898, 40 60. केल्लोरे, ब्रा०४०, १३७ मु०७५,९६. केल्रहनहिल, प्रा॰ ४८६. केशवनाथ, महादेव चं॰ न॰ के मं० १०३ मू० ३६. कैटभ, एक राक्षस ३८. कोङ्ग जा० ५३, १४४. कोङ्गनाडु, प्रदेश ११७. कोङ्गराय रायपुर दु० १३८. कोङ्गलि, मा० ५६. कोङ्गाल्व, रा॰ वं॰ ५०० भू० ८३, 909. कोक्न, प्रदेश ५६, १२४, १३०, १३७, १४४, ४९१, 888. ४९७, ४९९, मू० ९०. कोटिपुर मृ० ५६, ६०. कोट्टर, स्था० ९. कोइसा, स्था० ३७९. कोणेयगङ्ग, सर० ६० भू० ७४, ७७. कोपण, कोपल, ब्रा० ४७, १३७, १४४, मू० ९६.

कोपणपुर, स्था० ३२१. कोयतूर, दु॰ ५३, ५६, १२४,१३७, 936, 988. कोलार, कुवलाल, राजधानी भू० ७१. कोलाल ग्रा॰ ५६. कोलिपाके, स्था० ४०८. कोल्लापुर=कोल्हापुर ४०, ४२२, ४७१. कोवल, स्था॰ २४. कोविल≕श्रीरक्रम् १३६. कौण्डिन्य गोत्र ४०, ४३, ४५, ५९, ९०, १४४, ३६०, ४८६. खचरपति=जीमृतवाहन, र्पो० न० 936. खण्डलि, वंश १२८, १३०. खाण ( एक टैक्स ) १३७. खामफल, पु॰ ११९. खुसरो, ईरानका बादशाह भू० ८०. खेरामासा, पु॰ ३६३-३६५. खोटिगदेव, रा० न०, भू० ७७.

गङ्ग, रा॰ वं॰ ३८, ४५, ५४, ५५, ५९, ८५, १०९, १३७, १३८, १५१, १६३, २३५, ४६९, ४८६, भू० ७०-७५, ८४, १०९

गङ्ग, गङ्गण, गङ्गराज, विष्णुवर्धनके से ॰ ४३-४८, ५९, ६३, ६५, ७५, ७६, ९०, १३७, १४४, ३६०, 886. 880, 806. 866,

भू० ६, १**०, ११**, ३६, ४९, 40, 48, 62, 66-92, 94. 90. 909. गङ्गकन्दर्प, उ० ३८. गङ्गाङ्गेय, उ० ५७, भू० ७९. गङ्गचडामणि, उ० ३८. गङ्गिकार, जा०, भू० ७१. गङ्गणा, लेखक ५०. गङ्गवावनी कोल, क० ४५२. गङ्गमल्डल=गङ्गवाडि ५३, १४४. गङ्गमण्डलिक, उ० ३८. गङ्गरराय=चामु० ९०, ३६०. गङ्गरासिंग, उ० ३८. गङ्गरोल्गण्ड, उ० ३८. गङ्गतका. उ० ३८. ६०, भू० ७४, **9** 9. गङ्गवती, स्था॰ १०६ गङ्गवाडि=गङ्गमण्डल ४५, ४७, ५३, ५६, ५९, ९०, ११५, ३६०, ४३१, ४८६, ४९६, भू० ७५, 90, 88. गङ्ग विद्याधर, उ० ३८. गङ्गसमुद्र, ग्रा० ५३, ८८, ८९, १४४, 838. गङ्गसमुद्र, सरो० ५६, ९२, १०६, 928.

गङ्गाचारि, लेखक ४७, ५३, ५४,

865.

गङ्गायी, स्त्री ३९५. गडेगलाभरण, उ० ५७. गण्ड नारायण सेहि, पु० ४८६. गण्ड भेरुण्ड, पौ० पक्षी ४३४. गण्डमार्तण्ड. उ० ३८, गण्डराभरण, उ० ५३, गनीराम. पु० ३४३. गन्धवर्म, पु० २२०. गरुड केशिराज, सर ०३७, भृ० ११२ गर्ग, गोत्र ३४७, भ० १२०. गवरेसेट्टि. पु० १४३. गाडदेरे ( एक र्टंक्स ) १३८. गिरिद्रगमल, उ० १२४,४९४, मृ० 90. गिरिधरलाल, पु० ३५९. गुजरात=गुर्जरदेश भू० ८१. गुजावे, स्त्रा ३६१ गुडघटिपुर, स्था० ४०४ मू० ११९ गुणमतियब्बे, स्त्री २१८. गुनिय गङ्ग, उ० ३८. गुम्मटराजा, भू० ११२. गुप्तवंशी राजा भू० ३०. गुम्मह. सर्० ४०. गुम्मटदेव, पु० १०६. गुम्मटसेष्टि, पु० ३२१. ग्रम्मण, पु॰ ८४. गुफ्मसेहि, पु॰ ३५२, ३६१. गुरुकाणिके, एक टैक्स ४३४. गुर्जरदेश ३८, १२४, १३०, ४९१ मृ० ७८. गुलबर्गा, राजधानी भू० १०१. गुब्रकायां हो, भू० २६, 36, 38.

गेडेगलाभरण, उ०, भू० ७९. गेरवाल=वघेरवाल 3 6 2. गेरसोप्पे. स्था० ९७, ९९, १००-१०२, १३४, १३५, ३३४ मू० 80. गेसाजी, पु॰, ३८२. गोगिंग, सर० ३३७. गोणूर, ग्रा० ३८. गोदावरी नदी ५९. गोनासा, पु॰ ३८२, ३८३, भू॰ 999. गोम्मटपुर, श्रवण बेल्गुल ९२, १२८, 930, 936, 869. गोम्मटसेहि, पु॰ ८१, ३६१, भू॰ ९९. गोम्मटेश्वर मूर्ति भू० १७. गोयिल गोत्र ३४०, ३४४, भू० १२०. गोलकुण्डा, राजधानी, भू० १०१. गोल देश ४०, ४७, ५०. गोविन्द, पु० ३९५, ४०४. गोबिन्द ( द्वि॰ ) रा० न०, भू० ७५. गाविन्द ( तृ० ) रा॰ ना०, भू० ७६, UC. US. गोविन्दवाडि, स्था० २४, ५३, ४८९, मु० ९१. गोविन्दसेष्टि, पु॰ ९७. गाँड, गाँल, देश १२४, १३८, ४९१, मू० १४२. गौरश्री कन्ति, स्त्री ११३.

घ घट्टकवाट, स्था० १३८. घेरवाल=वघेरवाल. च चक्रगोष्ट, दु० ५३, ५६, १३८. चगभक्षण चक्रवर्ती, उ० ३३७ भू० 69. चक्रनाडु≔हुणसूर तालुका, भृ० १११. चङ्गाल्व, रा० वं० १०३, भू० ८४, 908, 990 चतुस्समयसमुद्धरण, उ० ५३ चतुर्भुख कल्कि, न०, भू० ३०. चन्दले, चन्दाम्बिके, चन्दब्बे, नागदे-वकी भार्या, ४२, १३०. चन्दाचारिग ( लोहकार ) २८१. चन्दिकब्बे=चन्दले ५३. चन्द्रप्रभ बस्ति, भू० ८. चन्द्रमौलि, मं॰ १०७, १२४, ४२६, ४९४, मू० ४४, ९७, ९८. चरेड्डय्य, पु० १४६, मू० ११८. चलदग्गलि, उ० ५७. चलदङ्कार, उ० ५७ भू० ९२. चलदङ्कराव, उ० १४३, ४९९, भू० ७९. चलदुत्तरङ्ग, उ०, ३८. चलुर्वे अरसु, पु॰ ९८. चाकिसेहि, पु॰ ३६१. चागदकम्ब=त्यागदस्तम्भ १**१०** सू**०** चागल देवी, नारसिंह प्र०, हो० न० की

रानी १३८.

चागवे हेग्गडिति, स्री ३६१. चामगष्ट, प्रा० १२४. चामराज नगर, भू० ७८. चामराज ओडेयर (९) मै॰ न॰ २४४, २४५, ४३४, मू० १०५, 908. चामराज ओडेयर (६) मै॰ न॰ ८४, १४०, ४३३. चामुण्ड व्यापारी ४९. चामुण्डय्य, पु॰ ११८. चामुण्डराय बस्ति ४४२,४७७,४८१, भू० ८, १३, १६, ७३. चामुण्डरायकी शिला, भू० १५. चामुण्डिका देवी ४३४. चाहदत्त वणिक ५३. चार्वाक (दर्शन) ३९, ४०, ४९२. चाळुक्य, रा० वं० ३८, ४५, ५४, ५५, ५९, ३२४, १३७, मू० ७५, ८०, ८७, ९०, ९१, १४३. चालुक्याभरण, उ० १४४, ४९२, ४९७, मू० ८२. चावराज, लेखक ४४, ४७. चावुडय्य, पु० ९६. चानुडिसेंहि, पु॰ ९९, १००, १०२. बातुण्डय्य, पु॰ १६४, भू॰ ११७. चिकण, पु॰ ८७, १००, ४५३, ४६३, 884. चिक्र, प्रा० १६२. चिक्कण्ण, पु० ८४, १३७, ३५२. चिद्धदेव राजेन्द्र ओडेयर, मै॰न॰ ४४४,

मू० ५, ३३, ४५, ४८, १०६, 900. चिकदेवरायकल्याणि, कुण्ड, ४३३. चिक्क बांस्त १३४ भू० १२२. चिक्कबेष्ट ( चन्द्रगिरि ) ४११. चिक्समदुकन्न, पु॰ ८८ भू० १२०. चिगदेवराजकल्याणि, कुण्ड, ८३. चित्तर, ब्रा० २. चेङ्गिरि, दु० ५३, १३८, १४४, ४९३. भू० ९०. चेन्दब्बे, स्त्री १२४. चेत्रण, चेत्रण्ण ( बस्तिनिर्मापक ), 973,886-243,863-864, ४८०, मृ ४०, ४१. चेत्रण काकुण्ड, मू० ४९. ः चेत्रण बस्ति, भू० ४०. चेत्रणा, पु॰ ८४. चेत्रपहत, भु० १०६. चेर देश, ३८, १३८. चेलिनो रानी ६३. चैत्यालय १३२, ४३०. चोल देश, ३८, ८१, ९०, १२४, १३०, ३६०, ४८६, ४९१, ४९९, ५००, मू० ५९, ६१, ७१, ८१, 68, 909. चोलकटकसूरेकाद, उ० ४९४. चोलपेर्मांडि न० ५४. चोलेनहिल्ल मा० १०७. चौबीसतीर्थंकर बस्ति, ११८ भू० ४१. ह्य

छन्दोम्बुधि, नागवर्मकृत, ग्रं॰,भू०११७.

ज

जक्रणब्बे, जक्रमब्बे, (गङ्गराजकी भावज ) ४३, ४४६, ४४७, भू०

48, 99.

जक्तरसूरु होयसलसेष्टि, पु॰ ३६१.

जिक्किकट्टे, सरो०, मृ० ४९.

जिक्कराज, हुल्लके पिता, १३८, भू०९५. जगदेकवीर, उ० ३८, १०९.

जगप्यापार, उठ २८, १०५. जनके केया गर १८ ००

जगदेव, तेलुगु सर०, भू० १०६.

जगहेव, चो० से० १३८.

जत्तलट, जत्तुलट्ट ( योधा ) ४३, ५३. जज्ञतुर, झा० १३७, १३८.

जय, °सिंह (प्र०) चा०न० ५४ भू०

८३, १३९, १४३.

जातिकृट, एक टेक्स, ४३४.

जातिमणिय, एक टेक्स ४३४.

जानकि, मङ्गप से॰ की भार्या, इरुगपकी

माता ८२, भू० १०४.

जायसवाल, भू० ६८.

जिगणेकट्टे, सरो०, भू० ४६.

जिननायपुर, ग्रा॰, भू॰ ५०, ५२.

जिनचन्द्र, पु० ७१

जिनदेव (ण) चामु॰ के पुत्र ६७, भू०

٠, ٧٧.

जिननाथपुर, ग्रा० ४०, ८३, १३१, ४६७, ४७८, भू० ८८, ९८.

जिनवर्भ, पु॰ ४०७.

जिन्ननहिल, प्रा॰ ८३.

जीमृतवाहन, न० ५३. जीवापेट, स्था॰ ४०४.

जैनमठ, भू॰ ४७.

जैमिनि, दा० ५५, ४९२.

जोगव्वे, जोगाम्बा, बम्मदेवकी भार्यो,

४४, १३०.

र

टाकरी लिपि, भू॰ ११९. टामस साहब भू॰ ६७, ६८.

ਨ

ठक, दे० ५४, मू० १४१.

त

तच्चूरु प्रा॰ ४४०.

तज्ञनगरम्, तज्जपुरी=तज्जोर ४३६,

४३७, ४४१.

तहगेरे, स्था० २४. तारेहल्लि, प्रा० १३८.

तरेकाडु=तलकाडु, दु॰ १३.

तलकाडु, तलवनपुर दु०४५, ५३,

५६, ५९, ९०, १२४, १३०,

936, 934, 983, 988,

३६०, ४४५, ४८६, ४९१,

४९३, ४९४, ४९७, मू॰ ७१,

96, go.

तलेयुर, प्रा० ५६, ४३१.

तालीकोटा, युद्धस्थान, भू० १०१.

तावरेकेरे, सरो०, भू० ५२.

तिगुल=तामिल, तिमिल, जा० ४५,५९,

९०, ३६० मू० ९०.

तिप्पेसुङ्क, एक टैक्स, १३८.

तिम्मराज, एन्र मृतिं प्रतिष्ठापक, भू० 34. तिरिकुल, परिया जा०, १३६. तिरुनारायणपुर=मेल्कोटे, मा० १३६. तीर्थद बसदि, कलसतवाडिका जै॰ मं॰ x49, 840. तुज्जबदि=तुज्जभदा नदी, १२३. तुलुब, देश, ५३, १२४, १३०, १३७, ४९१, ४९४. तेयगुडि, ग्रा० १८५. तेरदाल, ग्रा०, भू० ११२ तेरिन बस्ति, वाहुबलि बस्ति, भू० ११, 93, 66. तेरेयूर, प्रा॰ ५३, ५६, ४३१. तैल व तैलप, वा॰ न॰, भू० ७७,८१, 990. नोण्ड, देश ५३. त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ=चागद°,भृ०४०. त्रिभुवन चूड्रामणि≃मगायिबस्ति १३२, दीनदयाल, पु० ३४०, ३४९. ४३० मृ० ४६. त्रिभुवनमल, उ० ४५, ५३, ५६, ५९, ६८, ९०, १२४, १३०, १२७, ३६०, ४४५, ४८६, ४९१,

४९२, ४९७, ४९८, मू० ८२,

त्रिभुवनमल देव, 'पेमीड=विक्रमादित्य

त्रैलोक्यरञ्जन≔बोप्पण चैत्यालय, भू० ९.

( चतुर्थ ) चा॰ न॰ ४५, ५९,

69, 990.

१४४, मू० ८२.

**चिह्नापान, स्था** • १५७.

दधीचि, पौ० ऋ० ४९. दन्तिदुर्ग, रा०न०, भू० ७५,८०,८१. दशरथ, पाँ० न० १३८, मू० ४९३, 889. दागोदाजि=जीर्णोद्धार ४३४. दानचन्द पुरवाल, पु० ३५८. दानमल, पु॰ ३४५. दानशाले बस्ति, भू० ४५. दाम=दामोदर, चो० से० ९०, ३६०, ४८६. Ho so, 90s. दासोज, मूर्तिकार, ५०, मृ० ७. दिण्डिक, दिण्डिराज, १५२, भू० 19, 18%. दिविडग गामुण्ड, पु० २४. दिलीप, नो० न०, भू० १०९. ेदिलीप, पौ॰ न॰ ४९३. दर्विनीत, गं० न०, भू० ७२. देमति, देमवति, देमियकः देवमति, श्री ४६, ४९ मू० ९१. देवकोट नगर, भू० ५६. देवगिरि, भू॰ ८१. देवण कारीगर, ८५. देवणनकरे, सरो० १२४. देवर बेलुगुलु १४०. देवरहब्लि, प्रा॰ १०७. देवराज प्र०, वि० न०, भू० ४६, 903.

द

दण्डि, कवि, ५४ भू० १३८.

मू० १०४, १०५. देवराजे अरसु, मं॰ ९८. देवराय महाराज, भू० ४६. देवीरम्मणि, स्त्री भू० ६. देशकुलकर्णि, उ॰, ११६. दोड कृष्णराज वडेयरैय ( प्र० ) मै० न० ८६. दोडनकट्टे, ब्रा॰ १३३. दोइदेवराज ओडेयर, मै॰ न०, भू० ४५. दोरसमुद्र≔द्वारावती ९६, ४९१,४९४. डोहघरड, उ० ४४, ५९, ९०, १४४, 340, 806, 864. द्वारावती, द्वारावतीपुर (दोरसमुद्र) ४५. ५३, ५६, ५९, ८१, ९०, ३६०,४८६,४९१-४९४,४९७, ४९९, भू० ८१, ८४, ८६.

ध

धनायी, स्त्री ११९. धरणेन्द्र शास्त्री पु० ४३५. धरमचन्द, पु॰ ११८, भू० ४१. धरमासा, पु॰ ३८६. धर्मस्तल=धर्मस्थल ४३३. धर्मासा, पु० ३६५, ३७९. धवलसर, धवल सरोवर ५४. १०८. भू० १. धारा नगरी ५५, १३८. धूर्जिटि ५४, ४९२, मू० १४१, 982.

देवराद्र, देवराय, द्वि०, वि० न० १२५, । ध्रव, रा० न०, भू० ७५, ७८, ७९, न नकुलार्य, मं॰ ५००, भू॰ ११०. नगर जिनालय १०८, १२९-१३१, २५२, ४४३, मू० ४५. ः नङ्गलि, दु• ५६, १२४, १३०, १३० 9३७, 9४४, ४९<mark>१,४९४</mark> ४९७. नजरायपट्टण, प्रा० १०३, भू० ३६. नदि (राष्ट्र) ३४. नन्द, रा० वं०, भू० ६९. नित्र, नो० न०, मू० १०९. नरग, सर० ३८. नरसिंग, "सिंह" वर्म, चो० सर० ९०. १३८, १४४, ३६०, ४८६, मू० 90, 909, १२४, १३०, १३७, १४४, नरसिंहाचार रायबहादुर, भू० ६३,७०. नविऌ्रर, प्रा॰ २४. नहुष, पौ० न० ५६. नाग, °देव, बम्मदेव मं० के पुत्र ४२, १२२, १३०, १३७, ४९०. नागकुमार, पौ० न०, भू० ४७. नागति, स्था० २९१ भू० ११८. नागदेव, मं॰ बलदेवके पुत्र ५१, भू० 93, 84, 84, नागनायक सर० १४. भ० ११२. नागरनाविले स्था० ३६१. नागले, बूचण मं० की माता ४६, ४९. नागवर्म, नरसिंह मं के नाती भू०७५. नागवर्म, मूर्तिकार, २७२, भू० ११७, 996.

नागवर्म, योधा २३५. नागवर्म. गंगराजके प्रपितामह व मार के पिता १४४, भू० ८९, नागवर्म. से० बलदेवके पिता ५३. नागसमुद्र, सरो० १२२. नागियक, बलदेवके पुत्र, नागदेवकी भार्या ५१, ५२. नामकाणिके, एक टैक्स ४३४. नारसिंह, नृसिंह प्र०,हो० न० ४०,८० ९०, १२४, १३०, १३७, १२८, ४९१, ४९३, ४९४, ४९९, मू० ४३, ८४, ८५, ९४-९७. नारसिंह द्वि०. हो ॰ न०, भू०९९, १००. नारसिंह तु०, हो० न०, भू० १००. नासिक राजधानी भू० ७६. निद्धगल, रा० वं०, भू० १११. निम्ब, °देव, मं० ४० मू० ११२. नीरारम्भ, एक टैक्स ३५३. नील मं॰ ४२. नीलगिरि ५३, ५६. नुडिदन्ते गण्ड, उ० ३८, ४४. नूत्रचण्डिल, न० ४७, ५०. नुपकास, हो० न०४४, भू०८३, ८४, €. नेडुबोरे, प्रा० ६. नेमिसेहि, पु॰ ८६, २२९, ३६१ मू॰ 93, 66. नेरिलकेरे, सरो० ५९. नोलम्ब, रा० वं० ३८, भू० १०९. नोलम्बकुलान्तक, उ॰ ३८, १७१.

नोलम्बराज, सर० १०९. नोलम्बवाडि. प्रदेश ५३, १२४, 930, 930, 889, 888. न्याय, एक टैक्स १६८. Œ पञ्जाब देश, भू० ११९. पड़णसामि, °स्वामि, उ० १३०, ४८६, ४९० मृ० ४५, ९८. पहदेसायिष, एक टेक्स, ४३४. पहिषेक्माल, सर० ५३. पडेवलगेरे, स्था॰ ८९. पत्तिगे≕आय ३५४. पद्रमसेष्टि पंडित, भू० १०६. पद्मसेष्टि, पु॰ ८१ भू० ९९, १०६. पद्मरय, पाँ० न०, भू० ५६, ६०, पदालदेवी, पद्मावती, हुहकी भार्यी १३७, ४९१ मू० ९६. पद्मावती बस्ति=कत्तले बस्ति, भू० ५. पम्पराज, अरसादित्यके पुत्र ३५१. परवादिमञ्ज जिनालय, भू॰ ९९. परम, प्रा॰ ४५, ५९ मू॰ १०, ९१. पल्लव, रा० वं० ३८, १२४, १३०, ४९१ मू० ८०. पल्लवाचारि, लेखक १५८. पाटलिपुत्र, नगर ५४ भू० ६०, १४१. पाण्ड, पौ० न० १३८. पाण्ड्य, °देश, रा० वं० ३८,५३,५४, 928, 930, 930,889, 883, ४९४,४९९ मू० ६१, ८३, ११२, 980, 983.

पानीपथ ३३८, ३४०, ३४६, ३४७, ३५८ मू० १२०. पाभसे, दु॰ ३८. पार्श्वनाथ बस्ति भू० ४, १६, ६१, 9 4. पाशवाह, एक टैक्स ४३४. पिट्ट, पिट्टग, योधा ५८ भू० ७९. पिरिय दण्ड नायक, उ० ४०. पीतला गोत्र ३९३ भू० ११९. प्रहैयसेहि, भू० ५. पुनाट देश, भू० ५७. पुरवर्ग, एक टैक्स ४३४. पुरवाल, जा० ३५८. पुरस्थान, स्था० ३२२. पुरुख, पाँ॰ न० ५६. पुलाकेशी प्र॰, चा॰ न॰, मू॰ ८०. पूर्णय्य, कृष्णराज तृ॰, मैं० न॰ के मं॰ ४३३ सू॰ १०७. पेजेर=हेमावती, राजधानी, भू० १११. पेनुगुण्डे, प्रा० ९४. पेरमाल्कोविल=काञ्ची १३६. वेर्गल्बप्पु गिरि २४. पेजेंडि, स्था॰ १३. पेर्ल्बान, कुल २०८. पेर्मडिचोल, भू० १०९. पोचलदेवि, पोचाम्बिका, पोचिकब्बे, पोचब्बे, गंगराजकी माता ४४. ४५, ५९, ६४, ६५, ९०, १४४, ३६०, ४८६ मू० ६, ९१, ९२. बरार, प्रदेश, मू० १०१.

पातालमञ्ज, सर्० ३८, १०९.

पोम्बुच, पोम्बुर्च, दु० ५३,५६,१४४. पोध्सल, रा० वं० ५३, ५४, ५६, २२९. पोय्सलसेटि. भू० १२, ८८. पौण्ड्बर्धन देश, भू० ५६. पौदनपुर, भू॰ २४, २६. प्रचण्ड दण्ड नायक, उ० ५२, ५३. प्रताप चक्रवर्ति, उ॰ ९०, ९६, १२८, 930. प्रताप नारसिंह=नारसिंह प्र∘, हो॰ न॰ ३१६. प्रतापपुर, घा० ४०. फ्रीट, डॉक्टर भू० ६३, ६५, ७०. ब बह्वापुर=बङ्कापुर ३८, ५५, १३७ भू० ७२, ९६. बङ्गलोर नगर, भू॰ ७१, ९३. बडवरबण्ट, उ० २४९, २९८. बनवसे (बनवासे ) दु॰, व प्रान्त ३८, १२४, १३०, १३७, ४९१, ४९४, ४९६, ४९७. बनिय, बनिया, जा०, ३४७. बम्म, °देव, से॰ १४४ मृ० ८९, ९२. बम्मदेव मं० ४२, १२२,१२४, १३०. बम्मेयनहिल, प्रा॰ १२४, ४९४ मृ० 88, 96. बम्मेय नायक से॰ १२४,३६१,४९४. बरहालकेरे, सरो०, १३७, १३८,

बर्बर देश १३८. बलगुल (बेलगुल) ४३४. बलदेव, बहा, बहाण, मं० ५१-५३, 349. 20 34.93. बलि. बलीन्द्र, पौ० न० ५३,१३८. बलिप्र ५५, भू० ८२. बलेयपदृण, ०वदृण, दुः ५६. बल=बलदेव मं॰ ५१. बन्नभ=बन्नभ रा० न० २४. बलाल, प्र०, हो० न० १०५, १०८, 924, 930, 988, 889, 883 Ho 86, 68,60, 900. बल्लाल, वीर बल्लाल, द्वि॰, हो॰ न॰ ९०.१२४.१३०,४९४,४९५, भू० 88 84. 49. 28, 24, 84. 94, 94, 99. बल्लेय, से॰ ३१९, ३२८ बह्रेयकेरे. मरो० १३७, १३८. बसदि, एक टैक्स, १३७. बसविसेहि, पु० ७८, ८६, ८७,३१८, ३२७, ३६१ मू० ३६, ३७, १२१. बस्तिहल्लि, प्रा॰ १०७. बहणिगं, ग्रा॰ ३६१. वहमनी राज्य भू० १०१. बागडेंगे, आ० ८५. बागणच्बे, स्त्री १४४, २५१. बागियूर, ग्रा॰ ६१. बाणारसि (काशीपुरी) ५३, ५६, 48, 63, 998. बायिक, योधा ६१.

बारकनूर, ग्रा॰ ९४. बालकिसनजी, पु॰ ३३९, ३४०. बालादित्य, सर० २९६, भू० ११२, 996 बाल्हराम, पु० ३४२. बास, पु॰ २६३, २७९, २९२. बाहुबलि, पु॰ ३६१. बाहबिल बस्ति=तेरिनबस्ति, भृ० १२. बाह्बलिसेहि, प्र० ७८, ८६. ३६९. बिटेयनहिल, प्रा० ३३०. बिट्टिदेव=विष्णुवर्धन, हो० न० ५३, 399. बिडिति, प्रा॰ ३५६, बिदर राज्य, भू० १०१. बिदिएमसिट्टि, पु॰ ८६, ३२७. बिन्दसार, मौ० न०, भू० ६८. विम्बसार=श्रेणिक मौ० न०, भू० ६८. विम्बसेड्रिमकेरे, सरी० १३७, १३८ बिद्दस्वारि मुखतिलक, उ० ४३,४४, 80, 43, 49, 866. बिरुदेश्तंम्बर गण्ड, उ० ४३४. बिलिकेरे, प्रा० ९८. बिल्हण कवि, भू० ८१. बीजापुर राज्य भू० ८०, १०१. बीरञ्जन केरे सरो० १३७, १३८. बीररबीर, उ० ५७. बक्रण, से॰ ८२ भू० १०४. बुक्तराय, वि॰ न० ८२, १३६, मु॰ 909, 902, 908. बुवानन साहब, भू॰ १८.

बुचण, बुचिमध्य, बुचिराज, मं॰ ४०, ४६, ४९, ११५ मू० ९१, ११२. बेक, मा० ९०, १०७, १२४, २१२, ४७५, ४७७ मृ० ९६, ९७. बेकनकेरे, सरो० १४४. बेगुरु, प्रा० ३७०, भू० १२२. बेंडिगे. एक टैक्स, ४३४. बेह्रगनहिल्ल, प्रा० १३७, १३८. बेर्क=बेक्क, ग्रा० ५९, ४९९. बेलगोल, बेलगुल, बेल्गोल, २४, ४४, ५६, ५९, ६७, आदि. बेलिकुम्ब, स्था० ४७९, भू० ५२. बेलुकरे, बेलुकेरे, स्था० ४१, भू० 992. बेळुगुलनाडु प्रदेश, ४८४. बेद्धर राजधानी, भू० ८४. बैच, बेचप. से॰ ८२, १०४, भू० 908. बैयण, पु० ३७० भू० १२२. बैरोज, मूर्तिकार. ४७९, सू० ५२. बोकवे हेग्गडिति स्त्री ३६१. बोकिमय्य, लेखक ५३. बोकिसेंहि, पु॰ ७८, ८६, ८७, ३६१. बोगाय्च, सनिक ६०. बोगार राज, सर० ४१. बोगेय, योधा ६०. बोप्प, "देव, से॰ १४४, मू॰ ४९. बोप्पण चैत्यालय=त्रेलोक्यरञ्जन ६६, मू० ९.

बोम्मिसेहि, पु॰ ८४, १०४, १३७. बोम्यण, मं० ८४, १०३. बोम्मण. बोम्यप्प कवि ८४ भू० १०५, 908. बोयिग, योघा ६०. बौद्ध ३९, ४०, ४९२. बौरिंग साहब, मू० १८. ब्रह्मक्षत्रकुल १०९ भू० ७३. ब्रह्मदेव मंदिर, भू० ४२. ब्रह्मदेव स्तम्भ, भू० ३७. मगदत्त, पौ० न० ५३, २३५, ४९४. भगवानदास, पु० ३३८. भण्डारि बस्ति=भव्यचूडामणि १३७, ४३५, ४३६, ४४१, ४५७, सू० ४२, 83, 89, 98, 90E. भण्डेवाड, ग्रा॰ ३६६. भद्रबाहुकी गुफा, भु॰ १५, ५५. °मय्य, 'ईश्वर, से॰ ४०, भरत. ११५, ३६८, ३६९ भू॰ ३५, ३९, 93, 993 भरतेश्वर मूर्ति, भू० १३. मल्लातकीपुर, मू॰ १०६. भव्यचूडामणि, उ० १३८. भव्यचुडामणि=भण्डारिबस्ति ¥० ४३, ९५. भाष्ट, दर्शन १०५. भाइपद, स्था॰, भू० ५८. भानुदेव हेगगडे, पु॰ ३२५.

भारगवे, ग्रा० ३०७. भारतियक, स्त्री १३७. भारवि कवि ५५. भाषेगे तप्पुच रायरगण्ड, उ० १३६, भीमादेवी, रानी ४२८ भू० ४६,

भुजबलवीरगञ्ज, उ० १३८, १४३, ४९१, ४९४, ४९७.
भुजबलि (बाहुबलि, गोम्मट) १०५.
भुजबलैय्य, पु०, भू० ५१.
भूतराय, गं० न०, भू० १०९.
भोज, न० ५५, भू० ३२, ३३, ११२

भौतिक दर्शन ४९२.

म

माध देश, भू॰ ६९.. मगर, राष्ट्र, ८९, ८९९. महाप, बुकके से० ८२. नहामिबस्ति १३८ भू॰ ८६, ९०३, ९२२.

मङ्गलेश, चा॰ न॰, भू० ८०.
मांजगण, पु॰, भू० १०.
मांजगण बस्ति, भू० १०.
मण्डलिक त्रिनेत्र, उ० ३८.
मण्डलिक त्रिनेत्र, उ० ३८.
मण्डलिक त्रिनेत्र, ५० ७१.
मत्त्रिकरे, स्था॰ ९६.
मदनेय, पा॰, भू० ४५.
मधुरा पुरी १५८.
सम्बद्ध, पु०, भू० १९८.
सम्बद्ध, पु०, भू० १९८.

मनचेनहिल, प्रा० १०७. मनसिज, न० २४. मनेटेरे, एक टेक्स १३८. मनाकोविल, प्रा० ४३९. मरियाने, से० ४०, ११५, मू० ९४, १९२. मरुदेवि⇒माचिकञ्चे २२९. मरुदेवी, स्त्री ३६१.

मलन्र प्रा० ८. मलपर, मलेप, मलपरोलाण्ड, पहाड़ी सर्० ४५, ५३, ५६, ५५, १२४, १३०, १३७, ४९२, ४९४, ४९७, ४९५, सू० ८३.

मलप्रहारिणी नदी १३८.

मलप्रय, एक टेक्स १२८, १३७.

मलप्र, स्था० ४३४, **भू० १०७.**मलिककाफ्र, से०, भू० ८४.

मलेगोल, स्था० २९७.

मलेराज राज, उ० ४९९.

मिल्लिदेव, °नाथ, नागदेव मं० के पुत्र ४२, १३०. मिल्लिमाथ, लेखक, ५४

मिल्लिनाथ, लेखक, ५४. मिल्लिप, पु० ४६१.

मिलिसेहि, पु॰ ६८, ८६, ८७, १२४, १३०, ४१८, ४८६, भू० ३९, ११७.

महदेव, चं० न० १०३ सू० ३६. महादेव पु० ८६. महानवमी संख्य, भू० १३. महाप्रचण्डदण्डवायक, उ० ४३, ४४,

४७, ५९, १४४, ४४७.

महासामन्ताधिपति, उ० ४३, ४४, 80, 988. महीपाल कन्नौज न०, भू० ७६. माकणब्बे, गंगराजकी मातामह, ४४, ४५. ५९. ९०, ३६०, ४८६ म्० ८९. माचिकव्वे, पोय्सलसेहिकी माता, २२९ Ho 66. माचिकड्ये, शान्तलदेवीकी माता. ५०. ५३, ५६, भू० १२, ९३. माचिराज, पु० ३५१, ४९७. माडगढ, माडवगढ, ३८२, ३८६, भू० 998, 920. माडिगूर, ग्रा० ११६. माणिकदेव, सर• १०५ मू० ११२. माणिक्य भण्डारि, उ० ४०, १२८. मात्र, वंश, ३८. मानगप, इहगपके पिता, ८२ भू० 108. मानम पु०, भू० १५. मान्यखेट, न०, भू० ७६. मार, मारमध्य, गंगराजके पितामह 18, 84, 48, 80, 988, 380, ४८६ मू० ८९. मार, सोवण नायकके पुत्र १२४. मारगौण्डनहिल्ल, ग्रा॰ ८६. मारसिंग, °गय्य, शान्तलदेवीके पिता, ५३, ५६, ३११, २० ९३, ११७. मारसिंग≕गंगवञ्जा, गं० न०, भू० ७४. मारसिंह, गं० न० ३८, भू० १३, ७२, v3, 69, vv-v9, 99v.

मारुइल्लि, प्रा०, मू० ९७. मारेयनायक, पु० ४९४. मार्गेडेमळ=पिट्य, सर० ५८ भू० ७९. मालव, देश, ५४, १३८. ४९९ मू• ७६, १४१. मावन गन्धहस्ति, उ० ५८ भू० ७९ मासवाडिनाडु, प्रदेश, १२४. मण्डा लिपि भू० ११९. मुत्तगदहोत्रहह्रि, प्रा० १३३. मदगेरे तालुका, भू० ८३. मदाराक्षस, ग्रं॰, भू॰ ६८, ६९. मुनिगुण्ड सीमे, प्रदेश, ११६. मुल्लूर, ग्रा० ४४, ५४, भू० ९०. महम्मद तुगलक, भू० १०१. मुडविदी, प्रा॰, भू॰ ४४. मूलभद्र कुल, १२८, १३०. मेरगिरि कुल ४७४. मैगस्थनीज, भू॰ ६७. मैसूर, मैथिसूर, महिसूर, महीसूर, ८३, ८४. ९८. १४०, ४३४, मू. ७१, 904, 990. मोहेनविले, प्रा०, ५३, ५६. मोतीचन्द्र, पु० ३३७. मोनेगनकहे, प्रा०, ४९६. मोरयूर, प्रा॰ ४०८. मोरिक्नेरे, स्था० ५१, मू० ९३. मोसले, ग्रा० ८६, ८७, ३६१. मौर्य, रा० वं०, भू० ६९. य यक्षराज, हक्षके पिता, ४०,१३७,४९१. यगालिय, प्रा॰ ८९.
यदु, यो॰ न॰ ५६, १३७, १३८.
यदु, कुल, ४३४, ४९९.
यदुतिलक, उ॰ ४९३.
यवरेगोत्र १९८.
यशस्वती, भरतकी माता, भू॰ २४.
यादव, कुल, ४५, ५३, ५६, ५९, ८१, ९०, १२४, १३०, १३७, १३८, ४९५, ४९७, ४९९, भू० ८१, ११०.

यिरुगप≕इरुगप, ८२. बेरुकाणिके, एक टैक्स, ४३४. योगन्धरायण, मं० ९३८, भू० ९५.

रक्रसमणि≕गंगवज्र ६० सू० ७४, ७७, ११७.

रङ्गस्य, पु०, भू० ४२.

रहकर्न्य, उ० ५७ मू० ७९.
रणरक्षभीम उ० ४९४.
रणरक्षभीम उ० १०९.
रणासिंग, न० १०९.
रणासिंग, न० १०९.
रणास्तोक कम्बय्य, रा० न० २४.
रश्चिण्डल, न०, भू० १४२.
रत्नसागर पु० ४०३.
राइस साहब, भू० ६३, ६८.
राइस, मं०, भू० ६९.
राचनहिंल, भा० ८३.
राचनहिंल, भा० ८३.
राचमहं, देव, गं० न० ८५, १३७,
२३९, भू० ९, २८, २९, ३२,

राचेयनहल्लि, राचनहल्ल, थ्रा० १२ ४९२. मृ० ५३. राजकीर्ति, पु॰ ११९. राजवृडामणि मार्गेडेमल, रा॰ न०इ चतुर्थके धसुर ५७, ५८ भू० ७९ राजतरंगिणी, ग्रं०, भू० ६८, राजमार्नण्ड, उ० ५७, ४९७ मू० ७९ राजादित्य, चो० न०, भू० ७७. राजादित्य, चा० न० ३८, भू० -१ राजेन्द्र चोल, न०, भू० १०९. राजेन्द्र चोल को० न०, २,० ११० राजेन्द्र पृथुवी, को० न० ५००. राम, पौ० न० ४९९ रामचन्द्र पं०, पु० ३६१. रामदेवनायक, सोमेश्वरके मंत्री १२ मृ० ९९.

रामराय, वि॰ न॰, भू॰ १०१.
रामानुज, वैष्णवाचाय १३६, भू॰ ३
रामेश्वर, हिन्दू तीर्थ ८४.
रायपात्रचूडामणि उ० ४३०.
रायरायपुर, दु० ५३, १२४, १३७
राष्ट्रकूट, रा० वं०, भू० ७५, ८१.
रामणीदेवी, कृष्णकी रानी ५६.
रूपनारायण बसदि=कोह्रापुरका जै०।

ह्वारि, लेखक ५४. रेचिमय्य, बहाल द्वि॰ के से॰ ४५ भू॰ ५१, ९८. रोह. दु॰ ५३. ल

लक्कले, लक्कने, लक्षिदेवि, लक्ष्मीदेवी, =गंगराजकी भार्या, ४५-४९, ५९. ६३, भू० ११, ९१, ९२, सकि, स्त्री भू० १५. लक्किदोणे, कुण्ड, भ० १५. रुक्ष्मण, हुलके आता १३८, भू० ९५. लक्ष्मणराय, पु० ३४३. लक्ष्मादेवी. लक्ष्मोदेवी=विष्णवर्धनकी रानी १२४, १३७, १३८, ४९४, मु० ९४. लक्ष्मीधर=लक्ष्मण, रामके आता ५१. लक्ष्मीपण्डित, पु॰ ४३४. लड्ड, डाक्टर, भू० ६३. ललितसरोवर ७९ भू० ३५. लंकापुरी १०९ लाडदेश १२४, १३०,४९१. लाट=गुजरात, भू० ७६. लोकविद्याधर, पु॰ ६१, भू॰ ७४. लोकायत दर्शन ४९२. लोकाम्बिका, हुलकी माता ४०, १३७, १३८, ४९१, भू० ९५. लोकिगुण्डि, प्रा० ५३, १३०, १४४. ल्युमन साहब, भू० ६७.

व

नक्षापुर=बङ्कापुर ५५. चडिन, को० न०, भू० १९०. चज्चल, न० ३८. चज्चलदेन, वज्चिलदेन, चा०न० १०९ भू० ७८.

वङ्गवहारि, उ० ८६, ३६१. वडेग. रा॰ न॰ अमोघवर्ष त॰ ६०, भू० **.80** वत्सराज, न० ५३, १४४, २३५, ४९४, ४९९, मू० ११८. वनगजमहा. उ० ३८. वनवासि≔वनवसे, राज्य ३८, १३८. वरुण, ग्रा०, भू० ८२. वर्धमानाचारि, लेखक ४३, ४४, ५९. वलभ गोत्र ४०५. बह्रभराज=कृष्ण द्वि०, रा० न०, भू० 'ક€. बल्लुर, प्रा० १३८. वसुधैकवान्धव, उ० ४७१. वस्तियप्राम ८३. वाजि वंश ४०, १३७, १३८ भू० 9.4. वालापि=बदामी, राजधानी भू० ८०. वाराणसी=बनारस १३३, १४०, ४८६. वासन्तिकादेवी १२४, १३०, १३७. विक्रमाइदेव चरित, ग्रं०, भू० ८१. विक्रमादित्य, चा० न०४९४ मू० ८०, 69. विजयनगर, भू० १०१. विजयमल, पु॰ ३५९. विनयादित्य, हो० न० ५४, ५६, १२४, १३०, १३७, १३८, १४४, ४९१-४९५ भू० ८४-८७, ९४, 96, 980.

विनेयादित्य=विनयादित्य, हो०न० ५३

विन्ध्यगिरि ३८. विराट पौ० न० १३८. विलसनकरू, सरो० ५३, ५६. विशाला (राज्य १) १. विशालाक्ष पंडित, मं०, भू० ३३. ... शकराजा, भू० ३०. विष्णु, "वर्धन, हो०न०३३-४५, ४७, शहरनायक, सर० ७३, १२०, २४९, ५०, ५२, ५३, ५६, ५९, ६२, ९०, १२४, १३०, १३७, १३८, 988, 350, 884, , 36, 866, ४९१-४९७, ४९७ मृ० ६, १०-१२, ३४, ३६, ४९, ५०, , शबर, जा० ३८. ۲<del>۹-</del>۹, ۹۰۰, ۹۹۹.

विष्णुभट्ट, भू० १८२.

बीरगङ्ग, उ० ४५, ५३, १८६, ५० वर्ग झस्बन्द्र घोषाल, प्रो०, मु० २९. Y84, 866, 843.

वीर नार्रामंह ( द्वि० ) हो० न० ८१. ्शान्त=दण्डराज ४९९ मु० ९९. वीर नारसिंह ( तृ० ) हो० न० ४६. बीर पह्रवराय १२० भू० १०९. बीर पाण्डय, कारकल मूर्तिके प्रतिष्ठा-पक, भू० ३४.

वीर बहाल (द्वि०) हो० न० ९०, १०७, 928, 924, 930, 889, 888.

बीर राजेन्द्र पेटे, ग्रा॰ ४६८. वेगूर, भा० १५३. बेल्गोल≕बेल्गोल १७-१८. वेल्माद, प्रा० ७. वैदिश, नगर० ५४.

. वैशेषिक, **दर्शन** ३९. वैष्णव, सम्प्रदाय १३६, ४९२, भू०

হা

Ho 908. शत्रुभयंकर न० ५४. शनिवार सिद्धि उ० १२४, ४९४, 588.

्शम्भदेव, चन्द्रभीलि मं०के पिता १२४ भूक ९७. ं शम्भुनाथ, पु० ३४४.

९०, १२४, १२०, १३७, ३६०, | शशपुर=अंगडि, ब्रा० ५६, ४९९, सू० 63, 68.

गान्तवर्णि, पु०, भू० ३३.

्शान्तल देवी, बुचिराज**की भा**र्यो **११**५ मु० ९४.

शान्तला, शान्तलंदवी, विष्णुवर्धनकी रानी ५०, ५३, ५६, ६२ मू० 99, 93, 93.

शान्तिकब्बे, नेसिसेहिकी साता २२९ म्० १२, ८८.

शान्तिनाथ बस्ति भू० ७, ५०, ५१. शान्तीश्वर बस्ति भू०१२, ४१, १०३. शासनबस्ति=इन्दिराकुल गृह भू० १०, 9٤.

शाह कपूरचन्द पु॰ ३३७. गाह हरखचन्द पु॰ ३३६. शिकारपुर थ्रा॰, भू॰ ८२. शिबि, पौ० न० १३८. शिवगङ्ग, स्था० ५३ मू० ९३. चिवमार (द्वि०) गं० न० २५६ मू० ८, 38. 36.

शिवमारन बसदि भू० ७४. बिशुपाल, पौ० न॰ ३८. शुभतुङ्ग, कृष्ण (द्वि०) रा०न ०, भू०७६ शुद्रक, पौ० न० ४९४. शैशुनाग, रा० वं०, भू० ६९. श्रवण बेल्गुल ४३३, ४३४. श्रियादेवी, सिंगिमध्यको भार्या, ५३. श्रीकरणद हेगाडे, उ०, ४०. श्रीकरण रेचिमध्य, सं० ४०१. थीधरवोज, मूर्तिकार, २४१, भू०

श्रीनिलय≕नगर जिनालय, भू० ४५. श्रीपुरुष, गं० न०, भू० ८, ७१. श्रीपृथ्वीवल्लभ उ०, भू० ७६. श्रेणिक, न० ४३८.

996.

षड्दर्शनस्थापनाचार्यं, उ॰, ८४. षड्धर्मचकेश्वर, उ० १४०.

### स

सगर, पौ० न० १२४. संप्राम जत्तलह, उ॰ ४७, ५३, १४४. सत्यमंगल, ग्रा॰ ९८. सत्याश्रयकुलतिलक, उ०, १४४, सिद्धरगुण्ड्व=सिद्ध्विला, भू० ३९.

897, 830. सन्तोषराय, पु० ३४०, ३५०. समधिगतपञ्च महाशब्द, उ० ४३, ४४, ४७, ५६, ९०, ११३, १२४, 930, 930, 988, 350, ४९२, ४९४, ४९७, मू० ८२, 990, 996. समयाचार, एक टैक्स, ४३४. सरावगी, जा० ३४०, ३५०, भू० 930. सर्वचूडामणि, पु॰ १३७. सर्वणन्दि, पु॰ १६२. सल, हो० न० ४९४, ४९५, भू० ८३, सल्य, ब्रा० ५९, ४९३, ४९५, भू० सवणेरु, प्रा० ८०, ९०, १३७, १३८, ३६१, मू० ९५, ९६. सवतिगंधवारण बस्ति, ५३, ५६, मू॰ ११, ९२, ९३. सागर, मा० १२४. साणेनहिल, मा०, भू० ४९, ५४. सावन्त बसदि, कोल्लापुरका जै॰ मं॰ ४७१. साविमले, गिरि, ५३. साहस तुङ्ग ( दन्तिदुर्ग, रा० न० ? ). ५४, भू० ७९, ८०, १३९. तिक्रिमय्य, पु०, भू० ९३.

सिद्धरबस्ति, भू० ३८, १०६.

निद्धान्त बस्ति, भू० ४४. सिरियादेवी, ५२. सिवमारन बसदि, भू० ८. सिवेय नायक, सर०, १२४. सिंगण, सिंगिमप्य, बलदेव मं० के पुत्र

सिंग्यप नायक, सर० ४७७, भू० ११२. मिंधु, देश, ५४ भू० १४१. सिंहल, देश, ५५. सिंहल नरेश, भू० ११२, १४३. सिंहले नरेश, भू० ११२, १४३. सिंहसेन, चन्द्रगुप्त मौर्यके पुत्र, भू० २४. सुपार्श्वनाथ बस्ति, भू० ८. सुप्रभा, चन्द्रगुप्त मौर्यको रानी, ५० ५७.

सेठ राजाराम, यु० ३४४.
सेनवीरमतजी, यु०, मू० ३७.
सेरिंगपट्टम, भू० ५५,६२,९०६.
सेन्रुण, न०, ४९९.
सोम, चन्द्रमीलि मं० के युत्र, १२४.
सोमनाथपुर, झा० १९७.
सोमश्रमी, पुरोहित, भू० ५६.
सोमश्रमी श्री, मु० ५६.
सोमेश्वर, सर० १२८.
सोमेश्वर, सर० १२८.
सोमेश्वर, सर० १२८.
सोमेश्वर चेव, हो० न० ४९९, भू० ९९, १००.

ह हित्तपोम्सु, एक टैक्स, ४३४. हुप्पलिगे≕कठघटा, ११५.

हरदिसेष्टि, पु० ८६. हरिदेव, मं० ३५१. हरिय गौड, पु॰ १०६. हरियण, पु॰ ८६. हरियण, सर० १०५, भू० ११२. हरियमसेहि पु॰ ३६१. हरिहर द्वि०,वि०न० १२६, मु० १०१, 903, 908. हर्विसेष्टि. पु० १३६. हपेवर्धन, न०, भू० ८०. हलम्र, ग्रा० ९५, भू० १२२. हलंबेल्गोल, प्रा०, भू० ५३. हाडुन्सहित, प्रा॰ १३७. हाडोनहाल, ग्रा॰ १०७. हानुद्गत, दु० ५३, १२४, १३०, 938, 889, 880. हाविसेष्टि, पु० ८७. हारुवसेष्टि, प्र॰ ८६, ३६१. हार्नले साहब, भू० ६७. हालज, पु॰ ४०६. हामसा, पु॰ ३६६. हिमशीतल, न० ५४, भू० ११२, 938.

हिरियणा, पु॰ ११७. हिरिय जक्षियब्बेयकेरे, सरो॰ १२४, ४७५.

हिरिय दण्डनायक, उ० १४३, ४७८. हिरिय मण्डारि, उ० ८०, ९०, १३८. हिरिय माणिक्य भण्डारि, उ० १२८. हिरिसालि मा० १२१, भू० ४२.

हीरासा, पु॰ ३६४, ३६६, ३८२ होन्नक्षि, प्रा॰ ४८४. ३८६, ३९३. हिलगेरे, ग्रा॰ १३१. हुन, °राज, बन्नाल द्वि० के से०, ४०, होनेय, पु० ८७. 134. 98-90.

हल्लघर, मा० १२४. हल्छहण, एक टैक्स, ४३४. हत्तेय, पु॰ ८७. हेञ्जेर, बा॰ ५३. हेडेजीय, पु॰ १४३. हेमवती नदी, भू० १०९. हेम्माडिदेव, सर०, १२४, हेर्गडेकप्न, पुरु, मूरु ८०. होन्नचगेरे, ब्रा॰ ९६

होत्रिसेष्टि, प्र० ८७, ३६१. होत्रेनहिल, मा० १०७. ४२, ८०, ९०, १२४, १३७, होय्मल, रा० वं० ४४, ४७, १२४, 934, 394, 889, 270 83. . 938, 930, 934, 934, 889, ४९२, ४९४, ४९५, ४९७,४९९, भू० ८१-८३, १०१. होय्सल सेहि. प्र॰ ८६. ३६१. होय्सलाचारि, लेखक, ४४. होखिसेहि, पु॰ ८६. ः होहेसेहि, पु० ३६१. होसगेरे, सरो० ५९. होसपट्टण, आ० १३६. होमवालल, ग्रा॰ ८४. होसहिल, मा॰ ८३, ८४, ४३४.

# माणिकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालाका सूचीपत्र

## केवल संस्कृत-प्राकृतके ग्रन्थ।

[ इस प्रन्थमालाके तमाम प्रन्थ लागत मूल्यपर बेचे जाते हैं, अतएव इसके सभी प्रन्थ बहुत सस्ते हैं।]

- १ लघीयस्त्रयादिसंग्रह—( १ भट्टाकलंकदेवकृत लघीयस्त्रय अनन्त-कीर्तिकृत तात्पर्यवृत्तिसहित, २ भट्टाकलंकदेवकृत स्वरूपसम्बोधन, ३-४ अनन्त-कीर्तिकृत लघु और वृहत्सर्वज्ञसिद्धि ) पृष्टसंख्या २२४। मूल्य। 🔑
- २ सागारधमीमृत--पं आशाधरकृत, स्वोपज्ञभव्यकुमुद्विन्दका टीका-सिंहत । पृष्ठसंस्या २६०।
  - ३ विकान्तकौरवीय नाटक-किव हस्तिमङ्गल । पृ० १०६ । मृ० ।≤)
  - **४ पार्श्वनाथचरित-**-श्रोबादिराजसूरिप्रणीत । पृ० २१६ । मू० ॥)
  - ५ मैथिलोकल्याण-कविवर इस्तिमलकृत नाटक । १० १०४ । मृ०।)
- ६ आराधनासार-आचार्य देवसेनकृत मूल प्राकृत और पण्डिताचार्य रत्नकीर्तिदेवकृत संस्कृतटीका। पृष्ठसंख्या १३२ । मू० । )॥
  - **७ जिनदत्तचरित**-श्रीगुणमदाचार्यकृत कान्य । ए० १०० । मू० । )॥
- ८ प्रद्युम्नचरित-परमार राजा सिन्धुलके दरबारी और महामहत्तर श्रीप-प्यटके गुरु आचार्य महासेनकृत काव्य । पृ० २३६ । मू० ॥)
  - ९ चारित्रसार-श्रीनामुख्राय महाराजरनित । १० १०८। मू० 📂
  - १० प्रमाणनिर्णय-श्रीवादिराजसूरिकृत न्याय । १० ८४ । मू० ।-)
- ११ आचारसार--श्रीवीरनन्दि आचार्यप्रणीत यतिधर्मशास्त्र । इसमें मुनियोंके भाचारका वर्णन है। ए० १०४। मृत्य १०)
- १२ त्रिस्ठोकसार--श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्तीकृत मूल गाया और माषवचन्द त्रैविद्यदेवकृत संस्कृतटीका। ए॰ ४४०। मू० १॥।)

१३ तत्त्वानुशासनादिसंग्रह—(१ श्रीनागसेनमुनिकृत तत्त्वानुशासन, २ श्रीप्उयपादस्वामीकृत इष्टोपदेश पं० आशाधरकृत संस्कृतटीकासहित, ३ श्रीइन्द्रनन्दिकृत नीतिसार, ४ मोक्षपंचाशिका, ५ श्रीइन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार, ६ श्रीसोमदेवप्रणीत अध्यात्मतरंगिणी, ७ श्रीविद्यानन्दस्वामिप्रणीत बृहत्पंचनमस्कार या पात्रकेसरीस्तोत्र सटीक, ८ श्रीवादिराजप्रणीत अध्यात्माष्टक, ९ श्रीअमितगतिसूरिकृत द्वातिका, १० श्रीचन्द्रकृत वैराग्यमणिमाला, ११ श्रीदेवसेनकृत तत्त्वसार (प्राकृत), १२ ब्रह्महेमचन्द्रकृत श्रुतस्कन्ध, १३ ढाढसी गाथा (प्राकृत), १४ पद्मसिंहमुनिकृत झानसार संस्कृतच्छायामहित।) पृष्ठसंख्या १८४। मू०॥ । )

१४ अनगारधर्मामृत--पं० आशाधरकृत स्वोपन्न भन्यकुमुदचिन्दकाटी-कासहित। यह भी मुनिधर्मका ब्रन्थ है। पृष्ठसंख्या ६९६। मूल्य ३॥)

१५ युक्त्यतुरासन—श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिकृत मूळ और विद्यानन्द्स्वा-मिकृत संस्कृतटीका। पृ० १९६। मू० ॥ - )

१६ नयचकसंग्रह—(१ श्रीदेवसेनम्रिकृत नयचक, २ आलापपद्धति और २ माइल धवलकृत द्रव्य-गुणस्वभाव प्रकाशक नयचक) पृष्ठसंख्या १९४। मू०॥≶)

१७ षद्माभृतादिसंग्रह—(१ श्रीमत्कृदकुन्दस्वामीकृत मूल षट्पाहुड और उसकी श्रुतसागरसूरिकृत संस्कृतटीका, २ श्रीकुन्दकुन्दकृत िर्गेग्राभृत, ३ श्रीलप्राभृत, ४ रयणमार और ५ द्वादशानुप्रेक्षा संस्कृतछायासिहत ।) पृष्टसंख्या ४९२। मू॰ ३)

१८ प्रायश्चित्तसंग्रह—( १ इन्दनन्दियोगीन्द्रकृत छेदपिण्ड प्राकृत छायासहित, २ नवतिवृत्तिसहित छेदशास्त्र, ३ श्रीगुरुदासकृत प्रायश्चित्तचूलिका, श्रीनन्दिगुरुकृतटीकासहित, ४ अकलंककृत प्रायश्चित्त ) पृष्ठ २००। मृ० १०)

१९ मूळाचार—( पूर्वार्थ ), श्रीवद्टकेरस्वामीकृत मूळ प्राकृत, श्रीवसुनन्दि-श्रमणकृत आचारवृत्तिसिंहत । पृ० ५२० । मू० २॥ )

२० भावसंग्रहादि—( १ श्रीदेवसेनसूरिकृत प्राकृत भावसंग्रह् छायासहित, २ श्रीवामदेवपण्डितकृत संस्कृत भावसंग्रह, श्रीश्रुतसुनिकृत भावत्रिभंगी और ४ आसवित्रभंगी ) १० ३२८। मू २। )

२१ सिद्धान्तसारादिसंग्रह—(१ श्रीजिनचन्द्राचारंकृत सिद्धान्तसार प्राकृत, श्रीज्ञानमूषणकृत भाष्यसिंहत, २ श्रीयोगीन्द्रकृत योगसार प्राकृत, ३ अमृताशीति संस्कृत, ४ निजात्माष्टक प्राकृत, ५ अजितब्रह्मकृत कल्याणान्त्रेयणा प्राकृत, ६ श्रीविवकोटिकृत रत्नमाला, ७ श्रीमाधनन्दिकृत शास्त्रसारसमुख्य, ८ श्रीप्रभाचन्द्रकृत अर्ह्पप्रवचन, ९ आमस्वरूप, १० वादिराजश्रेष्ठीप्रणीत ज्ञानलोचनस्तोत्र, ११ श्रीविष्णुसेनरचित समवसरणस्तोत्र, १२ श्रीजयानन्दसूरिकृत सर्वज्ञस्तवन सटीक, १३ पार्श्वनाथसमस्यास्तोत्र, १४ श्रीणुणभद्रकृत चित्रवन्धस्तोत्र, १५ महर्षिस्तोत्र, १६ श्रीपद्मप्रभदेवकृत पार्श्वनाथस्तोत्र, १७ नेमिनाथस्तोत्र, १८ श्रीभानुकीर्तिकृत शंखदेवाष्टक, १९ श्रीअमितगतिकृत सामायिकपाट, २० श्रीपद्मनन्दिरचित धम्मरसायण प्राकृत, २१ श्रीकृलभद्रकृत सारसमुख्य, २२ श्रीकृभचन्द्रकृत अंगपण्णित प्राकृत, २३ विवृधश्रीधरकृत श्रुतावतार, २४ शलाकाविवरण, २५ पं० आशाधरकृत कल्याणमाला) पृष्टसंख्या ३६५। मू १॥)

२२ नीतिचाक्यामृत-श्रीमोमदेयसूरिकृत मूल और किसी अज्ञातपण्डित-कृत संस्कृतटीका। विस्तृत भूमिका। पृ० मं० ४६४। मू० १॥।)

२३ मूलाचार—( उत्तरार्ध ) श्रीवष्टकेरस्वामीकृत नृत प्राकृत और श्रीवसु-नन्दि आचार्यकृत आचारर्श्वत । पृ० ३४० । मृ० १॥)

२४ रत्नकरण्डश्रावकाचार—श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्दकृत मूल और आचार्य प्रभाचन्द्रकृत संन्कृतटीका, साथ ही लगभग ३०० प्रष्ठकी विस्तृत भूमिका (हिन्दीमें) है, जिसमें स्वामी समन्तभद्रका जीवनचिरत और मूल तथा टीका-प्रन्थकी निष्पक्ष तथा मार्मिक समालोचना की गई है। भूमिकालेखक बाबू जुगल किशोरजी मुख्तार है जो इतिहासके विशेषज्ञ है। सम्पूर्ण प्रन्थकी पृष्ठसंख्या ४५० मू० २)

२५ पंचसंग्रह—माथुरसंघके आचार्य श्रीअमितगतिसूरिकृत । इसमें गोम्मट-सारका सम्पूर्ण विषय संस्कृतमें श्लोकबद्ध लिखा गया है । प्राकृत नहीं जाननेवालोंके लिए बहुत उपयोगी है । प्रष्ठसंख्या २४० । मूल्य ॥।/)

२६ छाटीसंहिता---श्रन्थराज पंचाध्यायीके कर्त्तां महान् पण्डित राजमळजी-कृत श्रावकाचारका अपूर्व प्रन्थ । पृष्ठसंख्या १३२ । मूल्य ॥) २७ पुरुदेवचम्पू -- महापण्डित आशाधरके शिष्य कविवर्य **अर्हशसङ्क**त चम्पू ग्रन्थ । पं० जिनदासशास्त्रीङ्कत टिप्पणसहित । पृष्ठसंख्या २९२ । मू० ॥।)

२८ जैन-शिलालेखसंग्रह—श्रवणनेल्गोल (जैनन्द्री) के तमाम खिला-लेखोंका अपूर्व संग्रह, जो ४२८ पृष्ठोंमें समाया हुआ है। इसका सम्पादन अमरा-वतीके किंग एडवर्ड कालेजके प्रोफेसर बाबू हीरालालजी जैन, एम्० ए० एल० एल० बी० ने किया है। प्रत्येक लेखका सारांश हिन्दीमें दे दिया गया है। भूमिका १६२ पृष्ठकी है जो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और कामकी है। सम्पूर्ण प्रन्थ ६०० पृष्ठोंसे कपरका है। मूल्य २॥)

२९-३०-३१ पद्मचरित—(पद्मपुराण) आचार्य रविषेणकृत विशाल कथा-प्रन्य। यह तीन खण्डोंमें समाप्त होगा। पहला खण्ड प्रकाशित हो चुका है। मूल्य प्रत्येक खण्डका १॥)

सूचना-आगे अनेक बड़े बड़े और महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंके छपानेका प्रबन्ध हो रहा है।

नोट—यह प्रन्थमाला स्वर्गीय दानवीर सेठ मणिकचन्द हीराचन्दजी जे० पी० के स्मरणार्थ निकाली गई है। इसके फण्डमें लगभग १२-१३ हजार रुपयेका चन्दा हुआ था जो कि प्रायः खर्च हो चुका है। इसकी सहायता करना प्रत्येक जैनी भाईका कर्तेच्य है। जो सज्जन यों सहायता न कर सकें उन्हें इसके प्रकाशित हुए प्रन्थ ही खरीद कर अपने पर और मंदिरमें रखना चाहिए। यह भी एक तरहकी सहायता ही है। हमारे प्राचीन आचार्यों के बनाये हुए हजारों प्रन्थ भंडारोंमें पड़े पड़े सड़ रहे हैं। यह प्रन्थमाला उन प्रन्थोंका उद्धार करके सबके लिए मुलभ कर देती है, इस लिये इसको सहायता पहुँचाना जिनवाणी माताका उद्धार करना और जैनधर्मकी प्रभावना करना है। जो महाशय एक प्रन्थके छपाने लायक या उससे भी आधा रुपया देते हैं, उनका फोट्स प्रन्थके भीतर लगवा दिया जाता है। नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवहार करना चाहिए।

नायूराम प्रेमी, मंत्री, माणिकचन्द जैन-प्रम्थमास्रा, हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई ।